प्रकाशक स्वामी पम्थीरानव्य बच्चस, बहेत बामम ग्रामावती मस्मीता हिमाल्य

> स्वीतिकार सुरक्षित प्रमान स्टस्करण 5 M.3 Cl — सिनम्बर, १९६२ मृत्य कः दरवे

> > मृद्रक सम्मेलन भूद्रवाख्य श्रवाच माध्य

# विषय-सूची

| विषय                                | वृष्ठ       |
|-------------------------------------|-------------|
| देववाणी                             | ø           |
| व्याख्यान, प्रवचन एव फक्षालाप—६     |             |
| महायुख्य और उनके सदेश               |             |
| याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी             | - 1824      |
| रामायण                              | ! १३२       |
| रामायण पर स्फुट टिप्पणियाँ          | १४७         |
| महाभारत                             | १४८         |
| जड भरत की कया                       | १६९         |
| प्रह्लाद की कथा                     | १७३         |
| विश्व के महान् शिक्षक               | १७७         |
| विल्वमगल                            | १९४         |
| भगवान् वुद्ध                        | १९७         |
| ससार को बुद्ध का सदेश               | २००         |
| वौद्ध घर्म, एशिया की ज्योति का घर्म | २१३         |
| ईशदूत ईसा                           | २१५         |
| *मुहम्मद                            | २३१         |
| मेरे गुरुदेव                        | २३५         |
| श्री रामकृष्ण और उनके विचार         | २६९         |
| श्री रामकृष्ण राष्ट्र के आदर्श      | २७१         |
| कृष्ण और गीता                       |             |
| *कृत्ण                              | २७५         |
| *गीता (१)                           | २८३         |
| *गीता (२)                           | <b>२</b> ९४ |

#### ( Y )

| विवय                   | कृष्ठ |
|------------------------|-------|
| <b>≠</b> शीता (३)      | * *   |
| गीता पर विचार          | \$68. |
| रचनानुबाद : पर्छ१      |       |
| योज के भार मार्प       | 191   |
| करप-विशास एवं परिकर्तन | 126   |
| विकास के किए संक्यें   | 125   |
| वर्गका वस्स            | 111   |
| किन की का मूख          | 795   |
| स्था-अनुसरम            | 116   |
| पत्राचकी— ७            | *4*   |
| अवकरनिका               | Ytu   |

"वरिक-किरि हाए मानिकित में सब मानम सपूर्व मिले के। कहीं-कहीं स्टाटीकरपार्थ संतिरित्त सामग्री गोप्टक में रखी पत्री है, बोर नहीं विश्वत प्रशासन गहीं हुवा है, यहाँ तीन विश्व से निहित निया पत्रा है। स



देववाणी







## देववाणी

(एक शिष्या, कुमारी एस० ई० वाल्डो द्वारा आलिखित)

वृधवार जून, १८९५

[ यह वह दिवस है जब स्वामी विवेकानन्द ने थाउजेड आइलैंड पार्क में अपने शिष्यों को नियमित रूप से उपदेश देना प्रारंभ किया। उम समय तक हम सभी लोग एकत्र नहीं हो पाये थे, किन्तु गुरुदेव का हृदय सदैव अपने कार्य में ही लगा रहता था, अत उन्होंने जो तीन-चार लोग उनके माथ थे, उन्हींको तत्काल उपदेश करना आरभ कर दिया। इम प्रथम प्रभात में स्वामी जी बाइबिल की एक पुस्तक हाथ में लेकर छात्रों के समक्ष उपस्थित हुए, एव उसके नये व्यवस्थान (New Testament) के सन्न जॉन द्वारा सकलित उपदेशों को खोलकर वोले, "जब तुम लोग सभी ईसाई हो, तो ईसाई शास्त्र से ही शुरू करना ठीक होगा।"]

(जॉन के ग्रंथ के प्रारम्भ में ही यह उपदेश हैं—) 'आदि में शब्द मात्र था, वह शब्द ब्रह्म के साथ विद्यमान था और वह शब्द ही ब्रह्म है।'

हिन्दू लोग इस (शब्द) को माया या ब्रह्म का व्यक्त भाव कहते है, क्योंकि यह ब्रह्म की ही शक्ति है। जब उस निरपेक्ष ब्रह्मसत्ता को हम माया के आवरण में से देखते हैं, तब हम उसे 'प्रकृति' कहते हैं। 'शब्द' की अभिव्यक्तियाँ द्विविध है, एक है यह प्रकृति—यह है साधारण अभिव्यक्ति। और इसकी विशेष अभिव्यक्तियाँ हैं कृष्ण, वृद्ध, ईसा, रामकृष्ण आदि सब अवतार-पुरुष। उस निर्गुण ब्रह्म की विशेष अभिव्यक्ति—ईसा—को हम जानते हैं, वे हमारे लिए श्रेय है। किन्तु निर्गुण ब्रह्म को हम नहीं जान सकते। हम परम पिता' को नहीं जान सकते, उसके पुत्र' को जान सकते हैं। निर्गुण ब्रह्म को हम केवल 'मानवत्व रूपी रग' के, ईसा के माध्यम से ही देख सकते हैं।

जॉन-रचित ग्रन्थ के प्रथम पाँच श्लोको में ईसाई घर्म का सार निहित है। इसका प्रत्येक श्लोक गम्भीरतम दार्शनिक तथ्य से परिपूर्ण है।

पूर्ण कभी अपूर्ण नहीं होता। अवकार के मध्य रहते हुए भी वह अवकार

१ God the Father २ God the Son



दैतवाद का भाव प्राचीन ईरानियों से आया है। वास्तव मे गुभ और अगुभ दोनो एक ही हैं और हमारे मन पर अवलवित हैं। मन जब स्थिर और गान्त रहता है, तब शुभाशुभ कुछ भी उसे स्पर्श नहीं कर पाता। शुभ और अगुभ दोनों के बचन को काटकर सपूर्ण रूप से मुक्त हो जाओ, तब इन दोनों में से कोई भी तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकेगा और तुम मुक्त होकर परम आनद का अनुभव करोगे। अशुभ मानों लोहें की जजीर हैं और गुभ सोने की, किन्तु जजीर दोनों ही है। मुक्त हो जाओ और सदा के लिए यह जान लो कि कोई भी जजीर तुम्हें बाँच नहीं सकती। सोने की जजीर की सहायता से लोहें की जजीर को ढीली कर दो और फिर दोनों को फेंक दो। अशुभ रूपी काँटा हमारे शरीर में चुभा हुआ है, उसी वृक्ष का एक और काँटा (गुभ रूपी) लेकर पहले काँट को निकाल लो, फिर दोनों को फेंक दो और मुक्त हो जाओ।

\* \* \*

ससार मे सर्वदा दाता का आसन ग्रहण करो। सर्वस्व दे दो, पर वदले में कुछ न चाहो। प्रेम दो, सहायता दो, सेवा दो, इनमें से जो तुम्हारे पास देने के लिए हैं, वह दे डालो, किन्तु सावधान रहो, उनके वदले में कुछ लेने की इच्छा कभी न करो। किसी तरह की कोई शर्त मत रखो। ऐसा करने पर तुम्हारे लिए भी कोई किसी तरह की शर्त नहीं रखेगा। अपनी हार्दिक दानशीलता के कारण ही हम देते चलें—ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ईश्वर हमें देता है।

एक मात्र ईश्वर ही देनेवाला है, ससार के अन्य सभी लोग दूकानदार मात्र हैं। उसीके हस्ताक्षरवाले चेक को प्राप्त करने का यत्न करो, उसे लेकर जहाँ जाओगे, वहीं तुम्हारा स्वागत होगा।

'ईश्वर अनिर्वचनीय प्रेमस्वरूप है', उपलब्धि की वस्तु है, किन्तु 'इति' 'इति' शब्द से वह कभी निर्दिष्ट नहीं हो सकता।

\* \* \*

हम जब किसी दुःख या सघर्ष मे फँसते हैं, तब ससार हमे अत्यन्त भयावह प्रतीत होने लगता है। किन्तु जैसे हम कुत्ते के दो बच्चो को आपस मे खेल करते हुए या एक दूसरे को काटते हुए देखकर पहले तो उस ओर घ्यान ही नहीं देते, समझते हैं ये दोनो आपस मे खेल कर रहे हैं, इतना ही नहीं, बीच बीच मे यदि

१ जरयुस्त्र के अनुयायी प्राचीन ईरानियों का विश्वास था कि समस्त सृष्टि की उत्पत्ति दो मूल तत्वो से हुई है, जिनमें एक है (शुभ तत्त्व) अहुमंजद, और दूसरा है (अशुभ तत्त्व) अहिमंत।

कभी वे एक दूसरे को बारा महराई से बाट में तो भी हम समझते हैं कि इससे इनका बोर्ड बिलेय मनिट गड़ी होगा जगी प्रवार हम कोगों के समर्थ भी देश्वर की दृष्टि में बेक मात्र है। यह सपूर्ण जगत् वेबस खेल के लिए हैं—मगबान की इसमें मानव ही बाता है। सलार में कुछ भी बयों न हो जन्हें कोच नहीं माता।

'भी इस जीवन-समृद्र में मेरी नीना इस रही है।

भगवास की बाँधी और मोह-मंगता का प्रकट सलावात प्रति सन बढ़ता का रहा है।

मेरे पांची मांती (पचेन्तियाँ) मूर्ज है और कर्नवार (मन) हुईछ है। मेरी स्विति काँगाओल है भेरी जान वृक्त रही है।

मी मुझंदचाी

मी तरा प्रकाश केवल शाकुकों में ही गही पापियों में भी है वह प्रसिकों के मीदर लेटे पहुरा है वैश्व ही इत्यारों के मीदर मी विकास है! मी ही सभी स्मों में स्वस को अभिकास कर पहीं हैं। आलीक लगुड बस्तु पर पत्र में से अबुड गहीं होता होती तरह चुक बस्तु पर पत्र में से उसके पूप में वृद्धि नहीं होगी। आलाक निरमुद्ध च्या अपरिकासों है। लगी आधियों के भीदर वहीं यौत्मा लिए में स्वस्थित में स्वस्थित पत्र होती यौत्मा के प्रस्ति के मीदर कहीं यौत्मा की स्वस्था में मिर्टा काल हैं। भी मी समस्य आणियों में प्रकाश करता हैं। भी मी समस्य आणियों में प्रकाश करता हैं।

मह दुष्ध-वरं स मुख-प्यास से तथी प्रकार विकास है जिस प्रकार सुख से क्या करार मानो से। 'यह अगर को प्रकार कर क्या है यह हुएत कोई नहीं है यह स्था प्रमुख है का फरास्का से मुन्यान कर क्या है। हिस्सर हो सबसे मीतर है, यह जमकर जानी कारिक निया स्तुति बीनो वा परिस्तान अपने हैं। आग को होई मी नुवारा जमिक निया कर क्या। कैंद्रे कर एक्सा? क्या पुत्र मुक्त नहीं हो? क्या तुम बाराना मही हो? यह इसारे प्राची का भी प्राच पहुत्र मुक्त नहीं हो? क्या तुम बाराना भी हो।?

हुन कोग सतार के बीच इस प्रकार भावे चन्ने चा रहे हैं मातो। हमे कोई सिराही पकरन का रहा हो—क्सीकिए हम अपत के सीन्पर्य का केस मान ही

१ था देवी सर्वकृतिषु वेतनैत्यमित्रीयते। नमस्तर्भये नमस्तर्भे नवस्तर्भे नमी नमः॥

२ योजस्य कोर्ज स ७ प्रानस्य प्रानः । चनुवरचकुः

नेमीपन्तिवयु १११।ए।।

आनाम मिल्ता है। हमे यह जो इतना भय हो रहा है उसका कारण है जड को मत्य समझकर उसने विश्वास करना। जड की जो कुछ तथाकियत मत्ता प्रतीत हो रही है, वह हमारे मन के ही कारण है। हम जो कुछ देव रहे हैं, वह प्रकृति के बीच में अपने को अभिव्यक्त कर रहा ईश्वर ही है।

### २३ जून, रविवार

माहमी और निष्कपट बनो। उसके वाद जिस मार्ग पर चाहो अपनी इच्छा-नूसार मिन्तपूर्वक अप्रसर होओ। निष्चय ही तुम उस पूर्ण वस्तु को प्राप्त करोगे। यदि एक बार किसी तरह जजीर की एक कड़ी पकड़ सको तो पूरी जजीर को कमश अपने पाम खींच लाने में समर्थ हो सकोगे। वृक्ष की जड़ में यदि जल डाला जाय, (अर्थात् प्रमु को प्राप्त कर लिया जाय) तो समस्त वृक्ष जल प्राप्त कर लेता है। यदि हम मगवान् को पा सकें तो सब कुछ पा लेंगे।

एकार्गा भाव ही जगत् के लिए बिन बिनिष्टकर वस्तु हैं। तुम अपने अदर जितने विविध पक्षों को विकित्त कर सकोगे, उननी ही आत्माएँ तुमको उपलब्ध होंगी और जान् को तुम नमस्त आत्माओं के माध्यम में, कभी मक्त के, कभी जानी के माध्यम में, देव मकोगे। पट्टे अपने स्वभाव को ठीक ठीक पहचान लो, फिर उमीने दृढ रहो। आरम करनेवाले के लिए निष्ठा (एक माब में दृढ रहना) ही एकमात्र उगार है, निष्ठा और ईमानदारी ही तुमको नव कुछ प्राप्त करा देगी। गिरजा, मिदर, स्तमनान्तर, विविध अनुष्ठान आदि तो पौषे की रक्षा के लिए लगारे गरे घेरे के नमान है। यदि पौषे को वढाना चाहते हो तो अन्त में इम घेरे को हटाना ही पडेगा। इसी प्रकार विभिन्न धर्म, वेद, वाइबिल, मतमतान्तर— ये नमी पौषों के गमनो के सदृग हैं, किन्तु इन गमलों से उन्हें एक न एक दिन बाहर निकलना ही पडेगा। निष्ठा भी पौषों के गमने के समान ही अपने पथ में सबर्परत नावल की रक्षा करती है।

एक एक तरन को नहीं, मारे समृद्र को देतों, त्रीटी और देवता में भेद-दृष्टि मन रखों। प्रत्येक कीट-पनन तक प्रमु ईमा का भाई है। फिर एक को वडा, एक को छोटा कैने कहते हो वि अपने अपने स्थान पर मभी वडे हैं। हम जिस प्रकार यहाँ उहते हैं उसी प्रकार सूर्य, बढ़ और तारों में भी रहते हैं। आत्मा देश-कालातीत और सर्वव्यापी है। जिस मुत्र से भी उस प्रमु का गुणनान हो रहा है, वह हमारा

१ यहाँ प्रकृति से अभिप्राय जड़ तस्व और मन है।

ही मून है जो भी जीन वस्तु को वेच पही है, यह हमारी वर्ति है। हम स्थिती
निविष्ट स्वान से ग्रीमावद नहीं हैं हम बेहु गाही है समय बहाम्ब हमारी वेह है।
हम एक बाहुगर से ग्रामान बाहु ना बड़ा गुमारी है समय बहाम्ब हमारी वेह है।
हम एक बाहुगर से ग्रामान बाहु ना बड़ा गुमारी है जेर अपने शम्मुच स्थानी
माना प्रकार के हम्बो की सुरिट करते हैं। हम एक ऐर्थ प्रकारी से ग्रामान स्विनित्त
विश्वास आत्र के बीच पहुरी हैं को अपनी इच्छानुसार बाब से किसी भी तार पर
बाह करती है। बाज बहा विश्व स्वान में रहुती है उतने को ही बाज पाती है परस्तु
बाह से वह छमरत खाल को बात खेलेगी। जान होगारा खरीर जिल समान में है,
चती स्वान में हुए बचनी खाता का स्वनुभव करते हैं। इस ग्यम हम केस्त एक
मारित्यक का स्ववहार कर पाते हैं किन्तु वाब हम पुर्व झान सववा गराबेदन सबसा
में पहुँचेरे तब हम सब कुछ बात केसे हम एक मारित्यका का उपनेश कर सकेरी।
बाह भी हम सम्मी सर्गमान चेराम को पक्ता प्रकार कर सकरे हम सके हैं कि
बाह जाये बह बाव सीर झामगीत पा पूर्ण झान की पृति में कार्य कर्र करों करों

हुन केलक 'मिल्ट'-नक्य शरूबक्य होने की ही बैप्टा कर पहे हैं, बौप कुछ नहीं उसमें 'बहु' भी नहीं पहेंगा चुड़ स्कटिक के समान उसने समझ बगद का केवन प्रतिनिध्य दक्ता किन्तु बहु मैशा है बैसा ही पहेगा। यह जबस्या प्राप्त होने पर फिमा नहीं एक्ती सरीर केवक मनवद हो बाता है। वह सर्वदा सुक प्रावद्वत ही एक्टा है उसकी सुद्धि के जिए नेस्टा नहीं करनी पत्नती वह वादिन हो ही नहीं सन्ता।

भपने को नहीं जनत स्वरूप समझे ऐसा करने से अस विक्कूक वका जासमा। सर्वेदा नहीं — मैं और मेरे पिता (ईस्वर) एक हैं।

सनूर नी सका पर जिस प्रकार मुख्यों म समूर फास्ते हैं उसी प्रकार मिल्य में सैकड़ों हिनाकों का सामिशांव होता। उस समय समय हम सेन कारण हो सामेश में साहर निश्च कार्यों में सामेश मान लो एक त्योंमें में पानी रहा गावा है जसकों से पहले लोगी में पहले के बाद एक मुख्यों के स्वरों में पानी रहा गावा है जसकों से पहले लोगी में एक के बाद एक मुख्यों की स्वरों मान के समय हम के स्वरों है। सम्म में भागी एक पाना के साम पीता के स्वरों है। सम्म में भागी पाना एक सामा के स्वरों में हम के समित पान करकर साहर निश्च सामा है। तुक नीर हीं मों इस जम्म में भागी पानी एक सामा के साहर निश्च सामा है। तुक नीर हीं मान से मानिया को सुन्दें में सुन्दें में मुन्दें पान से पानी मान से मानिया को स्वरों में पानी साम से मानिया साम से पानी से पानी से पानी से पानी से पानी से पानी साम से पानी साम से पानी से पानी से पानी से पानी साम से पानी से प

I and my Father are one. --- angless

के समान अदृश्य हो जायगा। परन्तु सृष्टि-प्रवाह अविरत चलता ही रहेगा, फिर नूतन जल की सृष्टि होगी ही, और वह सृष्टि भी फिर इसी प्रिक्रया के अनुसार चलती रहेगी।

### २४ जून, सोमवार

(आज स्वामी जी ने नारदीय भिक्तसूत्र के विशेष स्थलों को पढकर उनकी व्याख्या की।)

'भिक्त ईश्वर के प्रति परम प्रेमरूप है, अमृतस्वरूप है, जिसे पाकर मनुष्य पूर्ण परितृप्त हो जाता है, किसी हानि के निमित्त शोक नहीं करता, कभी ईर्ष्या नहीं करता, और जिसे जान कर वह उन्मत्त हो जाता है।"

मेरे गुरुदेव कहा करते थे—'यह जगत् एक विशाल पागलखाना है। यहाँ तो सभी पागल हैं—कोई घन के लिए, कोई स्त्री के लिए, कोई नाम और यश के लिए और कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं जो ईश्वर के लिए पागल हैं। मैं अन्यान्य वस्तुओं के लिए पागल न होकर ईश्वर के लिए पागल होना सबसे उत्तम समझता हूँ। ईश्वर है पारस मणि। उसके स्पर्श से मनुष्य एक ही क्षण मे सोना बन जाता है, यद्यपि आकार पूर्ववत् ही रहता है, किन्तु प्रकृति बदल जाती है—मनुष्य का आकार रहता है, किन्तु उससे किसीका भी अनिष्ट नहीं होता, उससे अन्याय का कोई कार्य हो ही नहीं सकता।'

'ईश्वर का चिन्तन करते करते कोई रोने लगता है, कोई हँसने लगता है, कोई गाता है, कोई नाचता है, और किसीके मुख से अद्भुत बातें निकलने लगती हैं। किन्तु सब उस एक ईश्वर की ही बातें करते हैं।'

पैगम्बर घर्म का प्रचार करते हैं, किन्तु ईसा, बुद्ध, रामकृष्ण आदि के समान अवतार-पुरुष ही घर्म प्रदान करते हैं। उनका एक स्पर्श मात्र, एक

१ सा स्वस्मिन् परमप्रेमरूपा। अमृतस्वरूपा घ। यल्लब्घ्वा पुमान् सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। यत्प्राप्य न किञ्चिद्वाञ्छति न शोचिति न हेष्टि न रमते नोत्साही भवति। यज्ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति। नारवभितसूत्र।।१।२ – ६।।

निम्नलिखित इलोक मे इस भाव का वर्णन है
 क्वचिद्रुदन्त्यच्युतचिन्तया क्वचिद्धसन्ति निन्दन्ति वदन्त्यलौकिका ।
 नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यज भवन्ति तृष्णीं परमेत्य निर्वृता ॥
 श्वीमदृभागवत ॥११।३।३२॥

हो मुत है जो भी जो व वस्तु को बेटा रही है वह हमारी जोग है। हम निधी
मिरिटर स्वान में ग्रीमावक नहीं है पून देह हमारी है वायव काराय्व हमारी है है।
हम एक बादूसर के ग्रामा जाड़ू वा वहा जुमारे हैं और अपने ग्राम्य रूजानुमार
हमार के बुस्पों की मुस्टिर करते हैं। हम एक पेशी मकती के ग्रामा स्वतिमित्र
विश्वास वाल के बीच रहते हैं जो अपनी हम्मानुधार आस ने विशी भी ठार पर
बार सम्बदी है। बाय बहु विश्व स्वान में रहती है उठमें को ही बात पाती है परस्तु
बाद में वह ग्रामार जाइ वा को बात परेगी। आम ह्यारा घरीर जिल्ल स्वान मा है,
उत्ती स्वान में हम बचनी बता का सनुष्य करते हैं। इस ग्राम हम के कर एक
मित्रक का व्यवहार कर पाते हैं, किन्तु जब हुप पूर्व बाम सबवा पराचेतन समस्या
में पहुँचेंगे तब हुम सब कुछ बात जो हम वह परित्यन वा उपयोग कर सम्बर्ध
में सुँचेंगे तब हुम सब कुछ बात जो हमा वह परित्यन। वा उपयोग कर सम्बर्ध
बहु बादे बढ़ बत्तम और बातातील या पूर्ण बात की पृत्र में कार्य करने हमें रहे हैं कि

हन केवन 'बस्ति'-स्वक्य खल्यक्य होने की ही बेच्या कर रहे हैं और कुछ नहीं उत्तमें 'बह' भी नहीं रहेगा सुद्ध स्कटिक के स्थान उत्तमें समय बयन का केवन प्रतितम्ब परेमा किन्तु वह जैसा है वैसा ही रहेगा। यह बवस्या प्राप्त होने पर किमा नहीं रहती सचैर केवन मनवह हो बाता है वह सर्वश युद्ध मावनुस्त हों रहता है उसकी सुद्धि के किस् वेच्या नहीं करनी परंती वह सर्वश्य हो हो नहीं सकता।

अपने को बड़ी जनत स्वक्य समारो ऐसा करने से भव विस्कृत चका वायमा। सर्वेदा कहो— 'मैं और मेरे पिता (ईस्वर) एक है। '

बगूर की कठा पर जिस मकार पृष्णी में बगूर फक्के हैं, उसी मकार बीच मं से देक्यों हैंसाओं का बाजियोंन होया। जय समय ससार का बेक समाप्त हो बादेगा। सभी ससार कर साहर निकल्क सार्थे और प्रकृत हो जावेंगे। मार को स्वाद प्रकृत के साहर को दूकर की प्रकृत के साहर का दूकर के साहर के साहर के साहर के साहर की साहर के साहर कि साहर के साहर कि साहर की सा

इस ससार मे सभी युगो के, सभी देशों के ,सभी शास्त्र और सभी सत्य वेद हैं, क्योंकि ये सभी सत्य अनुभवगम्य है और सभी लोग इन सब सत्यों की उपलब्धि कर सकते हैं।

जब प्रेम का सूर्य क्षितिज पर उदित होने लगता है, तब हम सभी कर्मों को ईश्वरार्पण कर देना चाहते है, और उसकी एक क्षण की भी विस्मृति से हमे बड़े क्लेश का अनुभव होता है।

ईश्वर और उनके प्रति तुम्हारी भिक्त—दोनों के वीच कोई भी अन्य वस्तु नहीं होनी चाहिए। उनकी भिक्त करो, उनकी भिक्त करो, उनसे प्रेम करो। लोग कुछ भी कहें, कहने दो, उसकी परवाह मत करो। प्रेम (मिक्त) तीन प्रकार का होता है—पहला वह जो मौगना ही जानता है, देना नहीं, दूसरा है विनिमय, और तीसरा है प्रतिदान के विचार मात्र से भी रहित, प्रेम-दीपक के प्रति पतग के प्रेम के सद्श।

'यह भितत कर्म, ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठ है।"

कमं के द्वारा केवल कमं करनेवाले का ही प्रशिक्षण होता है, उससे दूसरों का कुछ उपकार नहीं होता। हमें अपनी समस्या को स्वय ही मुलझाना है, महा-पुरुष तो हमारा केवल पय-प्रदर्शन करते हैं। और 'जो तुम विचार करते हो, वह तुम बन भी जाते हो।' ईसा के श्री चरणों में यदि तुम अपने को समिपित कर दोगे तो तुम्हे सर्वदा उनका चिन्तन करना होगा और इस चिन्तन के फल-स्वरूप तुम तदत् बन जाओंगे, इस प्रकार तुम उनसे 'प्रेम' करते हो।

'परामित और पराविद्या दोनो एक ही हैं।'

किन्तु ईश्वर के सम्बन्ध में केवल नानाविध मत-मतान्तरों की आलोचना करने से काम नहीं चलेगा। ईश्वर से प्रेम करना होगा और साधना करनी होगी। ससार और साधारिक विषयों का त्याग विशेषत तब करों जब 'पौधा' सुकुमार रहता है। दिन-रात ईश्वर का चिन्तन करों, जहाँ तक हो सके दूसरे विषयों का चिन्तन छोड दो। सभी आवश्यक दैनदिन विचारों का चिन्तन ईश्वर के माध्यम से किया जा सकता है। ईश्वर को अपित करके खाओ, उसकों अपित करके पिओ, उसकों अपित करके पीओ, सबमें उसीकों देखों। दूसरों से उसकी चर्चा करों, यह सबसे अधिक उपयोगी है।

१ इन प्रेमा भिक्त के रूपो को क्रमश साधारणी, समजसा तया समर्या कहा गया है।

२ सा तु कर्मज्ञानयोगेम्योऽप्यधिकतरा॥ नारदभवितसूत्र ॥४।२५॥

बृष्टपात मात्र पर्याप्त होता है। हैसाई बर्म में बसीको पविकासमा (Holy Ghost) की श्रीका कहते हैं—इसी कार्य को सक्त करके हिस्तस्पर्ध (The laying on of hands) की कवा बादविक में कही गयी है। प्रमु ईसा ने अपने श्रिप्तों के भीतर सम्मुक्त समित स्वचार किया था। इसीको 'गुरुपरपरागत सम्बद' कहते हैं। यहाँ पदार्थ बस्तिस्मा (Baphan—बीसा) है और जनादि काक से चमी जा पहीं है।

भिल्ल को किसी कामना नौ पूर्णि का सामन नहीं ननाया वा सकता क्योंकि मिल्त दो समस्त कामनाओं का निरोध है!" नारव ने मिल्त का प्रकास इस प्रकार बस्तमाया है— 'यब समस्त मन समस्त क्षण और समस्त कर्म उनके प्रति वर्षित हो जाते हैं और साग साथ के लिए भी उननी विस्मृति हुदय में परा व्याहुक्ता उलाज कर वेसी है तमी सवार्ष मस्ति का उदय समझना नाहिए।

यह मिना प्रेम की सर्वोच्च अवस्था है क्योंकि इसमे पारस्परिकता की

नामना नहीं 🗞 जो समस्त मानवीय प्रेम में होती है।

जो व्यक्ति समस्त कीकिक बोर वैविक कर्यों का स्थाप कर देगा है वह स्थापी है। बद सारमा पूर्वकेण देखर की बोर व मुख होती है मीर केफ देखर में ही घरण केशी है उब हम कह सकते हैं कि बद हम दस प्रकार का प्रेम प्रणा कीमाबा है।"

बब तक बारन-विनयों ना पालन छोड़ देने का सामर्थ्य न प्राप्त हो तब तर रंग सबनों मागते बचा क्लियु उतके बाद गुम्हें सारन के परे बाता होगा! सारन परत बन्द मही है। बाध्यामितन सारन ना एत्यान प्रमान हम्म ——स्वानु स्वाना। प्राप्तर नो स्वय परीका नरने बेबचा होगा कि यह उत्तर है या नहीं। यो बर्मानार्थ यह कहन है कि मैंने इन सार ना स्वेत किया है किन्तु पुन स्वी मही नर तनते बनने पर विस्थाव यत नरी किन्तु यो यह कहते हैं तुम भी क्ष्य करने पर स्वर्ध वा सनोवे केनक उन्होंनी बनन पर निस्साद नरी।

ţ ता न कानपनाना निरोपस्थल्यात्॥ नारवर्गन्तानुव ।१२।०।१

र भारतस्तु तर्रापतास्तिनाचारता तहिस्तरचे परमञ्चारुक्तेति॥

ना थ ॥३।१९॥

३ नास्त्येव तर्रियस्तत्नुत्रनुवित्वम् ।त्रा च ॥३।२४॥ ४ निरोवस्त्र सीरचेवच्यापारम्यातः।

त्तरिमप्रमन्यता तक्रिरोधिवृदासीमता च ।।मा म ।।१।८-९।।

च्छित्र प्रवाह के रूप में भगवान् की ओर जाते हैं, जब रुपये-पैसे या नाम-यश की प्राप्ति के लिए समय नहीं बचता, भगवान् को छोड अन्य किसीके चिन्तन का अवसर नहीं मिलता, तभी हृदय में उम अपार अपूर्व प्रेमानन्द का उदय होता है। वासनाएँ तो शीशे की गुरियों के समान असार है। प्रकृत प्रेम या भितत नित्य नूतन और प्रतिक्षण विधिष्णु हैं, और हैं सूक्ष्म अनुभवस्वरूप। अनुभव के द्वारा ही इसे समझना होता हैं, ज्याख्या के द्वारा यह नहीं समझायी जा सकती। भितत ही सबसे सहज साधन हैं। भितत स्वाभाविक हैं, इसमें किसी युक्ति या तर्क की अपेक्षा नहीं, भितत स्वय प्रमाण हैं, इसके लिए और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। युक्ति-तर्क क्या हैं अपने मन के द्वारा किसी विषय को सीमावद्ध करना ही युक्ति-तर्क हैं। हम मानो अपने मन का जाल फैलाकर किसी विषय को पकड़ते हैं और कहते हैं कि हमने इस विषय को प्रमाणित किया है। किन्तु ईश्वर को हम जाल के द्वारा पकड़ नहीं सकते—कभी भी नहीं।

भिक्त अहैतुकी होनी चाहिए। हम जब प्रेम के अयोग्य किसी वस्तु या व्यक्ति से प्यार करते हैं, तव वह प्रेम भी उसी प्रकृत प्रेम और प्रकृत आनन्द की अभिव्यक्ति मात्र हैं। प्रेम को चाहे जिस रूप से व्यवहार में क्यों न लाओ, प्रेम स्वभाव से ही शान्ति और आनन्दस्वरूप हैं। हत्यारा जब अपने शिशु का चुम्वन करता हैं, उस समय वह प्रेम को छोड अन्य सव कुछ भूल जाता हैं। 'अह' का बिल्कुल नाश कर डालो। काम-कोघ का त्याग करो—अपना सर्वस्व ईश्वर को समिपत कर दो। नाह नाह, त्वमेव त्वमेव—'मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, तू ही हैं, तू ही हैं, प्र ही केवल 'तुम' ही। 'मैं नुम ही हूँ"। किसीकी निन्दा मत करो। यदि दु ख-विपत्ति आये, तो समझो ईश्वर तुम्हारे साथ खेल कर रहे है—और यही समझकर दु ख में भी परम सुखी रहो।

प्रेम देशकालातीत है, वह पूर्णस्वरूप है।

कर्मफल त्यजित, कर्माणि सन्यस्यित ततो निर्द्वन्द्वो भवति । वेदानिप सन्यस्यिति केवलमिविच्छिन्नानुराग लभते । ना० भ० ॥६।४३--९॥

१ गुणरहित कामनारहित प्रतिक्षणवर्धमानमविच्छिन्न सूक्ष्मतरमनुभवरूपम् ।।
ना० भ० ॥७।५४॥

२ अन्यस्मात् सौलम्य भक्तौ।
प्रमाणान्तरस्यानपेक्षत्वात् स्वयप्रमाणत्वात्।। ना० भ०॥८।५८-९॥
३ शान्तिरूपात्परमानन्दरूपाच्च। ना० भ०॥८।६०॥

मगवान् की इपा अवका जनकी योगावम छन्तान महापुक्तों की इपा प्रान्त कर लो। ये ही वो मगवस्तापित के प्रकान जवाब है। ऐसे महापुक्तों का छन्नाम होना बहुत हो किन्छ है पाँच मिनट भी उनका ठीक ठीक सम-काम हो बाथ तो धारा जीवन ही बबल जाता है। यह तुम इन महापुक्तों की छगि के छनमुन्द इन्कुल हो तो नुन्दे किछी न किछी महापुक्त का छमकाम बनस्म होगा। में मक्त वे महापुक्त बहुत रहते हैं वह स्वान पनित्र हो बाता है पम् की छन्तामों का ऐसे ही माहास्म्य है। वे स्वम प्रमु है वे जो कहते हैं वही सारक हो जाता है। ऐसा है उनका माहास्म्य ! वे स्वस प्रमु की जाता है जो की इस्ति स्वस्ति पर निवास करते हैं. वह बनके वेदनि युठ पवित्र धन्ति-स्वन्य हो परिपूर्ण हो बाता है जो कोई वस स्वान पर बाता है वही जात्र स्वन्य-स्वन का बनुष्य करणा है और इसी कारण उनके भीतर भी पनित्र कनने की महीर जग उनकी है।

'इस प्रकार के प्रेमियों में कार्ति विका कर कुछ वन कार्य का भेद नहीं रहता क्योंकि ने उनके (दिवस के) हैं।"

कुष्त पूर्ण कम से छोड़ वो नियेवत प्रारम्भिक स्वयस्ता में। विषयी छोड़ों का सन कभी न करो बनोकि उनकी स्वर्ति से चित्र चचल हो बादा है। "में बीर भिरां के मान को सर्वना छोड़ यो। विवस्ते किए चचलू में मेरां ठूंड में महीं है स्वरीक निकट मदबान जाविन्द्रित होते हैं। सभी प्रकार के मारिक प्रेम के बच्चनों को काट बालो। बालस्व का त्यान करो और मिरा क्या होनां इस प्रकार की विच्या कभी न करो। तुमने वो कुछ काम क्या है उसका रक्षाक्रम बातने के लिए पीक की बीर पुक्कर मत बेबो। मयबान को समर्थ करते करते चकी स्वाक्रम की कुछ भी विच्या न करी। वस पन बीर प्राप्त वार्टि मां

१ मुक्तास्तु नक्त्वपर्यन कान्तकृपाकैकाद्वा ॥ नारद मन्ति ॥५।३८॥

२ न्यूस्तक्रम्तु पुर्वभीशास्त्रीकोक्कव ।लार अस्ति ॥५१३९॥ ३ तीर्वीकुर्वनित तीर्वामि तुकर्वीकुर्वनित क्वांत्रि तक्कारबोकुर्वनित सारवाणि। तत्रपा: ।। ना अ ॥५१६९-७ ॥

Y नास्ति तेषु वातिविधाक्यकुरुववनिधाविवेदः। यस्तिवीधाः॥ शा च ॥९१७२३॥

५ दुसस्यः सर्ववेष त्याच्यः। कानकोवनीहरूनृतिप्रांतरृत्विनासस्वनास-कारकरम् । तर्क्यायाः असीते सङ्गासम्बन्धानिः। करतरिः कस्तरिः वापम् । यः तर्कार्ययाः वोत्ते वो वहान्यार्थं सेक्ते निर्मा स्वरिः। यो विक्रिकः स्वर्गं वेष्ठा यो कोषकरमुग्नुस्वर्गः, विक्षेत्रको व्यक्ति श्रीस्वर्थं स्वरति। यः

रियां लेकर वाजार से घर लौट रही थी। उसी समय खूव जोर से वर्षा होने लगी। घर जाने मे असमर्थ हो उन्होंने रास्ते मे अपनी पहचान की एक मालिन के बगीचे मे आश्रय लिया। मालिन ने रात मे सोने के लिए जो कोठरी उन्हें दी, ठीक उसके पाम ही फूलो का बगीचा था। हवा के कारण वगीचे के मुन्दर सुन्दर फूलो की महक उन औरतो की नाक मे आने लगी, किन्तु वह महक उनके लिए इतनी असह्य हो उठी कि वे किसी तरह भी न सो सकी। अन्त मे उनमें से एक ने सुझाव दिया—'आओ, हम मछली की टोकरियो को भिगोकर सिर के पास रख लें।' वैसा करने पर जब उन टोकरियो से मछलियो की गन्च उनकी नाक मे आने लगी, तब वे आराम से खरिट भरने लगी।

यह ससार भी हमारे लिए उस मछली की टोकरी के समान हैं—हमें सुख-भोग के लिए उस पर निर्भर न रहना चाहिए। जो उस पर निर्भर रहते हैं, वे तामस प्रकृति अथवा वद्ध जीव हैं। उनके वाद राजस प्रकृति के लोग हैं, उनका अहकार खूब प्रवल होता है, वे सर्वदा 'मैं-मैं' कहते रहते हैं। कभी कभी वे सत्कार्य भी करते हैं, चेण्टा करने पर वे घामिक भी हो सकते हैं। किन्तु सात्त्विक प्रकृतिवाले ही सर्वश्रेष्ठ हैं, वे सर्वदा अन्तर्मुख और आत्मिनिष्ठ रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति मे सत्त्व, रज और तमोगुण है। एक एक समय मे मनुष्य मे एक एक गुण का प्राधान्य होता है।

सृष्टि का अर्थ कुछ निर्माण करना या बनाना नहीं है, सृष्टि का अर्थ है—
जो साम्य भाव नष्ट हो गया है, उसीको पुन प्राप्त करने की चेष्टा—जैसे यदि
एक काग को टुकडे-टुकडे कर उसे पानी के नीचे फेंक दें तो वे सब टुकडे अलग अलग
या एक साथ मिलकर पानी के ऊपर आने की चेष्टा करते हैं। जीवन अशुभ है
और अशुभ सदा उसके साथ रहता है। किंचित् अशुभ से ही जगत् की सृष्टि
हुई है। जगत् मे जो थोडा बहुत अशुभ है, उसे अच्छा ही कहना चाहिए, क्योंकि
साम्य भाव आने पर यह जगत् ही नष्ट हो जायगा। साम्य और विनाश दोनो एक
ही हैं। जितने दिनो तक यह जगत् चल रहा है, उतने दिनो तक साथ ही साथ
शुभ और अशुभ भी चलते रहेगे, किन्तु जब हम जगत् के परे चले जाते हैं, तब
शुभाशुभ दोनो से अतीत हो जाते हैं अर्थात् परमानन्द प्राप्त कर लेते हैं।

जगत् मे दु खिवरहित सुख, अशुभिवरहित शुभ पाने की समावना कदापि नहीं है, क्यों कि जीवन का अर्थ ही है साम्य भाव की विच्युति। हमे चाहिए मुक्ति, जीवन, सुख अथवा शुभ कुछ भी नहीं। सृष्टि-प्रवाह अनन्त काल से चल रहा है —न उसका आदि है, न अन्त—एक अनन्त सागर के ऊपर की निरन्तर गतिशील तरग के समान है। इसमे कुछ ऐसे गहरे स्थल हैं, जहाँ हम अव भी नहीं पहुँचे **१५ जून मंगळका**र

प्रत्येक मुखीपनीय के बाद पुन्त बाता है—यह पुन्न छती साम सा सरता है अब सा सम्मा है कुछ पैर म आये। जो बारवा जितनी जगत है जेते गुण के बाय हुन भी जगता ही सोध माणहोगा है। हम मुख्य-तु व बोगो ही नहीं मादिए। में मोनी ही हमारे प्रदात स्वरूप से मुख्य केते हैं। योगो ही जबीप है—एक कोइ भी दूरती सोगे की। इन दोगों के पीछ ही सारता है—उसम मुख्य है नहु ता पुन्त-पुन्त बानो ही बावस्था विदेश हैं और प्रत्येक करणा स्वरा परिवर्दनगीय होती है। परन्तु बारवा बानवस्थाक कर्यायाची और धारितस्वरूप है। हम बारवा मी प्राप्त नहीं करणी है वह तो हमारा प्रहन रुप ही है नेवस मैस को सो बानी जनवा वर्षण होंगा।

सन्तर्नगर्—मो कि वास्तविष छत्य है—विर्विगत् की बरोशा ननन्त गुना मेक हैं। बिहिनात् ती उन तस्य बन्नर्वगत् का कामासप प्रवेष मात्र है। वह बन्द न तो उत्य है, न क्रिया। यह तो तस्य की कामा आप है। वहि वर्टे हैं यह करना मद पी स्वीतम कात्र है।

रियां लेकर बाजार से घर लौट रही थी। उसी समय खूब जोर से वर्पा होने लगी। घर जाने मे असमर्थ हो उन्होंने रास्ते मे अपनी पहचान की एक मालिन के बगीचे मे आश्रय लिया। मालिन ने रात मे सोने के लिए जो कोठरी उन्हें दी, ठीक उसके पास ही फूलो का बगीचा था। हवा के कारण बगीचे के सुन्दर सुन्दर फूलो की महक उन औरतो की नाक मे आने लगी, किन्तु वह महक उनके लिए इतनी असह्य हो उठी कि वे किसी तरह भी न सो सकी। अन्त मे उनमे से एक ने सुझाव दिया—'आओ, हम मछली की टोकरियो को मिगोकर सिर के पास रख ले।' वैसा करने पर जब उन टोकरियो से मछलियो की गन्घ उनकी नाक मे आने लगी, तब वे बाराम से खर्रीट भरने लगी।

यह ससार भी हमारे लिए उस मछली की टोकरी के समान हैं—हमें सुल-भोग के लिए उस पर निर्भर न रहना चाहिए। जो उस पर निर्भर रहते हैं, वे तामस प्रकृति अथवा बद्ध जीव हैं। उनके बाद राजस प्रकृति के लोग हैं, उनका अहकार खूव प्रवल होता है, वे सर्वदा 'मैं-मैं' कहते रहते हैं। कभी कभी वे सत्कार्य भी करते हैं, चेष्टा करने पर वे धार्मिक भी हो सकते है। किन्तु सात्त्विक प्रकृतिवाले ही सर्वश्रेष्ठ हैं, वे सर्वदा अन्तर्मुख और आत्मनिष्ठ रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में सत्त्व, रज और तमोगुण है। एक एक समय में मनुष्य में एक एक गुण का प्राधान्य होता है।

मृष्टि का अर्थ कुछ निर्माण करना या बनाना नहीं है, सृष्टि का अर्थ है— जो साम्य माव नष्ट हो गया है, उसीको पुन प्राप्त करने की चेष्टा—जैसे यदि एक काग को टुकडे-टुकडे कर उसे पानी के नीचे फेंक दें तो वे सब टुकडे अलग अलग या एक साथ मिलकर पानी के ऊपर आने की चेष्टा करते हैं। जीवन अशुभ है और अशुभ सदा उसके साथ रहता है। किंचित् अशुभ से ही जगत् की सृष्टि हुई है। जगत् मे जो थोडा बहुत अशुभ है, उसे अच्छा ही कहना चाहिए, क्योंकि साम्य भाव आने पर यह जगत् ही नष्ट हो जायगा। साम्य और विनाश दोनो एक ही हैं। जितने दिनो तक यह जगत् चल रहा है, उतने दिनो तक साथ ही साथ शुभ और अशुभ भी चलते रहेगे, किन्तु जब हम जगत् के परे चले जाते हैं, तब शुभाशुभ दोनो से अतीत हो जाते हैं अर्थात् परमानन्द प्राप्त कर लेते हैं।

जगत् मे दु खिनरहित सुख, अशुभिनरिहत शुभ पाने की सभावना कदापि नहीं हैं, क्योंकि जीवन का अर्थ ही हैं साम्य भाव की विच्युति। हमें चाहिए मुक्ति, जीवन, सुख अथवा शुभ कुछ भी नहीं। सृष्टि-प्रवाह अनन्त काल से चल रहा है —न उसका आदि है, न अन्त—एक अनन्त सागर के ऊपर की निरन्तर गतिशील तरग के समान है। इसमें कुछ ऐसे गहरे स्थल हैं, जहां हम अब भी नहीं पहुँचे

उस मध्य साम्यावस्था को पुण प्राप्त करने के किए पहुँके हुने एकए हार्य तमस् को बीर सन्द कारा रन्य को बीठना होया। सन्द का अनिप्राप्त उस प्रचार की स्थिर और, प्रचान्त अनस्था से हैं विश्वके सीतर वहने पर में सम्याप्य प्राप्त समीद् एक्ष्म और अनस् धर्मका कुछ है। बाते हैं। बन्धन कार सामो भूनत बनी यवार्ष पुण बनी तमी हैसा के समाग पिता को देख स्थोपे। सम्बार प्राप्त कार्य कार्य सामित बीर बनान्त बीर्य समझा बाता है। बुद्धकरा और बास्त कार्य सामा परि। बन तुम पुन्त रन्याव हो। केवक तमी तुम बारमा हो परि तुम मुन्तस्थान हो तभी अनुतन्त नुम्हारे करतकात है तमी ईस्वर बारदव में है परि वह मुन्तस्थान है।

दृष्टिपात करो, शुभ और अशुभ दोनो को एक दृष्टि से देखो—दोनो ही भगवान् के खेल हैं, इसलिए सभी मे आनन्द का अनुभव करो।

\* \* \*

मेरे गुरुदेव कहते थे—'सभी नारायण हैं, किन्तु बाघ नारायण से दूर रहना होता है, सभी जल नारायण है, तो भी गन्दा जल नहीं पिया जाता।'

'आकाशरूपी थाली मे रिव-चन्द्र रूपी दीपक जलते हैं—फिर अन्य मन्दिरो की क्या आवश्यकता? सभी नेत्र तेरे नेत्र हैं, फिर भी तेरा एक भी नेत्र नहीं है, सभी हाथ तेरे हाथ हैं, फिर भी तेरा एक भी हाथ नहीं है।"

न कुछ पाने की चेष्टा करो, न कुछ छोडने की चेष्टा करो, यदृच्छालाभ से सन्तुष्ट बनो। किसी भी विषय से तुम विचलित न हो, तभी समझो कि तुमने मुक्ति या स्वाघीनता प्राप्त कर ली। केवल सहन करने से न होगा—विल्कुल अनासकत बनो। उस साँड की कहानी मन मे रखो जिसके सीग पर एक मच्छर बहुत समय तक बैठा रहा—इतनी देर बैठने के वाद उसकी औचित्य बुद्धि जाग्रत हो उठी, यह सोचकर कि सम्भव है साँड के सीग पर मेरे बैठने से उसे बहुत कष्ट हो रहा हो, वह साँड को सम्बोधित कर कहने लगा, "भाई साँड! मैं बहुत देर से तुम्हारे सीग पर बैठा हुआ हूँ। मालूम होता है तुम्हे बहुत असुविधा हो रही है, मुझे क्षमा करना। यह लो, मैं उड जाता हूँ।" साँड बोला—"नहीं, नहीं, तुम सपरिवार आकर भी मेरे सीग पर निवास करो न। मेरा उससे कुछ न बिगडेगा।"

### २६ जून, बुधवार

जब हमारा 'अहज्ञान' नहीं रहता, तभी हम अपना सर्वोत्तम कार्य कर सकते हैं, दूसरों को सर्वाधिक प्रभावित कर पाते हैं। सभी महान् प्रतिभाशाली व्यक्ति इस बात को जानते हैं। उस दिव्य कर्ता के प्रति अपना हृदय खोल दो, तुम स्वय कुछ भी करने मत जाओ। श्री कृष्ण गीता मे कहते है—'हे अर्जुन, त्रिलोक में मेरे लिए कर्तव्य नामक कुछ भी नहीं है।' उनके ऊपर सम्पूर्णत्या निर्भर रहों, सम्पूर्ण रूप से अनासक्त होओ, ऐसा होने पर ही तुम्हारे द्वारा कुछ यथार्थ कार्य हो सकता है। जिस शक्ति के द्वारा ये सभी कार्य होते हैं, उसे हम देख नहीं पाते, हम केवल उसका फलमात्र देख पाते हैं। अह को निकाल डालो, उसका नाश कर डालो, उसे भूल जाओ, अपने द्वारा ईश्वर को कार्य करने दो—यह उन्हीं का

१ अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षु स श्रृणोत्यकर्ण ॥ श्वेताश्वतर उप० ॥३।१९॥

₽Ÿ

कार्य है जन्हें करने थे। हमे और हुछ नहीं करना होगा—केवल स्वय हरकर जन्हें काम करने देना होगा। हम जितना दूर हरते जासेये हंकर उछना ही हमारे मीठर सांगा। शुक्क बहुँ की गय्द कर हाली—केवल पहुरू नहुँ रहने थे। हम समी यो हुछ है बहु तब वपने विश्वन का ही छन्द है। हाकिए तुम स्वा पिजन करते ही हस विश्व से विवेध स्थान रखी। छन्द यो नीच बस्तु है। विश्वन ही बहुनाल-स्थायी है बीर उछनी गिंध भी बहुन्यूरस्थायी है। हम यो हुछ पिजन करते हैं उछने हमारे चरित्र की छाप छम बाती है इछ कारण छान्न पुरुषों हमारा करवाय हो होता है।

कुछ भी कामना भव करो। इंस्तर का विन्तन करों किन्तु किसी भी फस भी कामना मत करो। वो कामनावृत्य होंगे हैं, उन्हींका कार्य उनमप्त होंगा है। मिसाबीबी सन्यासी हार पर वर्ष का उन्हों के उन्होंका कार्य उनमप्त होंगा है। मिसाबीबी सन्यासी हार पर वर्ष का उन्हों सकार को बग्नी बिसान की पांचे हैं हम कुछ भी मही करते। वे किसी प्रकार को बग्नी बिसान की एंगे होंगे उनके बनवान से ही बाता है। यदि वे (ऐंद्रिक) बानकभी नृत्य का उक्त बायें ठी उन्हें सहकार बा बाय जिर वे भी कुछ को क कस्मान करों——यन नपर हो बाया। जब हम में मैं उन्हों दे दे हम मूर्व ऐ वन वह बीट कहते हैं वह हम मूर्व ऐ वन वह बीट कहते हैं की कहता है किन्तु वारत हम की स्वाप्त से तो हम वोच वे बीट के उनान को हम से किमार पूर्ण उन्हों हो। समान वृत्य सम्बी वर्ष की की कामन को हम से किमार प्रवास से तो हम वोच वे बीट की की कामन को हम से किमार एक उन्हों हो। समान वृत्य सम्बी वर्ष सामा की बार की सामूर्ण कम से किमाकर एक उन्हों की हम से बीट वर्ष के से से वर्ष सम्मी वर्ष सम्मी वर्ष सम्मी वर्ष सम्मी कर पार्च कर पार्च है। हसी सम्मी प्रवास कर पार्च है। हसी समान की साम की सामूर्ण कम से बीट को किर सम्मूर्ण कम से बीट की की की की किर सम्मूर्ण कम्स तुन्दीर पैरो के नीचे वा बाया।

साच गुंच में बबस्यत होने पर हम सभी बस्तुओं क बतानी रूप को देखा पाते हैं उस स्वयम हम पर्थायमां बीर बृद्धि ने बनीत प्रदेश में चार्य है। बहुई ही यह स्वयुद्ध प्राचीर हैं जिससे हमें बढ़ कर एका है—स्वयन में मुल्ल प्रायु मण्डम में बहु हम नहीं बाने बेगा—स्वयों निययों में सभी में प्राची में प्राची में प्राची

१ बाइनिन में इस प्रकार वर्षम हैं : ईत्वर ने सावस और हम्मा नामक प्रवस मृत्य पुष्य और स्त्री को नक्षण कर में रक्ष दिया और उनको बहुं के मानवृक्ष का क्षण पाने के लिए नना कर दिया। दिन्तु है वैतान को प्रेरका से उसे सावस सको पूर्व ने नियाग क्षणा से साव हो गये। यहाँ यर सान का अर्थ युक्त मुख सुमामुन जादि सावेतिक तान समझना चाहिए।

यह भाव आता है-हम सो वते हैं, मैं यह कार्य करता हूँ, वह कार्य करता हूँ, इत्यादि। इस क्षुद्र अहभाव को दूर कर डालो, हममे यह जो अहरूप पैशाचिक भाव रहता है, उसे विल्कुल नष्ट कर डालो। नाह नाह, त्वमेव त्वमेव, इस मन्त्र का उच्चारण करो, हृदय से उसे अनुभव करो, समग्र जीवन उससे अनुप्राणित कर दो। जब तक हम इस अहभाव-गठित जगत् का परित्याग नहीं कर पाते, तब तक हम स्वर्ग-राज्य मे कभी भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे—न कोई कभी कर सका है और न कर सकेगा। ससार त्याग करने का अर्थ है—इस अहभाव को बिल्कुल मूल जाना, अहभाव की ओर कभी भी घ्यान न देना, देह मे वास करना, लेकिन देह का न होना। इस दुष्ट अहभाव को विल्कुल नष्ट कर डालना होगा। लोग जव तुम्हारी बुराई करें, तो तुम उन्हे आशीर्वाद दो, सोचकर देखो, वे तुम्हारा कितना उपकार करते हैं, अनिष्ट यदि किसीका होता है, तो केवल उनका अपना ही होता है। ऐसे स्थान पर जाओ, जहाँ लोग तुमसे घृणा करें, तुम अपनी अहता को उन्हें मार मार कर अपने भीतर से वाहर निकाल फेंकने दो-ऐसा होने पर तुम भगवान् के सन्निकट पहुँच जाओगे। बँदरिया जैसे अपने वच्चे को गोद मे दबाये रहती है, किन्तु अन्त मे बाघ्य होने पर उसको हटाकर फेंक देती है, उसे कुचल डालने मे भी पीछे नही रहती, उसी प्रकार हम भी ससार को जितने दिन तक सम्भव होता है, छाती से चिपकाये रहते हैं, किन्तु अन्त मे जब हम उसे पददलित करने पर वाघ्य होते हैं, तभी हम ईश्वर के समीप जाने के अधिकारी होते हैं। घर्म के लिए यदि दूसरो का अत्याचार सहन करना पडे तो हम घन्य हो जायेंगे, यदि हम लिखना-पढना न जाने तो हम घन्य है, क्योंकि ईश्वर के सान्निध्य से दूर करनेवाली अनेक वातें उससे कम हो जाती है।

भोग है लाल फनवाला साँप—हमे उसे कुचलना ही होगा। हम भोगो को त्यागकर अग्रसर होने लगें, कुछ भी न पाने पर सम्भव है हम निराश हो जायें, किन्तु लगे रहो, लगे रहो—कभी छोडो मत। यह ससार एक पिशाच के समान है। यह ससार मानो एक राज्य है—हमारा क्षुद्र अह मानो उसका राजा है। उमे दूरकर दृढ होकर खडे हो जाओ। काम-काचन, नाम-यश को छोडकर दृढ भाव से ईश्वर की शरण लो, अन्त मे हम सुख-दुख मे सम्पूर्ण उदासीनता लाम करेगे। इन्द्रियचरितार्थता ही सुख है—यह घारणा सम्पूर्ण जडवादात्मक है। उसमे एक विन्दु मात्र भी यथार्थ सुख नहीं है। उसमे जो कुछ मुख है, वह वास्तविक आनन्द का प्रतिविम्ब मात्र है।

जिन्होंने ईश्वर के श्रीचरणो मे आत्मसमर्पण किया है, वे जगत् के लिए उन तयाकथित कींमयो की अपेक्षा अनेक गृना अधिक कार्य करते हैं। जिसने स्वय को सम्पूर्ण रूप शुरू बना लिया है वह सैकडा वर्ग प्रचारको की अपेक्षा अविक कार्य करता है। विश्वसृद्धि और मौन से ही बाणी में सक्ति आंदी है।

लिखी फूल के सबूब बनो-एक ही स्वान मे रहो, सपनी परावियों को मुकुसित करो मबुपस्त्रिया स्त्रम ही जा जुटेगी। जीयुत नेपायचन्त्र सेन और श्री रामकण्य वीच एक बड़ा सन्तर ना। औं रामहृष्ण देव नमत से पाप मा समुभ नहीं देत. पाते वे-ने बगद् मे कुछ भी असूस नहीं देख पाते ये और वे उस अधूम की दूर करने के फिए चेप्टा करने का भी कोई प्रयोजन नहीं देखते वं। और वेशवचन्त्र एक महान् वर्मसस्कारक नेता एव सारतवर्षीय ब्राह्म समाव के प्रतिष्ठाद्या थे। मारह वर्ष के पश्चात् इन बान्त दक्षिणस्थरवासी महापूरूप ने केवल मारत में ही गड़ी बरन समय संसार में एक कान्ति कर दी। ये सभी नीरव महापूक्त वास्तव में महाप्रकित के सामार है—ने बीते है अंग करते है और फिर बपने व्यक्तित को बीच सेते है। वे नभी भी में मेरा नहीं कहते। वे अपने को ईस्वर का मात स्वरंग समझकर ही अपने को क्या मानते हैं। ऐसे व्यक्ति ईसा भीर बुद्ध आदि के निर्माता है। ने सबैन ईस्बर के साब सम्पूर्ण भाव से तावालम साम न रके एक भावर्ष जगत् में निवास करते हैं। वे कुछ नहीं चाइते और अहमाव से कुछ मी नहीं करते। वे ही वस्तुत जेरनस्वरूप है---ने वीवरमुक्त एव विस्कृत बहुगुत्प 🖁 । जनका भूत्र महसान पूर्ण क्य से नच्ट हो शया 🖏 उन्हें महरवाकाता विस्तुस मही है। उनका व्यक्तित्व पूर्ण रूप से भूग्त हो गमा है के निरानार सरकस्वरूप Řι

#### २७ वृत वृहस्पतिकार

(स्रामी भी माज बाइजिस का नया स्थवस्थान सेकर आये तथा दूसरी बार बाइबिय में जॉन के ग्रन्थ की ब्याच्या की।)

मुरुमद इस बात का दाबा बच्छे के कि वे बड़ी शास्त्रियाता हैं, जिन्हें मैजने का हैंगा मंगीत ने क्षम दिया जा। स्वामी जी के मन 🗏 इस बात की स्वीकार करने की कुछ भी कारस्यरना नहीं है। कि निमा बसीट का अलीकिन भाव स अन्म हमा चा। गभी सुगो में नबी देशों में इस प्रदार का दाया देखों स आता है। सभी बढ़ मोगा ने वाबा विधा है कि उनता परम देवनाओं स हजा है।

मान नार्रेशिक मात्र है। हम ईरवर ही नवने हैं विक्त उन्हें बनी बात मही सको। ज्ञान एवं निम्नतर अवस्था बात है। तुम्हारी थार्गित में भी है आहम में जब ज्ञानताम निया उसी नमय उसहा यनन हो गया। उसके प्रण्ये से स्वय भागावभग पतितारवर्गण स्थ देशवरवसम् थे । हमारा मृग हमा को मिप्र वहन नहीं है, किन्तु हम कभी भी असली मुख को देख नहीं पाते, हम केवल उसका प्रतिविम्व ही देख सकते हैं। हम स्वय प्रेमस्वरूप हैं, किन्तु जब हम इस प्रेम के सम्बन्ध में सोचने लगते हैं तो देखते हैं कि हमें एक कल्पना का आश्रय ग्रहण करना पड़ता है, इसीसे यह प्रमाणित होता है कि हम जिसे जड़ कहते हैं, वह तो चित् की विहरिभव्यक्ति मात्र है। क्योंकि ज्ञाता अपने प्रतिविम्व को ही जान सकता है, स्वय को नहीं, वह सदा अज्ञेय है। अत ज्ञान ज्ञाता से भिन्न और पृथक् होता है। इस प्रकार वह बाह्यीकृत विचार है अथवा एक पृथक् वस्तु के रूप में ज्ञाता से बाहर स्थित विचार। चूंकि ज्ञाता आत्मा के नाम से विस्थात है, जो उससे भिन्न और पृथक् है उसे जड़ या भौतिक तत्त्व कहा जाना चाहिए। 'इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि 'जड़ या भौतिक तत्त्व वाह्यीकृत विचार है।'

निवृत्ति का अर्थ है ससार से विमुख हो जाना। हिन्दुओ के पुराण में हैं, प्रथम सुष्ट चार ऋषियो को हस रूपी भगवान् ने शिक्षा दी थी कि जगत्-प्रपच गौण मात्र है, इसलिए ऋषियों ने सुष्टि नहीं की। इसका तात्पर्य यह है कि अभिव्यक्ति का अर्थ ही अवनित है, क्यों कि आत्मा अभिव्यक्ति शब्द के द्वारा साधित होती है, और 'शब्द भाव को नष्ट कर डालता है।'' फिर भी तत्त्व जडावरण से आवृत हुए विना नही रह सकता, यद्यपि हम जानते है कि अन्त मे इस प्रकार के आवरण की ओर घ्यान रखते रखते हम असल को भी खो बैठते हैं। सभी महान् आचार्य इस वात को जानते हैं और इसीलिए पैगम्बर पुन पुन आकर हमे मूल तत्त्व समझा देते हैं और तत्कालोपयोगी उसका एक और नवीन आवरण दे जाते हैं। मेरे गुरुदेव कहते थे—धर्म एक है, सभी पैगम्बरो की शिक्षा वही होती है, किन्तु उस तत्त्व को प्रकाशित करने के लिए सभी को उसे कोई न कोई आकार देना पडा। इसलिए उन्होने उसके पुरातन आकार को त्यागकर उसे नये आकार में हमारे सामने रखा है। जब हम नाम-रूप से, विशेषत देह से मुक्त होते है, जब हमारे लिए मली-वुरी किसी भी देह का प्रयोजन नहीं रहता, तभी हम वन्धन-मुक्त हो सकते हैं। अनन्त उन्नति का अर्थ है, अनन्त काल के लिए बन्धन, उसकी अपेक्षा सभी प्रकार के आकार का घ्वस ही वाछनीय है। हमे सभी प्रकार की देह से, देवता-देह से भी मुक्त होना है। ईश्वर ही एकमात्र यथार्थ सत्य वस्तु है, दो सत्य पदार्थ एक साथ कभी नहीं रह सकते। एकमात्र आत्मा ही है और मैं ही वह हूँ।

१ सनक, सनातन, सनन्दन और सनत्कृमार।

२ The letter killeth—वाइबिल ॥२ करि० ३१६॥

स्वय को सम्पूक रूप जुड़ बना किया है वह सक्का वर्ष प्रवारका की अपेक्षा अपिक कार्य करता है। विलस्पृज्धि और सँग स ही वाणी म गरिन आनी है।

हिनों फल के सद्ध बनो----।(४ ही स्थान में रही), अपनी पर्वाहया की मुद्दु सिठ करो समुमस्मियां स्थय ही आ जुल्मी। श्रीयुन पैश्वय प्रशंन और थी रामहप्त्र के बीच एंग बदा करूर था। जी रामहत्त्व नेव अगन में पाप या सम्भ नाने देख पाने वे-ने बगत् में बुछ भी जसून नहीं देश पान व और वे उस अमुम की दूर करने के सिए पेट्टा करन का भी कोई प्रधानन नहीं देखन था। और वेसवबन्ध एक महान् प्रमेसरकारक मेठा एवं भारतवर्णीय बाह्य समाज के प्रतिप्रादा के। बारह बर्प के परवात् इन शान्त विधानस्वरवासी महापूरण मा केपल भारत में ही नद्वी करन् समग्र ससार में एक जान्ति कर थी। ये समी गीरक महापूरण कास्तव में महारागित ने मागार है—ने बीते हैं प्रमान ते हैं और फिर काने स्पतित्व को बीच मेरे है। वे कभी भी मैं भरा नहीं नहते ! वे बचन को ईस्नर का मन्त स्वरूप समझवार ही अपने को काम पामते हैं। ऐसे व्यक्ति ईसा और बुद्ध जावि के निर्माता है। ने प्रदेव ईस्वर के साथ सम्पूर्ण मान स तादारम्य साथ गरफे एक भावमें बगत् में निवास करते हैं। वे कुछ नहीं चाहते और सहभाव से दूछ मी नहीं बारते। वे ही बस्तुत श्रेरवस्त्रकण है---वे बीबग्युक्त एवं विम्तुस सहसूत्र है। जनना सुत्र अहतान पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है। उन्हें बहत्नानामा जिल्हुत्त नहीं है। वनका व्यक्तितन पूर्ण क्या से सुप्त हो नया है ने निराकार वल्लस्वरूप

#### २७ जून वृहस्पतिबार

(स्वामी जी जान बाइविक का नया व्यवस्थान क्षेकर बाये तथा दूसरी बार बाइविक में बॉन के क्षम्य की व्याख्या की।)

मुद्दम्मद दश बात का बाबा करते ने कि वे बही शाणिदाता है, जिन्हें मैजने बा हैंशा मरीह ने बचन दिया था। स्वामी वी के मत से दश बाग को मीनार करते नी हुक मी जावममत्रता गही हैं कि हैंशा मरीह दश जमीकिक माब से बम्म हुआ था। सभी मुनी में सभी देशों ने दश प्रदार का बाबा देशों में नाता है। सभी बद मोगी ने बाबा जिया है कि समदा बदेशाओं से हुआ है।

हान वापेक्षिक मान है। हम स्कार हो वनते हैं निन्तु वन्हें नमी बात नहीं वनते। हान एक निम्नतर बबबना मान है। गुन्तारी बाइबिक से मी है बाइस ने बब बानकाम किया वहीं वस्त्र वनका पतन हो गया। वनते पहले वहें वस्त्र वस्त्र क्या प्रस्ति का वहीं वस्त्र वनका पतन हो गया। यह समस्त्र की हिंगत स्वत् नहीं है, किन्तु हम कभी भी असली मुख को देख नहीं पाते, हम केवल उसका प्रतिविम्ब ही देख सकते हैं। हम स्वय प्रेमस्वम्य ह, किन्तु जब हम उस पेम के सम्बन्ध में सोचने लगते ह तो देखते हैं कि हमें एक कल्पना का आश्रय ग्रहण करना पटता है, इसीमें यह प्रमाणित होता है कि हम जिसे जड़ कहते हैं, वह तो चित् की विहर्गभव्यक्ति मात्र हैं। क्योंकि जाता अपने प्रतिविम्ब को ही जान सकता है, स्वय को नहीं, वह सदा अजेय हैं। अन जान जाता में भिन्न और पृथक् होता है। इस प्रकार वह वाह्यीकृत विचार हैं अथवा एक पृथक् वस्तु के रूप मेजाता से वाहर स्थित विचार। चूंकि जाता आत्मा के नाम से विख्यात हैं, जो उसमें भिन्न और पृथक् हैं उसे जड़ या भौतिक तत्व कहा जाना चाहिए। 'इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि 'जड़ या भौतिक तत्व वाह्यीकृत विचार हैं।'

निवृत्ति का अर्थ है समार मे विमुख हो जाना। हिन्दुओ के पुराण मे है, प्रथम सृष्ट चार ऋषियो को हम रूपो भगवान् ने शिक्षा दी थी कि जगत्-प्रपच गौण मात्र है, इसलिए ऋषियों ने सुष्टि नहीं की। इसका तात्पर्य यह है कि अभिन्यक्ति का अयं ही अवनित है, क्योंकि आत्मा अभिन्यक्ति शब्द के द्वारा सावित होती है, और 'शब्द भाव को नप्ट कर डालता है।' फिर भी तत्त्व जडावरण से आवृत हुए विना नहीं रह सकता, यद्यपि हम जानते है कि अन्त मे इस प्रकार के आवरण की ओर घ्यान रखते रखते हम असल को भी खो वैठते है। सभी महान् आचार्य इस वात को जानते हैं और इसीलिए पैगम्बर पुन पुन आकर हमे मूल तत्त्व समझा देते हैं और तत्कालोपयोगी उसका एक और नवीन आवरण दे जाते हैं। मेरे गुरुदेव कहते थे—वर्म एक है, सभी पैगम्बरो की शिक्षा वही होती है, किन्तु उस तत्त्व को प्रकाशित करने के लिए सभी को उसे कोई न कोई आकार देना पडा। इसलिए उन्होने उसके पुरातन आकार को त्यागकर उसे नये आकार मे हमारे सामने रखा है। जब हम नाम-रूप से, विशेषत देह से मुक्त होते हैं, जब हमारे लिए भली-वृरी किसी भी देह का प्रयोजन नहीं रहता, तभी हम वन्धन-मुक्त हो सकते हैं। अनन्त उन्नति का अर्थ है, अनन्त काल के लिए बन्धन, उसकी अपेक्षा सभी प्रकार के आकार का घ्वस ही वाछनीय है। हमे सभी प्रकार की देह से, देवता-देह से भी मुक्त होना है। ईश्वर ही एकमात्र यथार्थ सत्य वस्तु है, दो सत्य पदार्थ एक साथ कभी नहीं रह सकते। एकमात्र आत्मा ही है और मैं ही वह हैं।

१ सनक, सनातन, सनन्वन और सनत्कुमार।

२ The letter killeth-वाइबिल ॥२ करि० ३।६॥

मुम नर्म का मूल्य केवल इतना ही है कि वह मुक्ति-साथ का सङ्घार है। उसके द्वारा कर्ता का ही कन्याल होता है पूसरे का नहीं।

सान ना अर्थ है अमीनरण। हुम एत ही पाति के अभेन पदायों नो देगत है हो। जन प्रस्तों नाई एक पात्र दे तेने हैं। इसीस हमारा मन पान्य हो गया। हम मेनस तथ्यों का हो आविष्कार करते हैं 'पयों मा नहीं। हम अमदार के ही 'पूष्ट दिरतुत क्षेत्र से अधिक पूर्व-विकास र हो शोचने क्याते हैं कि हमने सम्पूत्र पूष्ट सान साम नर सिया है। इस बन्यू यं 'पयों 'गा कुछ भी उत्तर नहीं हो सरछा। 'पयों 'ना प्रस्त पाने के सित्य हमें देवन के समीप बागा होगा। यो समी के आसा है जन्हें कनी भी मकाशित नहीं विचा जा सन्यता। यह ऐसा ही है असे ममक का नम सागर से प्रवेश करते ही गक्कर उससे पिक बता है।

वैदास हो मृद्धि का मृत्र हे—एकरवठा या साम्य हो इंडचर है। इस वैदास पाव के परे को बाओ एसा करते पर हो बीकन और मृद्ध होंगे को बीठ सोग एक करना सम्पत्न में पहुँच बाओगो। सभी तुम बहु में प्रतिक्रिट्ट होंगे एका बहुए सम् हो बाओगे। मृत्ति प्राय्ठ करने की बेट्टा करो उस्त्र प्राप्त बार्ग वह भी स्वीकार करो। एक पुरत्तक के साम उसके पृथ्वी वा जी सम्बन्ध है वहीं हमारे साव हमारे अन्यो का भी है जिन्सू हम वनिद्यामी सावित्वक्षम और बारासक्क्ष्म है और हसी कालगा के करन बन्ध-कन्यान्यर की काला पत्रदी है की एक महाक को कुम बोर जीए से मुनाओ तो नेव के सावने वृत्ताकार प्रदीत होंगे करता है। बारमा में ही समस्त्र व्यक्तिकों का एक्टा है और वृद्धि बारमा मनन्य कर्यारामी और सम्बन्ध है वह सारमा बहारकका है। बारमा को बीका नहीं कहा वा स्वत्र किन्नु उसके समुद्ध बीकन गठिट होता है ये सुब नहीं कहा या सरवा किन्नु उसके समुद्ध बीकन गठिट होता है ये सुब नहीं कहा

बानकल सवार ईस्तर को छोड़ रहा है क्योंकि नह ससर के मिए पर्याप्त हुए कर नहीं रहा है। बत ने कहते हैं— उससे हमे क्या कार है? क्या हमे ईस्तर का चिल्तर केत एक स्वरूपालिका के बिक्सपी के क्या मे करणा होगा। इस करता तो कर सकते हैं कि हम नगरी स्था नामना ईस्ता चुना और पेरवृद्धि हुए कर वें सुद बहुं को नष्ट कर दालें एक प्रशार की मानिक बारावृत्य बीयो कर बाते। सरीर बीर मन को पवित्र बीर स्वस्त्य रखो—किन्तु केवल ईस्तर साम करते के पन्तक्य मे हमता ही उनका एक नाम प्रवाद प्रधान है। केवस स्था के स्वस्त्र स्था स्था का नतुन्तकान करों हम बात को पायों के स्वस्त्र बार आने बार महा का नतुन्तकान करों हम बात की स्वस्त्र स्था अपने सस्त्र साम अपने स्थ मत बनामो। ईस्तर काम को कोडकर बीर किसी प्रकार का जेइस मत रखो। सत्य लाभ करने के लिए यदि नरक होकर जाना पडे तो भी पीछे मत हटो।

\*

### २८ जून, शुक्रवार

[आज हम सब लोग स्वामी जी के साथ एक स्थान मे वनगोष्ठी के लिए गये। जहाँ कही स्वामी जी रहते थे, वही उनका लगातार उपदेश चलता था और उसके नोट्म लिये जाते थे, किन्तु आज के उपदेश नहीं लिखे गये और इस कारण उनका कोई आलेख उपलब्ध नहीं है।]

परन्तु बाहर निकलने के पहले सवेरे जलपान के समय उन्होंने यह कहा समी प्रकार के अन्न के लिए मगवान् के प्रति कृतज्ञ होखों—अन्न ब्रह्मस्वरूप है। उनकी सर्वव्यापिनी शक्ति ही हमारी व्यप्टि-शक्ति मे परिणत होकर हमारे सभी प्रकार के कार्य करने मे सहायक होती है।

### २९ जून, ज्ञानवार

(आज स्वामी जी गीता हाथ मे लेकर उपस्थित हुए।)

गीता में हुषीकेश अयीत् जीवात्माओं के ईश्वर, गुड़ाकेश अर्थात् निद्रा के अधीश्वर अथवा निद्राजयी अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। यह जगत् ही 'घमंक्षेत्र' कुरुक्षेत्र है। पच पाण्डव (अर्थात् धर्म) शत कौरवों के साथ (हम जिन सभी विषयों में आसक्त रहते हैं और जिनके साथ हमारा सतत विरोध चलता रहता है) युद्ध कर रहे हैं। पच पाण्डवों के मध्य सर्वश्रेष्ठ वीर अर्जुन (अर्थात् प्रबुद्ध जीवात्मा) सेनापित है। हमें समस्त इन्द्रिय-सुखों के साथ—जिन सभी वस्तुओं में हम अत्यन्त आसक्त हैं उनके साथ—युद्ध करना होगा, उन्हें मार डालना होगा। हमें निसग होकर खंडे होना होगा। हम ब्रह्मस्वरूप हैं, इस माव में हमें अन्य सब भावों को तिरोहित कर देना होगा।

श्री कृष्ण सब प्रकार के कर्म करते थे, किन्तु सभी प्रकार की आंसक्ति से रहित होकर। वे ससार में थे अवश्य, किन्तु कभी ससारी नहीं थे। सभी कर्म करो, किन्तु अनासक्त होकर करो, कर्म के लिए ही कर्म करो, अपने लिए कभी मत करो।

कोई भी नाम-रूपात्मक पदार्थ कभी भी मुक्तस्वमाव नहीं हो सकता। हम (पात्र) इस नाम-रूप की मिट्टी से ही बने हैं, फिर नाम-रूप सीमित हैं और मुक्त नहीं है, अत जो सापेक्ष है, उसे मुक्त नहीं कहा जा सकता। घट जब तक विवेकानम्ब साहित्यः २६ सूम वर्गे का मुख्य केवल इतना ही है कि वह मुक्ति-साम का सहायक है।

पुत्र पत्र कर पूर्व्य कर्वाच होता है। इ.व.च यह पुत्रपत्रकार कर सहायम है। उसके द्वारा कर्ता का ही कस्याच होता है, दूसरे का गही।

ज्ञान का वर्ष है व्यक्तिरण। हुन एक हो पाति के बनेक पवार्थों को देवते हैं तो उन उसको कोई एक नाम से देते हैं। इसीते हुनारते मन वालत हो पता! हुन के पत तो बारी जानिकार करते हैं "भी' का नहीं। हम अवकार के ही कुछ मिरतुत सेन में बमिक चून-फिरकर यह सोचने कमते हैं कि हमने पत्रपुत्र केन कान साम कर किया है। इस बवद में 'म्यो' का कुछ भी उत्तर नहीं हो सकता। 'म्यो' का उत्तर पाने के किए हुने देवतर के समीच बाता होगा। को सभी के ब्रावा है जनहें कमी भी प्रकाशित नहीं किया जा सकता। यह ऐसा हो है जैसे नमक का कम सामर में प्रकेष करते ही पत्रकर उसमें मिल बाता है।

बैदान ही सुनिट का मूक है — एक एका ना सा कार है। इस बैदान मा के परे पक्ष जाजों ऐशा करने पर ही चीवन जीर मृत्यु बोनों को जीत कोने एवं जनन यह सा बीवन जीर मृत्यु बोनों को जीत कोने एवं जनन यह सा कार के पर है जीवन जीर मिल कोने एक जनन कर के बीवन को प्रतिच्छित होने हम्म ब्राह्मकर ही बातों ने। मुक्त आप करने जी बेच्टा करों उठसे प्राप्त बार्में वह सी स्वीकार करों। एक पुराक के खाव उठके पूळी का जी उत्पन्त के बहु हमारे शाव हमारे जममें का भी है किए हम बर्पाया में खारा के अरह प्रताप्त के खाव परवार्ध है जीर हमी सामा के अरह जन्म-क मान्यर की खावा परवार्ध है जैसे एक महाक को कुत बोर जोर के पुणाओं हो ने से एक महाक को कुत बोर जोर हमें करा हमारे जमन हमें का सामा को बीवन का स्वाप्त के सामा के बीवन नहीं का सामा की बीवन की सामा की बीवन नहीं का सामा की सामा की

यानर स पंतार ईस्वर को छोड रहा है क्यों कि कह घडार के लिए पर्याख हुए कर नहीं रहा है। जन वे कहते हैं— उससे हुम क्या काम है? वहा हुम हिर्म रूप काम है। दे रहा हुम हिर्म क्या काम है। वहा हुम हिर्म क्या काम हिर्म है। वहा हुम हिर्म क्या काम हिर्म हिर्म के प्राप्त हुम हिर्म क्या हिर्म हिरम हिर्म हिरम

ययाथ सिडिटाभ तो एक ही प्रकार का है, किन्तु सापक्षिक मिडि अनेक प्रकार की हो सकती है।

### ३० जून, रिदवार

किसी एक कल्पना का आप्रय लिये जिना जिचार करने की चेप्टा असम्भव को सम्भव करने की चेप्टा है। स्तनपायी किसी जीवविशेष का उदाहरण लिये विना स्तनपायी जीव की किसी प्रकार की घारणा हम नहीं कर सकते। ईस्वर की घारणा के सम्बन्ध में भी यही बात है।

जगत् मे जितने प्रकार के भाव या घारणाएँ है, उनका जो सूक्ष्म सार-निष्कर्ष है, उसीको हम ईंग्वर कहते हैं।

प्रत्येक विचार के दो भाग है—एक है विचारणा और दूसरा है उसी भाव का द्योतक 'शब्द'—और वे दोनो ही आवश्यक है। क्या प्रत्ययवादी (idealist), क्या जटवादी (materialist) किमीका भी मत गुद्ध मत्य नहीं है। हमे भाव और उसकी अभिव्यक्ति दोनो ही छेने होंगे।

हम दर्पण मे अपना मुख देख पाते है—समुदय ज्ञान भी उसी प्रकार का है— वाहर जो प्रतिविम्वित है, उसीका ज्ञान होता है। कोई भी अपनी आत्मा या ईश्वर को नहीं जान सकता, किन्तु हम स्वय ही वह आत्मा है, हमी ईश्वर है।

निर्वाण की अवस्था मे तुम तभी होते हो, जब 'तुम' नहीं होते वुद्धदेव ने कहा है—'जब तुम नहीं रह जाते, तभी तुम सर्वोत्तम और सत्य होते हो'— जब तुच्छ अह नष्ट हो जाता है।

अधिकाश लोगो मे वही आम्यन्तरीण ईश्वरीय ज्योति आवृत एव अस्पष्ट होकर रहती है, जैसे एक लोहे के पीपे के भीतर प्रदीप रखा रहता है, पर उस प्रदीप की थोडी सी भी ज्योति वाहर नही आ पाती। पिवत्रता एव नि स्वार्थता का योडा थोडा अभ्यास करते करते हम इस आच्छादक माध्यम को कम घना कर सकते हैं। अन्त मे वह काँच के समान पारदर्शी हो जाता है। श्री रामकृष्ण मे मानो यह लोहे का पीपा काँच के रूप मे परिणत हो गया है। उसके भीतर से वह आभ्यन्तरीण ज्योति यथास्वरूप दिखायी देती है। हम सभी कभी न कभी ऐसे ही काँच के पीपे हो जायेंगे—इतना ही नही, उसकी भी अपेक्षा उच्च प्रति-विम्बो के आधारस्वरूप होंगे। किन्तु जब तक कोई 'पीपा' रहता है, तब तक उसे जड उपायो की सहायता से ही चिन्तन करना पडता है। घैर्यहीन व्यक्ति कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। चट है, तब तक जपने को कभी भी मुक्त नहीं कह सकता अब वह नाम-क्स छे बतीत हो बाता है तभी मुक्त हो जाता है। समय बगत् हो बारमस्वरूप है—मही आरमा विभिन्न रूपों में किस्बाबत है बैठे एक गुर से अनेक प्रकार के मुरो की किमब्बाबित। योग ऐसा न हो तो सभी एक ही फकार के हो जामें सभी एक हो हो जामें। समय समय पर बेसुर बजता है खबस्य परन्तु बाद मे परवरी मुरो का ऐस्म तो और भी मुद्द कमता है। सहान् विश्व-सगीत मे तीम मार्चा का निश्चेय प्रकार दिवासी बता है—साम्य बक्त और स्वाचीनता।

यदि तुम्हारी स्वाधीनता के कारण दूबरे की कुछ श्रति होती है तो तुन्हें समप्तमा होना कि वह वास्तविक स्वाधीनता नहीं है। दूबरे की किसी प्रकार की श्रति कभी सत करों।

निस्टन कहते है.— 'पुर्वक होना ही स्लेख घोषना है।' वर्ण और फलभीग— इन दोनों का अविध्वक सम्बन्ध है। (बिक्टनर देखा बाता है कि वो अधिक हैंग्या है, उन्होंको उनमा रोगा होता है.— क्वित्मी हेंची उत्तमा रोगा।) कर्मधीबाविकारस्ते मा कतेनु क्वावम— 'कर्म सं ही तुम्हारा अधिनार है पस्स में गडी।

स्पृत्त पृष्टि से देवते यर कुविचारों को रोपधीजानु कहा जा सकता है। हुमारा करीर मानो एक कोहणिक है और हुमारा प्रत्येक विचार मानो चीरे बीरे उठके कमर हुमीकों को चीट माराग है—चडके हारा हम अपने सर्पर का कतन रूचानुसार करते हैं। हम अपने के सम्मूर्व सुन पितारों के उत्तराविचारों स्वयुप है—चीर हम अपने को उनके प्रति मुक्त कर है।

एमन को एक हमारे ही भीतर हैं। भूवें नवा तू चुन नहीं पहा है देरे हृदम के मीतर बिन-शत नहीं जनत स्वीत व्यक्ति हो पहा है—सम्बद्धानक सम्बद्धानक, सोध्यें तोखं?

हुमम से प्रत्येत के मीलर—नया खुद विश्वीकता और क्या स्वयं मे देवता— सभी के मीलर सनस्त कान को जीत विस्तान है। स्थार्थ वसे एत है हम उससे विभिन्न नयी विभिन्न प्रतीको और उससे विश्वित क्यों को सेनर व्यर्थ से सभग करने मनसे पर्ने भी यो यह जायात है कि विस्त प्रतार रोजना चाहिए, उसके निष्य सम्य युग तो सदा ही विश्वाम चहता है। हम स्वय क्ष्ट हो गय है स्मित्य बगत को नट सम्बान है।

इस बगत् में पूर्ण धरित का कोई कार्य नहीं खाता उस केवल अस्ति सा चित्र सात्र कहा वाला है, उसरा कोई कार्य मही चलता। आपम में मतभेद हैं। वृद्ध इंगे सम्पूर्णत अस्वीकार करते थे। उन्होंने कहा--"ब्रह्म या आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं हैं।"

चित्र की दृष्टि से बुद्ध समार मे मवने अधिक महान् हुए है। उनके बाद है— ईमा। किन्तु गीता मे श्री कृष्ण जो कह गमे हैं, उसके समान महान् उपदेश जगत् में और कहीं नहीं है। जिन्होंने उस अद्भुत काव्य की रचना की शी, वे उन सब विरले महात्माओं में से एक थे, जिनके जीवन द्वारा समग्र जगत् में नव जीवन की एक लहर दौड जाती है। जिन्होंने गीता लिग्यों है, उनके सदृश आक्वयंजनक मस्तिष्क मनुष्य जाति और कभी नहीं देख पायेगी।

\* \* \*

जगत् मे एकमात्र शक्ति ही विद्यमान है— वही कभी अशुभ, कभी शुभ भाव मे अभिन्यक्त होती है। ईश्वर और शैतान एक ही नदी हैं—जिनकी धाराएँ विपरीत दिशाओं में बहुती है।

### १ जुलाई, सोमवार

### श्री रामकृष्ण देव

श्री रामकृष्ण देव एक अत्यन्त निष्ठावान् ब्राह्मण के पुत्र थे। उनके पिता ब्राह्मणों की एक जाति विशेष को छोड़कर अन्य किसीका दान नहीं ग्रहण करते थे। जीविकोपाजन के लिए सर्वसाघारण व्यक्ति के समान वे कोई काम भी नहीं कर सकते थे, पुस्तकें वेचना या किसीके यहाँ नौकरी करना तो दूर की बात है, किसी देवमन्दिर में पौरोहित्य करना भी उनके लिए सम्भव नहीं था। उनकी वृत्ति आकाशी वृत्ति थी, जो अयाचित भाव से उपस्थित होता था, उसी-से उनके मोजन-वस्त्र का निर्वाह होता था, किन्तु वह भी वे किसी पितत ब्राह्मण के पास से नहीं लेते थे। हिन्दू धर्म में देवमन्दिरों का ऐसा कोई प्राधान्य नहीं हैं। चाहे सभी मन्दिर नष्ट हो जायँ, फिर भी धर्म की विन्दु मात्र भी क्षति नहीं होगी। हिन्दुओं के मत में अपने लिए घर बनवाना स्वार्थपरामणता का कार्य हैं, केवल देवता और अतिथि के लिए ही घर वनवाया जा सकता हैं। इसी-लिए लोग मगवान के निवासस्वरूप मन्दिर आदि का निर्माण करवाते हैं।

अपनी पारिवारिक स्थिति अत्यन्त विपन्न होने के कारण श्री रामकृष्ण बहुत थोडी अवस्था मे एक मन्दिर मे पुजारी होने के लिए बाघ्य हुए। मन्दिर मे जग-ज्जननी की मूर्ति प्रतिष्ठित थी—उन्हे प्रकृति या काली भी कहा जाता है। एक स्त्रीमूर्ति एक पुरुपमूर्ति पर खडी हैं—इमका अर्थ यह है कि मायावरण को हटाये बिना हम ज्ञान लाभ नही कर सकते। ब्रह्म निलिंग है—वह अज्ञात

महान सन्त पुरुष शिक्षात (principles) के बृष्टान्तस्वरूप हैं किन्तु सिप्य दो महात्मामों को ही खिळात वना लेते हैं और उस व्यक्ति किन्नप का ही सब कुछ समझकर खिळान्त को भूक बाठे हैं।

धरुष देवर के विवक वृक्ष के क्यांतार एक करने के फतस्वरूप मारा में प्रतिवान्त्रवा का पूजारत हुआ। में विक् मूंग में प्रतिवा का अस्तिएल नहीं जा एवं उपया कोगों की यही बारमा भी कि देवर वर्षन विधानमान है। विन्तु हुक के प्रवार ने कारक हम अस्त्रकारत एवं वपने चवात्रकार दिवर नो को वैठे और उदाकी प्रतिक्रियास्वरूप प्रतिवान्यूचा की बरुशीत हुई। कोगों ने बुक मी मूंठ मकर पूजा करना बारम्म किया। ईंद्या मुद्या के एक्यान्य में भी बैद्या है हुआ है। काठ-सव्यर की पूजा से लेकर दंधा और बुब की पूजा एक समी प्रतिवा पुजा है। किसी न किसी प्रकार की मूंठ के विना हमारा काम चक्र ही नहीं करवा।

सुपार की उप केटन का फल यही होता है कि उससे सुवार की गति रक जाती है। किसीसे ऐसा मत कही कि 'तुम कुरे हो' वरक् उससे मह कही—'तुम कुछ हो और मी सच्छे बगी।

घनी बेचों से पुरोहित बनियट करते हैं, बचोर्क वे कोगों को मानी देते ह भीर उनकी बाकोबना करते हैं। वे बोटों को ठीक करने के बिए उन्ने बीकते हैं, किन्तु उन्ने हुएते की मा जीन बीरियाँ कानफम्ट हो बाजी है। मेन कभी निम्या नहीं करता ऐसा दो महत्वाकाबा हो करती है। व्यापवान कोब ना बैच हिंदा नाम की कीई करते नहीं है।

यदि पुत्र किशीको विष्टु नहीं होने दोने जो यह कोनदी हो बायपा। स्वीएक धनित है, किन्तु बन प्रध धारित का प्रयोग केन्सन मुदे दिवानों में ही हो जा है। प्रधान दाराग यह है कि पुत्रम दिन्यों के तमार आवाधार कर रहे है। भाव दिन्यों कोमती के समान हैं किन्तु यह अनने अमर बीर वर्षिक सराबार नहीं

होता तब वे निहिनी होकर बाव होगी। सामारगत वर्गमान को वृद्धि हारा नियमित करना स्वित है। नहीं दो इस मान की नवनति हो वाती है और बहु नामुक्ता मान में परिपत हो बाता है।

धर्मी देश्वरकारी बहु स्वीचार करते हैं कि इस परिवामी बगत् के पीखे एक अपरिवामी वस्तु है, सवलि उस बस्तु की बारवा के सम्बन्ध में उनमें आपस मे मतभेद है। बुद्ध इसे सम्पूर्णत अम्वीकार करते थे। उन्होने कहा—
"ब्रह्म या आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है।"

चरित्र की दृष्टि से बुद्ध ससार में सबसे अधिक महान् हुए हैं। उनके बाद हैं— ईसा। किन्तु गीता में श्री कृष्ण जो कह गये हैं, उसके समान महान् उपदेश जगत् में और कहीं नहीं है। जिन्होंने उस अद्भुत काव्य की रचना की थी, वे उन सब बिरले महात्माओं में से एक थे, जिनके जीवन द्वारा समग्र जगत् में नव जीवन की एक लहर दौड जाती है। जिन्होंने गीता लिखी हैं, उनके सदृश आश्चर्यजनक मस्तिष्क मनुष्य जाति और कभी नहीं देख पायेगी।

\* \*

जगत् मे एकमात्र शक्ति ही विद्यमान है— वही कभी अगुभ, कभी शुभ भाव मे अभिव्यक्त होती है। ईश्वर और शैतान एक ही नदी हैं—जिनकी धाराएँ विपरीत दिशाओं में बहती है।

## १ जुलाई, सोमवार

### श्री रामकृष्ण देव

श्री रामकृष्ण देव एक अत्यन्त निष्ठावान् ब्राह्मण के पुत्र थे। उनके पिता ब्राह्मणों की एक जाति विशेष को छोड़कर अन्य किसीका दान नहीं ग्रहण करते थे। जीविकोपार्जन के लिए सर्वसाघारण व्यक्ति के समान वे कोई काम भी नहीं कर सकते थे, पुस्तकें बेचना या किसीके ग्रहाँ नौकरी करना तो दूर की बात है, किसी देवमन्दिर में पौरोहित्य करना भी उनके लिए सम्भव नहीं था। उनकी वृत्ति आकाशी वृत्ति थी, जो अयाचित भाव से उपस्थित होता था, उसी-से उनके भोजन-वस्त्र का निर्वाह होता था, किन्तु वह भी वे किसी पितत ब्राह्मण के पास से नहीं लेते थे। हिन्दू धर्म मे देवमन्दिरों का ऐसा कोई प्राधान्य नहीं हैं। चाहे सभी मन्दिर नष्ट हो जायाँ, फिर भी धर्म की विन्दु मात्र भी क्षति नहीं होगी। हिन्दुओं के मत मे अपने लिए घर बनवाना स्वार्थपरायणता का कार्य हैं, केवल देवता और अतिथि के लिए ही घर वनवाया जा सकता हैं। इसी-लिए लोग भगवान् के निवासस्वरूप मन्दिर आदि का निर्माण करवाते हैं।

अपनी पारिवारिक स्थिति अत्यन्त विपन्न होने के कारण श्री रामकृष्ण बहुत थोडी अवस्था मे एक मन्दिर मे पुजारी होने के लिए वाघ्य हुए। मन्दिर मे जग-ज्जननी की मूर्ति प्रतिष्ठित थी—उन्हे प्रकृति या काली भी कहा जाता है। एक स्त्रीमूर्ति एक पुरुषमूर्ति पर खडी है—इसका अर्थ यह है कि मायावरण को हटाये विना हम ज्ञान लाभ नहीं कर सकते। ब्रह्म निलिंग है—वह अज्ञात

महान छन्त पुरुष विकास (principles) के दृष्टान्सहरूरण है किन्तु पिप्प को महारमाका नो ही विकास करना केते हैं और उस व्यक्ति कियम को ही सब कुछ समझकर सिद्धान्त को मुख्य काते हैं।

प्रमुक्त १६वर के विरक्ष बुक के समातार तक करने के पक्षात्रका प्राप्त मे प्रतिमान्त्रवा का सुरभात हुना ! वैदिक मुन में प्रतिमा का सरितार नहीं का एस समय कोमो की नहीं वारणा की कि दिकर धर्मक विराजनात है। किन्तु कुक में प्रचार के कारण हम बमास्कट्टा एवं अपने संख्यात्वरण हिस्स को तो के स्रोत उपकी प्रतिक्रियात्वरण प्रतिमान्त्र्या की उत्पत्ति हुई। कोमो ने युठ की मूर्त गढनर पूजा करना बाररूप किया। वैद्या मठीह के सम्बन्ध में भी बैठा ही हुका है। इक-रास्पर की पूजा से स्केट देखा बीर बुढ की पुजा कर समी मैठा हो पुजा है विसी न किसी मकार की मूर्ति के विका हमार्य काम कहा नहीं प्रकृता।

सुमार की उप केटा ना फरू नहीं होता है कि बबसे सुबार की गति कर बाती है। किसीस ऐसा मत कहा कि 'तुम कुरे हो' करन् उससे नह कहों— 'तुम कच्छ हो और भी अच्छे कती।

सभी हैया में पूर्विहित बनिष्ट करते हैं, क्योंक वे बोचों को यामी हेते हैं बीर उनकी बालोक्ना करते हैं। वे डोची को ठीक करने के किए उसे बीचते हैं किन्तु उससे दूसरों की भा बीन कोरियाँ स्थानक्ष्ट हो बाती हैं। मेम कभी निका नहीं करता ऐसा दो महत्वाकांका ही करती है। न्यास्थयन कोच भा वैच हिंदा नाम की कोई बस्त नहीं है।

यदि तुम किछीको विह नहीं होने योचे तो बह बोमबी हो बायया। स्त्री एक स्राप्त है, किन्तु बन हुछ शक्ति का अयोव केवल बूरे विषयों में ही हो रहा है। हरका बारम यह है कि पुरुष दिवयों के असर बायाबार कर रहे हैं। साव किया कोमबी में छामत है किन्तु अब जनके असर बीर बचिक सर्याबार नहीं होगा तह में निश्नी होकर बच्च होगी।

सामारणत मर्नमान को मुक्ति द्वारा नियमित नरना पश्चित है। नहीं तो इस मान की अवनति हो बाती है और नह मानुकता सान में परिमत हो जाता है:

समी देखरवाडी यह स्वीकार करते हैं कि इस परिषामी अपर् के पीछे एन मपरिणामी बस्तु है, बचपि उस बस्तु की बारणा के सम्बन्ध में स्वर्ग

किन्तु अव सन्त पाँल का युग नही है। हमको ही आधुनिक जगत्का नूतन आलोकस्वरूप होना होगा। हमारे युग की विशेष आवश्यकता है एक ऐसे सघ का निर्माण जो स्वय अपना समायोजन कर ले। जब ऐसा होगा, तब वही जगत् का अन्तिम धर्म होगा। ससार-चक्र चलेगा ही-हमे उसकी सहायता करनी होगी, बाधा देने से काम नहीं चलेगा। धार्मिक विचार-घाराओं की तरग उठती है, गिरती है और उन सभी तरगों के शीर्ष-प्रदेश में उसी युग के पैगम्बर विराजते हैं श्री रामकृष्ण वर्तमान युग के उपयुक्त धर्म की शिक्षा देने आये थे, जो विधायक है, न कि विघ्वसक। उन्हें अभिनव हग से प्रकृति के समीप जाकर सत्य जानने की चेष्टा करनी पडी थी, फलस्वरूप उन्होंने वैज्ञानिक धर्म को प्राप्त कर लिया था। वह धर्म किसीको कुछ मान लेने को नहीं कहता है, स्वय परख लेने को कहता है। 'मैं सत्य का दर्शन करता हूँ, तुम भी इच्छा करने पर उसका दर्शन कर सकते हो।' मैंने जिस साधन का अवलम्बन किया है, तुम भी उसी-का अवलम्बन करो, वैसा करने पर तुम भी हमारे सदृश सत्य का दर्शन करोगे। ईश्वर सभी के समीप आयेंगे-इस समत्व भाव को सभी प्राप्त कर सकेंगे। श्री रामकृष्ण जो कुछ उपदेश दे गये हैं, वह सब हिन्दू घर्म का सार-स्वरूप है, उन्होने अपनी ओर से कोई नयी बात नही कही। और वे उन सब बातो को अपनी बतलाने का भी कभी दावा नही करते थे, वे नाम-यश के लिए किचित मात्र भी आकाक्षा नही रखते थे।

उनकी अवस्था जब लगभग चालीस वर्ष की थी, तब उन्होंने उपदेश करना प्रारम्भ किया। किन्तु वे इस प्रचार के लिए कभी भी कही बाहर नहीं गये। जो उनके पास आकर उपदेश ग्रहण करने की इच्छा रखते थे, उन्हीं की वे प्रतीक्षा करते थे। हिन्दू समाज की प्रथा के अनुसार उनके माता-पिता ने उनके यौवनकाल के आरम्भ में पाँच वर्ष की एक छोटी लडकी के साथ उनका विवाह कर दिया था। विवाह के उपरान्त यह वालिका बहुत दूर के एक ग्राम में अपने परिचारवालों के साथ रहती रही—वह यह नहीं जानती थी कि उसके तरुण पित कितने कठोर समर्पों में व्यस्त हैं। जब वह सयानी हुई, उस समय उसका पित भगवत्प्रेम में तन्मय हो चुका था। वह पैंदल ही अपने गाँव से दक्षिणेश्वर काली मन्दिर में पित के समीप उपस्थित हुई। वह अपने पित को देखते ही उनकी वास्तविक अवस्था को समझ गयी, क्योंकि वह स्वय अत्यन्त विशुद्ध एव उन्नत स्वभाव की थी। वह केवल अपने पित के कार्य में सहायता करने की ही इच्छुक थी, उसे कभी भी ऐसी इच्छा नहीं हुई कि वह अपने पित को गृहस्थ-जीवन की ओर खीच लावे।

और मजेव है। बहु जब अपने को अमिन्यक्त करता है तब अपने को मामा के आवरम से आबृत कर अगन्यनाभी का स्वरूप बारम करता और सृष्टि प्रम्य का विस्तार करता है। बराधायी पुरुष (धिव या बहु) मामानृत होने के कारण सम ही प्रमा है। आगी कहता है— मैं बकपूर्वक मामा को हटाकर बहु की प्रकासित वस्त्रार (किन्तु हैतवादी या मनत बहुता है— चन जम जनती से प्रार्थना करने पर में हार कीव वेगी समी बहु प्रकासित होगा— उन्होंके हुए में बांगी है।

प्रतिदित माँ कामी की सेवा तथा पुत्रा-अर्थेना अध्ते करते इन तक्य पुर्वेहित कं हृदय में कमस ऐसी तीव न्याकुलता तथा मस्ति का सबके हुआ कि वे फिर नियमित रूप से मन्दिर में पूजा आदि कार्य करने में असमर्थ हो गये। इसकिए ने बसे छोड़कर मन्टिर के बहाते के गीतर ही एक छोटे से जगल मे आकर दिन रात ब्यान-पारका करने करे। वह अगम ठीक बगा भी क किनारे या एक दिन गगा भी की प्रवस बादा में ठीक एक करी के निर्माणीपयोगी सामग्री उनके पास वहकर मा नगी। उसी कुरीर में एडकर वे सर्वता प्रार्थना अपने और रोने सपे--- जगरमाता को छोडकर और किसी भी विषय की जिल्हा उन्हें नहीं रही इतना ही नहीं अपने सरीर की मी चिन्ता उन्हें नहीं रही। इस समय उनका एक बारमीय प्रतिदिन मध्याह में एक बार उनका भोवन करा बाता वा और उनकी देख रख करता था । कुछ विनो के बाद एक सम्पासियी जाकर उन्हें उनकी 'माँ' से मिलाने के लिए सहायता करने अभी। उन्हें विश्व प्रकार के गुद की आवस्यकता होती की वे स्वय उनके पास आकर उपस्थित हो जाते के। सभी सम्प्रदाय ने नोई न कोई नामु आनर उन्हें उपदेस देते थे और ने स्मानपूर्वक सभी वा उपदेख मनते थे। परान ने नेवल उन अगन्याता की ही उपासना बरते य-वे सभी म अगन्माना को ही देखते के

यी रामहरण न नजी निसीने निकड कोर्न नडी बात नहीं नहीं। उनका ह्यय हरना उसार का कि जनने नारे में सभी सम्बद्धार पोचत के कि वे उन्हीं ने हैं। व सभी न प्रेम नारे के। जनने में एट्ट में सभी स्थाप पे—के क्हारे से पर्ममान में पार पे—के क्हारे से पर्ममान में रित्न मंत्री वर्गने मुक्तनमान के रित्न मंत्री पर्मा के प्राप्त में प्रीत प्रमास प्रेम में ही उनने मुक्तनमान का परिचय पाप जाता वा स्वास्त को तरा प्रमास में मूर्ट करात है। इस प्रकार के बोधनमूख्य व्यक्ति मुनन मान भी मूर्ट करात है। और बम्यवन मोब इस प्रवास की बारों मेर फीर ना के हैं। साम पांच हम प्राप्त को हमें हैं। साम पांच हम प्राप्त को हमें हम स्वार को स्वास को स्वास माने स्वास को स्वास की स्वास को स्वास की स्वास को स्वास की स्वास की स्वास को स्वास की स्वास की स्वास को स्वास की स्व

हैं कि ईश्वर को भी जगत् की सृष्टि करने के लिए तपस्या करनी पड़ी थी। यह मानो मानसिक यन्त्र विशेष है—इसके द्वारा सब कुछ किया जा सकता है। शास्त्र मे कहा है—'त्रिभुवन मे ऐसा कुछ भी नहीं है, जो तपस्या के द्वारा पाया नहीं जा सकता।'

\* \*

जो लोग ऐसे सम्प्रदायों के मतामत या कार्य-कलाप का दोष-दृष्टि से वर्णन करते हैं, जिनके साथ उनकी सहानुभूति नहीं हैं, वे जान या अनजान में मिथ्यावादी होते हैं। जो सम्प्रदाय-विशेष में दृढ विश्वासी हैं, वे प्राय यह देख नहीं पाते कि दूसरे सम्प्रदाय में भी सत्य हैं।

\* \* \*

भक्तश्रेष्ठ हनुमान से एक वार पूछा गया था— "आज महीने की कौन सी तिथि है ?" उन्होंने उत्तर दिया, "राम ही मेरे सम्वत्, तिथि आदि सव कुछ है। मैं और कोई तिथि आदि कुछ नहीं जानता।"

## २ जुलाई, मगलवार

### जगज्जननी

शाक्त जगत् की उस सर्वव्यापिनी शक्ति को 'माँ' कहकर उसकी पूजा करते हैं—क्यों कि 'माँ' नाम की अपेक्षा अधिक मधुर और दूसरा नाम नही है। भारत में माता ही स्त्री-चरित्र का चरम आदर्श है। भगवान् की मातृरूप में तथा प्रेम के उच्चतम विकास रूप में पूजा करने को हिन्दू लोग दक्षिणाचार या दक्षिण-मार्ग कहते हैं, इस उपासना से हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, मुक्ति होती हैं—इसके द्वारा कभी भी ऐहिक उन्नति नहीं होती। उसके भीषण रूप की अर्थात् रुद्रमूर्ति की उपासना को वामाचार या वाम-मार्ग कहते हैं। साधारणत इसमें सासारिक उन्नति खूब होती हैं, किन्तु आध्यात्मिक उन्नति विशेष रूप से नहीं होती। काल-कम से अवनति होती हैं और जो जाति उसका साधन करती हैं, उसका विक्कुल ध्वस हो जाता है।

जननी ही शक्ति का प्रथम विकासस्वरूप है और जनक के भाव की अपेक्षा जननी का भाव ही भारत में उच्चतर बताया गया है। 'माँ' नाम लेने से ही शक्ति का भाव, सर्वशक्तिमत्ता और देवी शक्ति का भाव आ जाता है, जैसे शिशु अपनी माँ को सर्वशक्तिमती समझता है अर्थात् माँ सब कुछ कर सकती है। वह जगज्जननी भगवती ही हमारी आभ्यन्तरिक निद्विता कुण्डलिनी हैं—उनकी यी रामकृष्य नी पूजा भारत म एक महान् अजनार न ज्या मे हाती है। उनगा जाम-दिन नहीं पर एक मर्मोत्सव-स्याम मनाया जाता है।

एक विशिष्ट करावपूका पोलाशार पिला किया वर्षान् सर्वस्थापी मगवान् हे प्रतीव-क्य म व्यवहृत होती है। प्रात्त वाल पुरोहित आगर उस शासियाम शिला की पुरावक्तन नैवेस कार्य के बारा पुता करते हैं. पूर कर्पूपीर के बारा बारधी करते हैं उपके बाद उन्हें मुकाकर उस प्रवार में पूता के किए उतके स्मीन साम-प्राप्ता करते हैं। ईक्षर के स्वकलन व्यविव्यक्ति होने पर भी के इस प्रवार के प्रतीव या जब बन्तु की महायता के बिना उनकी उपायता नहीं कर पार्त—कर बोप था दुर्किता के किए के बनके निकट समा प्राप्तान करते हैं। बारा वनकी प्राप्त प्रतिच हैं करते विवार करती वैदाय-प्रतिक के बारा वनकी प्राप्त प्रतिच्या करते हैं।

एक उन्नया है जो कहता है—सपवान की वेचक शिव और मुन्यर रूप में पूजा करता कुंकता मात्र है हम अधिव और वीचल रूप मंधी प्रेम करता होता और उनकी पूजा करती होची। यह उन्नयाम तिष्मत होन सं घड़े के विचानत है और उन्हें भीतर विचाह प्रवास होई। भारत में यह उन्मयान प्रकट रूप में पूजाई। उनका स्वतित्य वे पूज रूप में बड़ी अपने उनाव का उपरूज करते हैं। कोई भी उन्दुक्त गुज क्य के अधित कर उन्नयामा में में मही विचाह उन्नया। जिल्ला केण में तीन बार डाम्मवाव को कार्य में परिणव करने भी चेच्या की गारी है, क्लिन प्रकड़ कार बहु केच्या विक्रक हो गयी। वे बूब उपस्था करते हैं और प्रिन्त प्रकड़ कार बहु केच्या विक्रक हो गयी। वे बूब उपस्था करते हैं और प्रिन्त (विमृत्ति) काम की वृष्टि से उन्नमें बूब उपस्था भी मान्य

'उपर्यु ध्वय का बाल्यं है ताथ हैना या उत्तर करना। यह हमारी उच्य प्रकृति को 'उप' या उनीरित करने की शावना या प्रतिका विशेष हैं, उदाहरणायें सूर्योद्ध से केकर पूर्यातन पर्यंत ओकार का समातार क्या करना। इन समी दिमानों ने बारा एक ऐसी यक्ति उत्तर होती है विशे बपनी रच्छानुसार सम्मानिक या गोणिक विश्वी सी न्या ने परिच्या किया था सकता है। इस उपस्था का मान समय हिन्दू वर्ष में भोतमील हैं। इसना ही नहीं िन्दू कोन कहते

Сопшишин इस मत के अनुसार किसीकी भी व्यक्तिगत सम्पत्ति का पहना पश्चित नहीं, सनी की साथारण सम्पत्ति होनी चाहिए।

हैं कि ईश्वर को भी जगत् की सृष्टि करने के लिए तपस्या करनी पटी थी। यह मानो मानसिक यन्त्र विशेष हैं—इसके द्वारा सब कुछ किया जा सकता है। शास्त्र मे कहा है—'त्रिभुवन मे ऐसा कुछ भी नहीं हैं, जो तपस्या के द्वारा पाया नहीं जा सकता।'

\* \*

जो लोग ऐसे सम्प्रदायों के मतामत या कार्य-कलाप का दोप-दृष्टि से वर्णन करते हैं, जिनके साथ उनकी सहानुभूति नहीं हैं, वे जान या अनजान में मिथ्यावादी होते हैं। जो सम्प्रदाय-विशेष में दृढ विश्वासी हैं, वे प्राय यह देख नहीं पाते कि दूसरे सम्प्रदाय में भी सत्य हैं।

\* \*

भक्तश्रेष्ठ हनुमान से एक वार पूछा गया था— "आज महीने की कौन सी तिथि है?" उन्होंने उत्तर दिया, "राम ही मेरे सम्वत्, तिथि आदि सव कुछ हैं। मैं और कोई तिथि आदि कुछ नहीं जानता।"

## २ जुलाई, मगलवार

### जगज्जननी

शाक्त जगत् की उस सर्वव्यापिनी शक्ति को 'माँ' कहकर उसकी पूजा करते हैं—क्योंकि 'माँ' नाम की अपेक्षा अधिक मधुर और दूसरा नाम नहीं है। भारत में माता ही स्त्री-चरित्र का चरम आदर्श हैं। भगवान् की मातृरूप में तथा प्रेम के उच्चतम विकास रूप में पूजा करने को हिन्दू लोग दक्षिणाचार या दक्षिण-मार्ग कहते हैं, इस उपासना से हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, मुक्ति होती है—इसके द्वारा कभी भी ऐहिक उन्नति नहीं होती। उसके भीषण रूप की अर्थात् रद्वमूर्ति की उपासना को वामाचार या वाम-मार्ग कहते हैं। साधारणत इसमें सासारिक उन्नति खूब होती है, किन्तु आध्यात्मिक उन्नति विशेष रूप से नहीं होती। काल-कम से अवनति होती है और जो जाति उसका साधन करती है, उसका वित्कुल ध्वस हो जाता है।

जननी ही शक्ति का प्रथम विकासस्वरूप है और जनक के भाव की अपेक्षा जननी का भाव ही भारत में उच्चतर वताया गया है। 'माँ' नाम लेने से ही शक्ति का भाव, सर्वशक्तिमत्ता और दैवी शक्ति का भाव आ जाता है, जैसे शिशु अपनी माँ को सर्वशक्तिमती समझता है अर्थात् माँ सब कुछ कर सकती है। वह जगज्जननी भगवती ही हमारी आम्यन्तरिक निद्रिता कुण्डलिनी हैं—उनकी उत्तावमा क्रिये विना हम क्यों भी अपने को पहचान गाही सकते। सर्वस्वित्तमाता सर्वस्वापिया और अनन्त बया जन्ही कानस्वमानी अगायती के गल हैं। बाव् में बिकानी सनित है उसकी समिष्टनाक्कियों वाही हैं। बाव् में सिकानी सनित हैं जन्द में स्वाप्त में सामित की स्वाप्त में सिकानी हैं। बीव्य में सामित की स्वाप्त में सामित की सामित स्वाप्त में सीव्य का सामित स्वाप्त में सीव्य का सामित स्वाप्त में सामित स्वाप्त में सामित सामित

नाह कर उच्छ हो। पर पूर्ण हो हमाज जानामाना कर उप कर उच्छे हो। के बाद बाहू किसी भी कर में हुने बचैन है सकती हैं। उन बानवननी के नाम-कप दोनों रह सकते हैं। जबना कम केन रहने पर केवल नाम रह सकता है। उनकी हन सभी विभिन्न मालों में उपासना करते करते हुन एक ऐसी जबन्या मंग्लेचते हैं जहाँ पर नाम-कप कुछ भी नहीं रहता केवक सूत्र सता मान रह बाती है।

उन्हों बनसम्बा था एक वर्षा एक विश्व है हुएना और एक कल बुढ और एक पण हैता। हमारी पालिक जनती से उन कामशाता वा जो एक पण प्रवास्ति एटता है जरीवी उपाणना से महानता का लाम होना है। यदि परम जान और महान्य पारत हो यो उन जवनजनती वी उपायता करी।

#### ३ जुलाई बुधवार

तामान्यवया नह सरते हैं अब से ही मनुष्य के धर्म ना प्रारम्भ होता है। इंस्पर-मौति ही मान ना भारत्य है। विन्तु बाद में उससे यह उच्चतर भाव माना है कि 'पूर्ण प्रेम के उदय होने पर भय दूर हो जाता है।' जब तक हम ज्ञान लाभ नहीं करते, जब तक ईश्वर क्या है, यह हम नहीं जान पाते, तब तक कुछ न कुछ भय रहेगा ही। ईसा मनुष्य थे, इसलिए वे जगत् में अपवित्रता देख पाते थे—और उसकी खूब भत्सेना भी कर गये है। किन्तु ईश्वर अनन्त गुने श्रेष्ठ हैं, वे जगत् में कुछ भी अन्याय नहीं देख पाते, इसलिए उन्हें कोंघ करने का भी कोई कारण नहीं है। निन्दावाद कभी भी सर्वोच्च नहीं हो सकता। डेविड का हाथ रक्त से पिकल था, इसलिए वह मदिर नहीं बनवा सका।

हमारे हृदय मे प्रेम, धर्म और पिवत्रता का भाव जितना बढता जाता है, उतना ही हम बाहर प्रेम, धर्म और पिवत्रता देख सकते हैं। हम दूसरों के कार्यों की जो निन्दा करते हैं, वह वास्तव मे हमारी अपनी ही निन्दा है। तुम अपने सुद्र ब्रह्माण्ड को ठीक करो, जो तुम्हारे हाथ मे है, वैसा होने पर वृहद् ब्रह्माण्ड भी तुम्हारे लिए आप ही आप ठीक हो जायगा। यह मानो जलस्थिति विज्ञान (Hydrostatics) की समस्या के समान है—एक विन्दु जल की शक्ति से समप्र जगत् को साम्यावस्था मे रखा जा सकता है। हमारे भीतर जो नहीं है, बाहर भी हम उसे नहीं देख मकते। वृहत् इजन के सामने अत्यन्त छोटा इजन जैसा है, समग्र जगत् की तुलना मे हम भी वैसे ही हैं। छोटे इजन के भीतर कुछ गडवडी देखकर, वडे इजन के भीतर भी कोई गडवडी हैं, ऐसी हम कल्पना करते हैं।

जगत् मे जो कुछ यथार्थ उन्नति हुई है, वह प्रेम की शक्ति से ही हुई है। दोष वता बताकर कभी भी अच्छा काम नही किया जा सकता। हजार हजार वर्ष परीक्षा करके यह बात देखी जा चुकी है। निन्दावाद से कुछ भी फल नहीं होता।

यथार्थ वेदान्ती को सभी के साथ सहानुभूति करनी होगी, क्योंकि, अहैतवाद या सम्पूर्ण एकत्व भाव ही वेदान्त का सार ममं है। हैतवादी साघारणत कट्टर होते हैं—वे सोचते हैं, उन्हींका मार्ग एकमात्र मार्ग है। भारत में वैष्णव सम्प्रदाय हैतवादी हैं और वे लोग अत्यन्त कट्टर हैं। शैव भी एक अन्य हैतवादी सम्प्रदाय है, उनमें घण्टाकर्ण नामक एक भक्त की कथा प्रचलित है। वह शिव जी का ऐसा कट्टर भक्त था, उसकी यह प्रतिज्ञा थी कि किसी दूसरे देवता का नाम कान से भी नहीं सुनूंगा। किसी देवता का नाम सुनना न पहे, इस भय से वह अपने दोनो कानों में दो घण्टे बाँच रहता था। उसकी प्रगाढ भक्ति से सतुष्ट होकर शिव जी ने सोचा कि इसे यह समझा देना उचित है कि जिव और विष्णु में कोई भेद नहीं। इसलिए उसके समक्ष अर्घ शिव, अर्घ विष्णु अर्थात् हरिहर रूप में वे प्रकट हुए।

१ बाइबिल, सेमुएल, अध्याय २७-अत

उस समय पटाकर्ण उनकी आरती कर रहा था। किन्तु उनकी ऐसी कट्टरता पी कि जब उसने देखा कि भूग की सुगन्ध विष्णु की साक्ष में था रही है, उसने उनकी नाक देश दी।

मासाहारी प्राणी चौते सिंह एक जानात करके ही वसान्त हो जाता है, निन्तु सहनशीक वैक सारा विन चवता रहना है चकरों चकरों ही नह का भी केता है जीर निग्ना मी के केता है। चचन सब किसाबीक साकी भात चानेवाके चौनी कृतिमां से साव साव मही कर पार्टी। चवा तक सैतिक खरित ना प्राचान्य रहेगा तब तक सास भीवन प्रचक्ति रहेगा। किन्तु विज्ञान की उन्नित के साव साथ मुख्य तब नह ही कार्यन उस सम्मान्त प्रोगा। किन्तु विज्ञान की उन्नित के साव

बब हुन प्रगवान् से प्रेम करते हैं, सब मानो हुन बपने को वो पाणों में विमन्त कर बाकरें हैं—हुन स्वय बपने को प्रेम करते हैं। ईक्टर ने हुमारी वृष्टि की हैं बीर हमने ईस्वर की। हुन बपने माब के बनुसार ईस्वर नो सृष्टि करते हैं। हम हैं। ईस्वर को अपना प्रमु बनाने के लिए जनकी सृष्टि करते हैं। ईस्वर हमें बपना साम नहीं बनाते। थव हम बान केते हैं कि हम ईस्वर के साब अपन्त है ईस्वर हमारे मधा है तमी बानानिक साम्मावका प्राप्त होती है तमी हमारी मुक्ति होती है। उस बनत्त पुरुष ने अब तक तुम बपने की किविश् मी पूबक् रसीय यह तम प्रमु कमी भी बर मारी हो सरता।

मनवस्तावता वरते घट, सववात् श्री प्रेस वरते घट वसत् वा वसा कस्ताय होगा — भूनं वे समान ऐता प्रका क्यो सन वरता। खदार की परवाह सक करो मनवान् सं प्रेस वरी—बीर दुक सत् वाहो। वेशक प्रेस करो बीर करम विशे वस्तु की प्रवादा। सन रही। प्रेस वरी—बीर तक सन्तरनात्तर पूस कानी। प्रेस वा प्रधादा प्रेस रही। यो करी। वाकी हिप्तमु मैं तुम्लरत ही हूँ—विर वाक के सिए तुम्हरत ही हूँ बीर तम बुक भूकत् रुक पने। प्रेस ही रिवर है। एक प्रिम्मी का सान वक्ती को प्रधाद करते वैराहर उस स्वान पर एवं हो जानी और रिम ही प्रस् से मनवान् की उत्पानत करो। उस स्वान पर एवं हो जानी और है। ही प्रस्तार स्वान ही स्वान करो। उस स्वान से प्रवान हा समिनां हुता है यह समस्य एक प्रधाद स्वान वाही स्वान करो। सर्वत कर वाहते हैं। उस रोपेन के रिम वहीं भी स्वानर मन वाही—की दो प्रथय है उस्हे वेवक है। उस रोपेन के रिम वहीं भी स्वानर मन वाही—की दो प्रथय है उस्हे वेवक निर्मुण परब्रह्म की उपासना नहीं की जा सकती, इसिलए हमें अपने ही सदृश प्रकृति-सम्पन्न उनके प्रकाश विशेष की उपासना करनी होगी। ईमा हम लोगों के समान मनुष्य प्रकृति सम्पन्न थे—वे खिस्त हो गये थे। हम भी उनके समान खिस्त हो सकते हैं और हमें वह होना ही होगा। खिस्त और वृद्ध अवस्था विशेष का नाम हैं—जो हमें प्राप्त करनी होगी। ईसा और गीतम वे व्यक्ति है जिनमें यह अवस्था व्यक्त हुई। जगन्माता या आद्या शक्ति ही ब्रह्म का प्रथम और सर्वश्रेष्ठ प्रकाश हैं—उसके वाद खिस्त और वृद्ध उनसे प्रकाशित हुए हैं। हम स्वय ही अपनी परिस्थिति का निर्माण कर अपने को वद्ध कर देते हैं और हम स्वय ही इस जज़ीर को तोडकर मुक्त हो जाते है। आत्मा अभयस्वरूप हैं। जब हम अपनी आत्मा के वहिर्देश में अवस्थित ईवर की उपासना करते हैं, तब ठीक ही करते है, पर उस समय हम यह नहीं जानते कि हम वास्तव में क्या कर रहे है। हम जब अपनी आत्मा का स्वरूप समझ पाते हैं, तभी इस रहस्य को जान पाते हैं। एकत्व ही प्रेम की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है।

ईरानी सूफियो की एक कविता मे है —

'एक दिन ऐसा था, जब मैं नारी और वह पुरुप था।
दोनो के वीच प्रेम वढने लगा—अन्त मे वह या मैं कोई भी नहीं रहा।
अब केवल इतना ही अस्पष्ट रूप से स्मरण आता है कि एक समय दो पृथक्
व्यक्ति थे,

किन्तु अन्त मे प्रेम ने आकर दोनो को एक कर दिया।''

ज्ञान अनादि अनन्त काल तक वर्तमान रहता है—वह ईश्वर के साथ सह-अस्तित्ववान है। जो व्यक्ति किसी प्रकार के आघ्यात्मिक नियम का आविष्कार करते हैं, उन्होंको प्रेरित (mspired) या प्रत्यादिष्ट पुरुष या ऋषि कहते हैं। वे जो कुछ प्रकाशित करते हैं, उसे रहस्य प्रकाशन (revelation) या अपौरुषेय वाक्य कहते है। किन्तु इस प्रकार के अपौरुपेय वाक्य भी अनन्त हैं—यह नहीं कि अब तक जो कुछ हुआ, वही पर उनका अन्त हो गया है और अब अन्य माव से उनीका अनुसरण करना पड़ेगा। हिन्दुओं के विजेताओं ने उनकी अनेक वर्षों तक समालोचना की, जिससे उन्होंने (हिन्दुओं ने) अव स्वय ही अपने घर्म की समालोचना

१ श्रो चैतन्यदेव के साथ राय रामानन्द के कथोपकथन मे भी इस भाव की कथा पायो जाती है

ना सो रमण ना हम रमणी

वुहु मन मनोभव पेसल जानि, इत्यावि ।। श्री चैतन्यचरितामृत ।।

करने का धाइस किया और उससे वे उसार प्राथापत्र हो गये। उससे निवैधी सासकी में अनजान में उनके पैरो की वेडियाँ दोड वाली हैं। हिन्यू लोग जगद में सविपत्ता वार्मिका वार्मिक वार्ति होते हुए मी वास्तव में भगवन् निन्या या वर्म निन्दा क्या है मह नहीं बानते। उनके सातागुधार मगवान् या वर्म वे सम्बन्ध में किसी भी माब से सामोचना करने से भी उससे पविवता आदि के प्रति किसी प्रकार की होते हैं। और वं कोग पंगावरों पाने या पाववस्त्र वं पविवता आदि के प्रति किसी प्रकार की कृषिम महा वो मिला नहीं भगवान करते हैं।

ईसाई मध्य ईसा को अपने यह के अनुसार पहने की पेटन कर रहा है किन्तु स्वय को हैंसा के बीवनावर्ध के अनुसार बढ़ने की पेटन नहीं वरता। इसीविंग्र को सम् सामित्रक स्वरंक सिंद करते में सहायक हुए के केवल सन्दी प्रभा की रहा गया वा। अस उन प्रमा पर कार्यों के सिंद नहीं रहा का सकता। नीर इस माला के प्रमा को उपस्था पर कार्यों के सिंद नहीं रहा का सकता। नीर इस माला के प्रमा माला के सिंद हा के स्वरं में क्या विकास निवास की सिंद हा की सिंद हा की स्वरं में क्या विकास का वा वर्ष कार्यों के इस सारत का सरावार होता। प्रोतेस्टेक्टों की बाइतिक का बरावार इसमें सबसे बसे कर असरो होता। होता हो ईसाई सेसों में प्रयोक के इस पर एक विचास कारता का स्वास हहता है और उसके सिंदर पर का प्रमा करता है। हो साई सेसों में प्रमोत्त के सेसार एक कि बास की सिंद है। इसाई सेसों में प्रयोक के सिंदर एक एक विचास की सारता का स्वास उसकी स्वरं पर कार्य प्रमाण किए तो मालव की सिंद है और उसकी उसकी मी है। इसी है। क्या स्वीसे यह प्रमाणित नहीं होता कि मनुष्य ईवसरस्वकर है ?

जीनों से मनुष्य ही सर्वोच्च बीन है और यह बोच हो सर्वोच्च कोच है। हैस्वर की मनुष्य की अपेकी बड़ा समझकर हम उनकी कराना नहीं कर पाँठ दिस्तर की मनुष्य की अपेकी बड़ा समझकर हम उनकी कराना नहीं कर पाँठ दिस्तर हिंदी हमारा दिस्तर में मानह की किएन मानह नी हिंदी है। बड़ा हम नहीं कुम मान हो उत्तर विश्वी उच्च बस्तु का सरावाना र करते हैं। बड़ा हम अवन्य तथा आपत पर वहीं अमनस्वस्य हो जाते हैं, उब हम पित दे चनतु में मानहीं अपेक् वर्ष निर्मा क्षित हम अम्प्री कार्य विश्वी अपन्य की मानते भी मानते भी मानतों भी सम्मान कार्य का नहीं की स्वस्य में स्वाम कार्य कार्य की मानते भी मानतों भी सम्मान कार्य की मानते भी मानतों भी सम्मान कार्य की मानतों भी सम्मान कार्य की स्वस्य में मान की समझकर की मान की समझकर की समझकर की समझकर कार है। कार की मानति अपेक स्वाम कारण होंगे हमारे ही अमार प्रामान की मानति अस्तर हो। समझकर नहीं वाच वाच प्रमान की समझकर होंगा है सह स्वस्य मान की समझकर होंगा है सह स्वस्य मान कारण की स्वाम की समझकर होंगा है सह स्वस्य मान कारण की स्वाम वाच प्रमान की समझकर होंगा है सह स्वस्य मान कारण की स्वाम की समझकर होंगा है सह स्वस्य मान प्रमान की साम की स्वाम की समझकर होंगा है सह स्वस्य मान प्रमान की साम क

समस्त काव्य, चित्रकला और सगीत शब्द, रग और ध्विन के द्वारा भावना की ही अभिव्यक्ति है।

\* \* \*

वे घन्य हैं, जो जल्दी जल्दी पापो का फल भोग लेते हैं—उनका हिसाब जल्दी जल्दी निपट गया। जिन्हे पाप का फल विलम्ब से मिलता है, उनका बडा दुर्भाग्य है—उन्हें बहुत अधिक भुगतना पडता है।

जिन्होंने समत्व भाव को प्राप्त कर लिया है, वे ही ब्रह्म मे अवस्थित कहलाते हैं। सभी प्रकार की घृणा का अर्थ है आत्मा के द्वारा आत्मा का हनन। इसलिए प्रेम ही जीवन का यथार्थ नियामक है। प्रेम की अवस्था को प्राप्त करना ही सिद्धावस्था है, किन्तु हम जितना ही सिद्धि की ओर अग्रसर होते हैं, उतना ही हम कम कम (तथाकथित) कर पाते हैं। सात्त्विक व्यक्ति जानते हैं और देखते हैं कि सभी मानो लडको का खिलवाड मात्र है, इसलिए वे किसी भी बात के लिए चिन्तित नहीं होते।

एक आघात कर देना सरल है, किन्तु हाथ रोककर, स्थिर होकर 'हे प्रभु, मैं तुम्हारी शरण मे आया हूं,' यह कहना और फिर प्रतीक्षा करना कि जैसी उनकी इच्छा हो करें, वडा कठिन है।

## ५ जुलाई, शुक्रवार

जब तक तुम किसी भी क्षण बदलने को प्रस्तुत नहीं होते, तब तक तुम सत्य लाम कभी नहीं कर सकते, अवश्यमेव तुम्हें सत्य के अनुसन्धान में दृढ भाव से लगे रहना होगा।

\* \* \*

चार्वाक के अनुयायियों का भारत में एक अत्यन्त प्राचीन सम्प्रदाय था। उसके अनुयायी घोर जडवादी थे। इस समय वह सम्प्रदाय लुप्त हो गया है और उसके अधिकाश ग्रन्थ भी लुप्त हो गये हैं। उसके मतानुसार आत्मा देह और भौतिक शक्ति से उत्पन्न होती है—इसलिए देह का नाश होने से आत्मा का भी नाश हो जाता है और देह-नाश के बाद भी आत्मा का अस्तित्व है, इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। वह केवल इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष ज्ञान स्वीकार करता है—अनुमान द्वारा भी ज्ञान प्राप्त ही सकता है, इसे वह स्वीकार नहीं करता।

समाधि का अर्थ है—जीवात्मा और परमात्मा का अभेद भाव, अथवा समत्व भाव की प्राप्ति। पड़नायी कहता है कि मुक्ति की नाणी एक सम है। निजाननाथी कहणी है कि यन्त्रन का सरिताल बरकानेवाकी साणी अग है। विधानी वहण है हुन एक ही साथ मुक्त भीर बढ़ बोनो हो शायिब स्टार पर तुम कभी भी मुक्त नहीं हो किन्तु सारमाधिक साथ साथारिक स्टार पर तुम निषय मुक्त हो।

मुक्ति और बन्धन दोनों के परे चसे जानो।

हुम धिवस्वरूप वर्षीतिव विवासी वाननारी बानस्वरूप हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पीछे बनस्त प्रस्ति रहती है। प्रगन्भाता की प्रार्वना करने से ही यह क्षतित सुन्हें। प्राप्त होगी।

हिमौ नागीस्वयै तूक्वयमृहित् मेरी जिङ्का पर वाक रूप से आर्विर्मूट

है माँ बच्च तेरी वाजी है— तू मेरे मीतर श्राविमूत हो ! हे काजी रू अनन्त कालकपिती है तु अमोग श्रवित-स्वकपिती है !

### ६ जुलाई, सनिवार

(बाज स्वामी जी ने व्यासङ्कत बेवान्त सूत्र के खाकर माध्य पर उपवेश दिया।)

### 8^ तत् इत् !

एकर के मतानुसार कराय को वो गानी में विश्वनत किया वा सकता है— सनाइ (मै) बौर पुम्मइ (पुन)। बौर प्रशाध एवं सम्मकार बैठ सम्पूर्व विक्य रागर्व हैं ये दोना मी वैठ हो हैं इसकिए सह कहते की सावस्थनता गड़ी कि इस दोनों में विश्वी एवं से बुक्टर उल्पन्न नहीं हो करता। एवं में या विषयी ने अगर तुम्म या विश्व का सम्मक्ष हुना है। विपयी हो एक्सान एतः वत्तु हैं मैं पुन्त सर्वात विश्व साथा प्रतीयमान सत्ता मान है। इसने विक्य मत वसी भी मामिल विश्व साथा सर्वात करता की स्वाद विश्वय योग्ना की हो सदस्वावियेष मान है। वास्तव म बही एक्सान है।

हुमारा सह कान् गर्य और नियम ने ग्राम्सन्त से तरफ होगा है। यह मगार, प्रतिन्तों ने प्रमाणावर चतुर्य मं गोद की नर्पासियुरी गरि के पहुस मगार प्रतिन्तों ने प्रमाणावर चतुर्य मंद्र के नर्पासियुरी गरि के पहुस मग्नों कर दिवार नर्पासीय पर्यास्त दिशी विद्यास गरिया है। यह करार ना मग्नों है मिन तरए ग्रीप सं रहत ना सम होगा है उसी तरए हम भी हहा में सग्त ना सम होगा है। इसीनो वहते हैं सम्माण वर्षात् एस प्रसार की मार्थ एस प्रतिस्ता की निर्मा देन दूर हम्म ने स्तुन्यस्त की मार्थि, एक स्वाधि के लिए तो उसका अस्तित्व रहता है, किन्तु उसका अस्तित्व सत्य नहीं होता। अथवा अध्यास का दृष्टान्त दूसरे लोग इस प्रकार देते हैं—उण्णता जल का धर्म नहीं है, परन्तु हम कल्पना कर लेते हैं कि जल उण्ण है। इमलिए अध्यास का अर्थ है अतिस्मिन् तद्वृद्धि —जो वस्तु जैसी नहीं है, उसको वैसी ग्रहण करना। हम मत्य का ही दर्शन करते हैं, किन्तु जिस माध्यम में हम उसे देखते है, उसके कारण उमका रूप विकृत हो जाता है।

स्वय अपने को विषय वनाये विना तुम कभी भी अपने को नहीं जान सकते। जय हम एक वस्तु को दूसरी समझ लेते हैं, तव हम सदैव अपने सम्मुख प्रस्तुत वस्तु को ही सत्य मानते है, अदृश्य वस्तु को नही, इस प्रकार हम विपय को विपयी ममझ लेते हैं। किन्तु आत्मा कभी भी विपय नहीं होती। मन है अन्त-रिन्द्रिय, और सव वहिरिन्द्रियाँ उसीकी यन्त्रस्वरूप हैं। विषयी मे वहि प्रक्षेप गक्ति (Objectifying Power) विद्यमान है—इसीलिए वह 'मैं हूँ', इस प्रकार अपने को जान पाता है। किन्तु वह आत्मा या विषयी अपना ही विषय है, मन या इन्द्रियो का नही। फिर भी हम एक भाव (idea) का एक दूसरे भाव पर अध्यास कर सकते हैं, उदाहरणार्थ हम कहते हैं, 'आकाश नीला है', किंतु आकाश स्वय एक भाव या प्रत्यय मात्र है। विद्या और अविद्या दोनो हैं, किन्तु आत्मा कभी भी अविद्याच्छन्न नहीं होती। सापेक्षिक ज्ञान भी उपयोगी है, क्योंकि वह उसी चरम ज्ञान मे पहुँचने की सीढी है। किन्तु इन्द्रियजन्य ज्ञान या मानसिक ज्ञान, इतना ही नही, वेद-प्रमाणजन्य ज्ञान भी कभी परमार्थ सत्य नही हो सकता, क्योंकि ये सव सापेक्षिक ज्ञान की सीमा के भीतर हैं। पहले 'मैं देह हैं', इस भ्रम को दूर कर दो, तभी यथार्थ जान की आकाक्षा होगी। मानवीय ज्ञान पशुज्ञान की ही उच्चतर अवस्था मात्र है।

\* \* \*

वेद के एक अश में कर्मकाण्ड—अनेकविष अनुष्ठानपद्धित, यज्ञयागादि—का उपदेश हैं। दूसरे अश में ब्रह्मज्ञान और धर्म का विषय वर्णित हैं। वेद का यहीं भाग आत्म-तत्त्व के सम्बन्ध में उपदेश देता हैं और इसीलिए वेद के इस भाग का ज्ञान यथार्थ पारमार्थिक ज्ञान का अति समीपवर्ती हैं। परब्रह्म का ज्ञान किसी शास्त्र के ऊपर या और किसी अन्य वस्तु पर निर्भर नहीं होता, वह स्वय पूर्णस्वरूप होता हैं। शास्त्रों के अनन्त अध्ययन से यह ज्ञान नहीं मिलता, यह कोई सिद्धान्त नहीं हैं, यह हैं सत्य का साक्षात्कार। दर्पण के ऊपर जो मैल जम गया हैं, उमें साफ कर डालो, अपने मन को पवित्र करों, ऐसा होने से उसी क्षण इस ज्ञान का उदय होगा कि तुम ब्रह्म हो।

केनक नहा ही है— नगम नहीं भृत्यु नहीं चुन्न मही चट्ट मही मरहत्या नहीं मिसी तरह का परिचाल नहीं चुन्न नहीं अद्युक्त भी नहीं समी कुछ नहा है। हम रस्ती को सीप मान केते हैं भूक हमायी हैं। हम केनक तभी जगद का करवाय कर सकते हैं, जब हम मरावान् सं भेग करते हैं और वे भी हमध प्यार करते हैं। हत्यारा व्यक्ति भी नहा है—ह्यारा का नवरण उस पर कप्पता या सारोपित भाग हुमा है। उसे हाथ पनककर इस सत्य का जान करा हो।

बारमा में रिची प्रकार का बाहि-मेद मही हैं उसम 'बाहि-मेद हैं वह मानना भालि हैं। इसो प्रकार बारमा का जीकन या गरक या कोई पित बनवा मुख हैं पह मानना भालि है। वहां भारमा का क्यों भी परिवर्धन नही होता न नह नहीं बाती हैं न बाती हैं। वह सपनी समय अधिक्यांकियों की किटतन साम्रिक्टर हैं। सह मनारि क्रमण्ड हमा कर बाहिन्दर हैं। किए सपन मानक के स्वाप्त के

स्वयं हमारी कामना के सूट अन्यविकाश भाव है बौर कामना विद काक के क्षित्र क्षान्त — वक्ताति का इरस्वक्ष है। बहुपृष्टि को छोजर व्याप किये क्षान के कियो कर्म को नव बेबो। मिंदे ऐसा क्षारी वो क्ष्माम और अपूम ही बेबन में आमेगा क्योंकि इस निग्न वस्तु को बेबने वाले हैं उसके अगर एक अमारास भावन्य बाक नरे हैं, और हसी कारण नग्न प्रेचन हैं। इन सब अमी से मुक्त हो बाओ नरे परमानच का उपयोग करो। सभी प्रकार के अमी से मुक्त होना ही गृष्टि है।

एर वृष्टि से असेन मनुष्य बहुत को जानता है स्थीकि यह जानता है.

मैं हैं किन्तु मनुष्य बयाना स्थावे स्वरण मही बानता। हम सभी जानते हैं कि

हम है निन्तु कैसे हैं, यह नहीं जानते सभी निमन्तर स्थायरार्थे अधिक सीता है।

सात है। निन्तु वेद का नार-सम्बद्ध है कि हमाने स्वरोक के भीतर को बारमा

रखी है वह बहुत्यनाथ है। जगत्याच ने भीगर को तुर्ज है—सन जम्म बृद्ध नृष्य उत्तरित क्षिति और प्रकार में बन्तानी है। हमारी बरदोस्नामुन्ति कैसे से भी अनीन है अधीन वेदा का भी प्रामाण्य हम बरदोस्नामुन्ति के अपर है। निर्में है। स्वीचन वेदान है—सरचारित नाम ना उत्तर-बाता।

मृष्टि ना साथि है। यह नहने से नभी प्रकार के दार्शनिक विचारों ने मूक

में कुराधवात होना है।

माया जगतप्रपच की अञ्यक्त और ज्यक्त शक्ति है। जब तक वह मातृस्व-रूपिणी हमे नहीं छोड देती, तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते।

जगत् हमारे उपभोग के लिए पडा हुआ है, किन्तु कभी भी किसी वस्तु का अभाव-बोध मत करो। अभाव-बोध करना दुर्बलता है, अभाव-बोध ही हमे भिक्षक बना डालता है। किन्तु हम है राजपुत्र, भिक्षक नही।

# ७ जुलाई, रविवार (प्रात काल)

अनन्त अभिन्यक्ति स्वय को खड़ो मे विभाजित करने पर भी अनन्त ही रहती है और उसका प्रत्येक भाग भी अनन्त रहता है।

परिणामी और अपरिणामी, व्यक्त और अव्यक्त—दोनो ही अवस्थाओं में ब्रह्म एक है। ज्ञाता और ज्ञेय को एक ही समझो। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय—यही त्रिपुटी जगत्प्रपच रूप में प्रकाशित हुई है। योगी घ्यान में जो ईश्वर का दर्शन करते हैं, वे अपनी आत्मा की शक्ति से ही कर पाते हैं।

हम जिसे प्रकृति या अदृष्ट कहते हैं, वह केवल ईश्वरेच्छा मात्र हैं। जब तक मोग-सुख खोजा जाता है, तब तक बन्धन रहता हैं। जब तक हम अपूणं हैं, तब तक मोग सम्भव हैं, न्योंकि भोग का अर्थ हैं—अपूणं वासना की परिपूर्ति। जीवात्मा प्रकृति का उपभोग करता है। प्रकृति, जीवात्मा और ईश्वर—इनके अन्तिनिहत सत्य है ब्रह्म। किन्तु जब तक हम उमे प्रकाशित नहीं करते, तब तक हम उसे नहीं देख पाते। जैसे घर्षण के द्वारा अग्नि उत्पन्न की जा सकती है, उसी प्रकार ब्रह्म को भी मन्यन द्वारा प्रकाशित किया जा सकता है। देह को नीचे की अरिण और प्रणव या ओकार को ऊपर की अरिण समझो और ध्यान को मन्यन स्वरूप समझो। इस प्रकार मन्यन करने पर ब्रह्मज्ञान रूपी अग्नि आत्मा मे प्रकाशित हो जायगी। तपस्या द्वारा यही करने की चेष्टा करो। देह को सीघी रखकर इन्द्रियों की आहुति मन में दो। इन्द्रियों का केन्द्र भीतर हैं, वाहर

१ अनत एक, अद्वितीय, सदा अविभाज्य और अव्यक्त है। 'अनत अभि-व्यक्ति' से स्वामी जो का अभिप्राय है—गोचर और अगोचर—जगत्। यद्यपि वह अपने स्वरूप द्वारा ही सीमित अनत रूपाकारों से निर्मित है, एक पूर्ण के रूप में वह सदैव अनत ही रहता है, यही नहीं, उसका प्रत्येक अद्या पा खड भी उससे अविभाज्य रूप से अभिन्न होने के कारण अनत है।

२ आत्मानमर्राण कृत्वा प्रणव चोत्तरारणिम्। ध्याननिर्मयनास्यासाद् देव पश्योक्षगूढवत्।। ब्रह्मोपनिषद्।।

ता उनने पन्त हैं। न्यातिन सन्पूर्वक धन म उनका मनेस करा ।। उनने का धारणा की गहामना ने मन का ब्यान से स्थित करो। जैसे कूप के भीजन सके मकान रहा। है कम भी उनी तन्त्र जनतु म गर्वक विकास है। किन्नु मपने ब्रास कर एक विशिष्ट स्थान म प्रकासित होता है। जैस समन पर दूप का सकान उत्तर सा जाता है उनी प्रकार स्थान के ब्राग सार्या म ब्रम्म का सारातार हो जाता है।

मद्द हिन्दू बर्गन बहुत हैं हि हुमूब पोप इतिबंधों से अतिहिन्त गर गरी अतिषतन रुग्निय भी है। उनके उत्तर ही अतीरिज्य बान काम होता है।

यमन् गनिस्वरण है और सनत धर्मण हारा (friction) प्रत्येत बन्दु ना सन्त नगरेगा उनके बाद कुछ नाम तन नियति की अवस्था गहन पर फिर क्की तरह मन्दि ना सारम्य होगा।

अब तब यह 'समयम्य' मनुष्य को बेप्टिंग करके कराता है अपनि बाद दक वह अपने को बेट के नाम अभिन्न मानता है द्वार दक बहु हिस्सर' को देस नहीं पाता।

#### रविवार अपराह्य

भारत में छ वर्षनो नौ सनन्तनी वर्षन नहा जाना है, वर्षानि ने नेद म किल्मास नरते हैं।

माए ना रुपंत मुम्बतमा जरनिययों पर प्रतिब्दित है। उन्होंने उठे सुम पीनी में क्यों निया साथि पहिंद बीनमणित ने मंत्रीक्षों में सिव्य है। इस कारण स्थाद-मून का नर्ष स्थानने में बहुत पत्त्रकरी हुई। इस एक पून ने ते ही हैदनार मिक्टिटर्डिडमार एम न्याँतमार मा विशास केवारों की उत्पत्ति हुई। और इन सभी विनित्र सदी के बोर नाम्यामारों में सूची के शास करने अपने स्पीन का मेझ बीताने के किए समय समय पर साल-वृक्षण शिक्षण मी किया केवार मी किया केवार में पिता हुई। उत्पत्ति में स्थान का

पाना बाजा है किन्तु प्राय जन करनी बान्य प्रवासन किया करने करने के उसे किया कि पाना बाजा है किन्तु प्राय जन करनी बान्य प्रवासन करने की ही बाजों पर है। वर्षन रहित वर्ष अपिक बान्य की की हो बाजों पर है। वर्षन रहित वर्ष अपिक बान स्थापिक करने की हो बाजों पर है। वर्षन रहित वर्ष अपिक बान स्थापिक बान से भीर वर्षरिहत वर्षन सुन्धी नास्तिकत से परिचत हो बाज है।

१ कृतिन्य पपित लिपूड मूले भूते काति च विकालम्।

स्ततः मन्ववित्तव्य मनता मन्वाननृतेन ॥ श्रहाविन्दु अपनिवद् ॥ २ ॥

विशिष्टाहैतवाद का अर्थ है—अहैतवाद, किन्तु विशेपयुक्त। उसके व्याख्याता हैं रामानुज। वे कहते हैं, 'वेदरूपी क्षीरसमुद्र का मन्यन करके व्यास ने मानव जाति के कल्याण के लिए इस वेदान्त दर्शन रूपी मक्खन को निकाला है।' वे यह भी कहते हैं, 'समस्त शुभ गुण और लक्षण विश्व के पित ब्रह्म के हैं। वह पुरुषोत्तम हैं।' मध्व पूर्णतया हैतवादी है। वे कहते हैं, 'स्त्रियो को भी वेदपाठ करने का अधिकार है।' वे प्रधानत पुराणो से ही उद्धरण देते हैं। वे कहते हैं, ब्रह्म का अर्थ विष्णु है—शिव किचित् भी नहीं, क्योंकि विष्णु को छोड-कर अन्य कोई भी मुक्तिदाता नहीं है।

## ८ जुलाई, सोमवार

मघ्वाचार्य की व्याख्या में तर्क का स्थान नहीं हैं —केवल वेदों के श्रुति-ज्ञान पर ही वह सब का सब आधारित है।

रामानुज कहते हैं, वेद ही सविपक्षा पिवत पठनीय प्रन्थ है। त्रैविणिक अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीन उच्च वर्णों की सतानों को यज्ञोपवीत सस्कार के बाद अष्टम, दशम या एकादश वर्ष की अवस्था में वेदाध्ययन आरम्भ करना उचित है। वेदाध्ययन का अर्थ है, गुरुगृह में जाकर नियमित स्वर और उच्चारण के सहित वेदों की शब्दराशि को आद्यन्त कण्ठम्थ करना।

जप का अर्थ है पिवत्र नाम की बारम्बार आवृत्ति। यह जप करते करते साघक कमश उस अनन्त तक जाता है। यागयज्ञादि तो मानो कमज़ोर नौका के समान हैं। ब्रह्मज्ञान के लिए इन यागयज्ञादि के अतिरिक्त और भी कुछ चाहिए, और ब्रह्म-ज्ञान ही मुक्ति है। मुक्ति और कुछ नही—अज्ञान का विनाश ही मुक्ति है, ब्रह्मज्ञान से ही इस अज्ञान का विनाश होता है। वेदान्त का तात्पर्य जानने के लिए इन सब यागयज्ञादि करने की कोई आवश्यकता नहीं। केवल ओकार जप करना ही पर्यान्त है।

भेद दर्शन ही समस्त दुख का कारण हैं और अज्ञान ही इम भेद दर्शन का कारण है। इसी हेतु यागयज्ञादि अनुष्ठान अनावञ्यक हैं, क्योकि वह भेद ज्ञान को और भी बढा देते हैं। इन सब यागयज्ञादि का उद्देश्य कुछ लाभ करना— अथवा कुछ से छुटकारा पाना है।

ब्रह्म निष्क्रिय हैं, आत्मा ही ब्रह्म हैं, एव हम ही वह आत्मस्वरूप हैं—इस प्रकार के ज्ञान के द्वारा ही सारी भ्रान्तियां दूर हो जाती हैं। यह तत्त्व पहले सुनना होगा, वाद मे मनन अर्थात् विचार द्वारा घारण करनी होगी, अन्त मे उसकी प्रत्यक्ष उपलब्धि करनी होगी। मनन हैं, विचार के द्वारा युक्ति-तर्क से द्वारा इस बान को बपने मीलर प्रतिस्थित करना । प्रत्यकानुमूर्ति मा साक्षा रकार का समें है—सर्वेचा विन्तन बीर ध्यान के द्वारा उसे जपने औदन का बस बना बास्ता। यह बन्दिम्म विन्ता मा ध्यान मानो एक पान से दूपरे पात्र मे प्रक्षित्र विन्तिक्त तैक्ष्मारा के समान है। ध्यान दिन-रात मन को इस माव के बीच म रख देता है और उसके द्वारा हुन मुन्ति-काम करने मे सहायता पहुँचाता है। सर्वेचा सोध्युं, सोध्युं यह चिन्ता करो—स्य प्रकार की बिस्तिक्त विन्ता प्राम मुन्ति के स्थान है। विन-रात कहो—सोध्युं सोध्युं। इस प्रकार सर्वाच चिन्तन करने से बमरोकानुमृति प्राप्त होगी मानान् को इस प्रकार सम्म माव से सवा-सर्वेश सराण करना ही मिन्त है।

सभी प्रकार के गुम कमें प्रकित काम कराने में गौन भाव से सहायता करते हैं। हुम फिलम तथा कुम कार्य सब्दम फिला और सब्दम कर्म की सरेका कम भेद बान उत्पन्न करते हैं इशकिए नीण मान से में मुल्त की बार के बार्ट कमें करों फिल्म क्रमेक्स भागवान को सम्प्रित कर थी। केवल बान के डाउ ही पूर्वता जा पिढावला प्राप्त होती हैं। की प्रसिद्धके स्वरम्बस्म मम्बान् की सामन करते हैं उनके निकट नहीं सव्यवस्थम मम्बान् प्रकाबित होते हैं।

हम मानो प्रश्नीपत्तक्य है और इस प्रश्नीप के क्याबन को ही हम सीमन केव्हें हैं। सौत्तरीयन दमाप्त होन पर बीएक भी वृक्त वायपा। हम केवल प्रश्नीय को साफ एक सकते हैं। जीवन केवल बुक्त वस्तुवा। का मिस्तरास्त्रक्य है सह एक कार्यन्यक्य है, ह्यांक्य यह स्ववस्थांक अपने उपादान कारको से विकोग होगा।

#### ९ जुलाई मनलवार

कारमा की वृद्धि है मनुष्य बारतव में मुक्त ही है किन्तु मनुष्य को कमनी वृद्धि है वह बढ़ है। और प्रत्येक मीतिक सबस्या बारा उरावण परिवर्तन होता एतृना है। मनुष्य की वृद्धि है वह एक मन्द्र मिन्न पहुंचि मनुष्य की वृद्धि है के स्तर्य प्रत्येक मनुष्य मन्द्र के साम है का हतान हो। निष्यु जान है मानुष्य मन्द्र है मानुष्य मन्द्र है एका मनुष्य मन्द्र है मानुष्य मन्द्र है एका मनुष्य मन्द्र है मानुष्य मन्द्र है एका मनुष्य मन्द्र है मानुष्य मन्द्र है मनुष्य मनुष

मे एकमात्र राजयोग ही प्रमाणित किया जा सकता है—और मैं केवल उस वात की शिक्षा देता हूँ, जिसको मैंने स्वय अनुभव करके सत्य पाया है, विचार शक्ति की चरम अवस्था ही अपरोक्ष ज्ञान है, किन्तु वह कभी बुद्धिविरोधी नहीं हो सकता।

कर्म के द्वारा चित्त शुद्ध होता है, इसलिए कर्म विद्या या ज्ञान का सहायक है। बौद्धों के मत मे मानव और पशुओं का हित ही एकमात्र कर्म है, ब्राह्मण या हिन्दुओं के मत मे उपासना तथा सभी प्रकार के यज्ञयागादि अनुष्ठान भी ठीक वैसे ही कर्म हैं, एव चित्त-शुद्धि के सहायक स्वरूप हैं। शकर के मतानुसार 'सभी प्रकार के शुभाशुभ कर्म ज्ञान के प्रतिवन्धक हैं।' जो सभी कार्य अज्ञान की ओर ले जाते हैं, वे पाप हैं—साक्षात्सम्बन्ध से नहीं, किन्तु कारणस्वरूप से—क्योंकि उनके द्वारा रज और तम बढ जाते हैं। केवल सत्त्व के द्वारा ही ज्ञान-लाभ होता है। पुण्य या शुभ कर्म के द्वारा ज्ञान का आवरण दूर होता है और केवल ज्ञान द्वारा ही ईश्वर-दर्शन होता है।

ज्ञान कभी उत्पन्न नहीं किया जा सकता, उसका केवल आविष्कार किया जा सकता है, और जो कोई व्यक्ति कोई वडा आविष्कार करते है, उन्होंको प्रेरित (inspired) पुरुप कहा जा सकता है। यदि वे केवल आघ्यात्मिक सत्य का आविष्कार करते हैं, तो हम उन्हें पैगम्बर या ऋषि कहते है, और जब वह आविष्कार जड जगत् सम्बन्धी कोई सत्य होता है, तो उन्हें हम वैज्ञानिक कहते हैं। यद्यपि सब सत्यों का मूल वह एक ब्रह्म ही है, तथापि हम प्रथमोक्त श्रेणी को उच्चतर आसन देते हैं।

गकर कहते हैं, ब्रह्म सभी प्रकार के ज्ञान का सार है, उसकी भित्तिस्वरूप है, तथा ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय रूपी जो अभिव्यक्ति हैं, वे ब्रह्म मे काल्पनिक भेद मात्र हैं। रामानुज ब्रह्म मे ज्ञान का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। विशुद्ध अद्वैतवादी ब्रह्म मे कोई भी गुण स्वीकार नहीं करते—यहाँ तक कि सत्ता तक को स्वीकार नहीं करते, मत्ता शब्द को हम चाहे किसी भी अर्थ मे क्यो न लें। रामानुज कहते हैं, ब्रह्म सचेतन ज्ञान का सारस्वरूप है। अव्यक्त या साम्यभावापन्न ज्ञान जव व्यक्त या वैषम्यावस्था को प्राप्त होता है तभी जगत्प्रपच की उत्पत्ति होती है।

\* \* \*

बौद्ध घम—जो कि जगत् के उच्चतम दार्शनिक वर्मो मे से एक है—भारत की सर्वसाघारण जनता मे फैल गया था। जरा विचार कर देखो, ढाई हजार वर्ष पहले आर्थों की सम्यता और शिक्षा कैसी अद्भुत रही होगी, जिससे वे लोग इस प्रकार के उच्च विचारों को समझ सकें। भारत के महान दार्शनिकों में एकमात्र के द्वारा इस बान को बपन भीतर प्रतिष्ठित करना । प्रत्यक्षानुपूर्ति सा गाया स्वार का बसे है—मर्वदा चित्रन और प्यान के द्वारा अमे बपने भीवन का सम बना डाक्ना। यह बचिराम पित्रना या प्यान मानी एन पान में दूसरे पाद में प्रतिस्त संविच्छित शैक्षपार के नमान है। याना दिन रान मन को इस माव के बीच में रूप देना है और उसने डारा हमें मूक्तिकाम करने म महासना पहुँचाना है। मर्वदा लोध्युं लोध्युं यह चिन्ना करो-न्या प्रवार की संविच्या किया प्राम पुनित के प्रमान है। दिस-ना करो-न्या प्रवार की संविच्या कराय प्रवार के सर-नावा स्वरोग कराय होगी। भगवान् की इस प्रवार कराय प्रांव से सर-नावा स्वरण करता ही मिला है।

सनी प्रचार के गुम बने प्रक्लिका का बनान से गीन भाव में घटामाता करते हैं। पूत्र विकास तथा मूल बार्च अपूत्र विकास और प्रमुख कर्म की अपेका कम में बतान तथार करते हैं इसकिए गीन भाव माने मुक्ति की आरं के नातें हैं कमें करों विन्तु वर्मकाल भावनात् को स्वर्धीण कर थी। वेचक जान के डाए ही पूर्णता या सिदानस्था प्राप्त होती है। जो प्रस्तिपूर्वक सरस्वकम मामान् की साबना करते हैं उनके निकट वही सस्वर्धकर ममबान् प्रकासित होते हैं।

हुन मानो प्रधीनस्थर है और इस प्रधीप के व्यक्त को ही हुन सीवन वस्ते हैं। अस्तिवन समाय होने पर बीवर भी दुस बापवा। हुम केवस प्रधीय की साफ राज स्वरो हैं। चीवन वेवस तुक बरानुयो का नियपानक्य है पह एक कार्यत्वक्य है स्थानिए यह जबस्योग सपने बणवान कारणो में विकोग होगा।

#### ९ जुलाई, नवतवार

आरमा की दृष्टि से मनुष्य बास्तव में मुक्त ही है किन्तु मनुष्य की अपनी दृष्टि से बह बढ है। और प्रत्येक मीतिक सबस्या द्वारा उत्तवन प्रिति होता रहता है। मनुष्य की दृष्टि से उसे एक मन्य विद्या कहा वा सकता है के बक्क सकते पूर्व मन्य की दृष्टि से उसे एक मन्य विद्यान है, बग्न दतना ही। वित्य सांच के समी सरीरों में यह मनुष्य बारों ही असेरेट सारीर है तम मनुष्य मन ही संबेग्ध नम्य है। यह मनुष्य मन ही संबेग्ध नम्य है। यह मनुष्य मन ही संबेग्ध नम्य है। यह साराव्य मन ही संबेग्ध नम्य है। यह साराव्य के समी सरीरों में सह साराव्य कर सकता है। तब बह समी नियमों के परे हो बादा है। यह मम्य एक स्वित्य मार्ग है से प्रमाणित करने दिवारा है। यह स्वत्य मार्ग है। से प्रमाणित करने दिवारा है। साराव्य क्षारा हम के स्वारा है। साराव्य करने से स्वारा है। साराव्य स्वाराव्य के सन वा सही। वर्ग विवारों सारा का स्वाराव्य के सन वा सही। वर्ग विवारों साराव्य का स्वर स्वर स्वर्ग नियं के सन वा सही। वर्ग विवारों साराव्य का स्वर स्वर स्वर्ग नियं के सन वा सही। वर्ग विवारों साराव्य का स्वर स्वर्ग के सन वा सही। वर्ग विवारों से

मे एकमात्र राजयोग ही प्रमाणित किया जा सकता है—और मैं केवल उस वात की शिक्षा देता हूँ, जिसको मैंने स्वय अनुभव करके सत्य पाया है, विचार शक्ति की चरम अवस्था ही अपरोक्ष ज्ञान है, किन्तु वह कभी बुद्धिविरोधी नहीं हो सकता।

कर्म के द्वारा चित्त शुद्ध होता है, इसिलए कर्म विद्या या ज्ञान का सहायक है। वौद्धों के मत में मानव और पशुओं का हित ही एकमात्र कर्म है, ब्राह्मण या हिन्दुओं के मत में उपासना तथा सभी प्रकार के यज्ञयागादि अनुष्ठान भी ठीक वैसे ही कर्म हैं, एव चित्त-शुद्धि के सहायक स्वरूप हैं। शकर के मतानुसार 'समी प्रकार के शुभाशुम कर्म ज्ञान के प्रतिबन्धक हैं।' जो सभी कार्य अज्ञान की ओर ले जाते हैं, वे पाप है—साक्षात्सम्बन्ध से नहीं, किन्तु कारणस्वरूप से—क्योंकि उनके द्वारा रज और तम बढ जाते हैं। केवल सत्त्व के द्वारा ही ज्ञान-लाम होता है। पुष्य या शुभ कर्म के द्वारा ज्ञान का आवरण दूर होता है और केवल ज्ञान द्वारा ही ईक्वर-दर्शन होता है।

ज्ञान कभी उत्पन्न नहीं किया जा सकता, उसका केवल आविष्कार किया जा सकता है, और जो कोई व्यक्ति कोई बडा आविष्कार करते हैं, उन्होंको प्रेरित (inspired) पुरुष कहा जा सकता है। यदि वे केवल आध्यात्मिक सत्य का आविष्कार करते हैं, तो हम उन्हें पैंगम्वर या ऋषि कहते हैं, और जब वह आविष्कार जड जगत् सम्बन्धी कोई सत्य होता है, तो उन्हें हम वैज्ञानिक कहते हैं। यद्यपि सब सत्यों का मूल वह एक ब्रह्म ही है, तथापि हम प्रथमोक्त श्रेणी को उच्चतर आसन देते हैं।

गकर कहते है, ब्रह्म सभी प्रकार के ज्ञान का सार है, उसकी भित्तिस्वरूप है, तथा ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय रूपी जो अभिन्यक्ति है, वे ब्रह्म मे काल्पनिक भेद मात्र हैं। रामानुज ब्रह्म मे ज्ञान का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। विशुद्ध अद्देतवादी ब्रह्म मे कोई भी गुण स्वीकार नहीं करते—यहाँ तक कि सत्ता तक को स्वीकार नहीं करते, सत्ता शब्द को हम चाहे किसी भी अर्थ मे क्यो न लें। रामानुज कहते हैं, ब्रह्म सचेतन ज्ञान का सारस्वरूप है। अव्यक्त या साम्यभावापन्न ज्ञान जव व्यक्त या वैपम्यावस्था को प्राप्त होता है तभी जगत्त्रपच की उत्पत्ति होती है।

\* \*

वौद्ध घम—जो कि जगत् के उच्चतम दार्शनिक धर्मो मे से एक है—भारत की सर्वमादारण जनता मे फैल गया था। जरा विचार कर देखो, ढाई हजार वर्ष पहले आर्थो की सम्यता और शिक्षा कैमी अद्भुत रही होगी, जिससे वे लोग इस प्रकार के उच्च विचारों को समझ सकें। भारत के महान् दार्शनिकों में एकमात्र बुबरेब ने ही वाधिनेब नहीं माना और बाब भारत में एक जी बौद बेखने में नहीं बाता। बन्यान्य बार्वनिक बरूपाधित मात्रा में सामाजिक कुसरकारों को प्रध्य पेते के उनकी उद्यान बसे ही मिननी देविश जाने न पढ़ी हो उनने मीता पिड कारपे हिंक वे बिसावी मही पहा। मेरे पुन्देव जैवा कहते व नित्र इतना कैंवा उपसे हिंक वे सिसावी मही पहा किन्तु बृद्धि उनकी पहती है बसीन पर पढ़े हुए पढ़े मास के दुक्का पर हो।

प्राचीन हिन्दू कीय बद्युत पष्टित थे—सात्री जीवित विस्वकीय! वे कहते थे— विचा यदि किशको मेही यहै और यन यदि दूसरा के हाव म रहें तो नार्यकाळ उपस्थित होन पर बह विचा भी विद्या नहीं हैं और बह पत्र भी बत नहीं हैं।"

यकर को अनेक कोग शिव का अवतार सानते 🜓

### १ मुनाई बुचवार

मारत म बार्ट क करोड मुक्तमान है—उनमें से हुक ग्रुफी है। ये मुत्ती क्षेप बौबारता को परमात्मा से मनिक मानते हैं। और उन्होंके बारा यह मान मूपेर में बागा है। वे कहते हैं— अनवहरूं मानां में बाहे सरपायल्य हूँ। फिर ची जनके भीर र हिता मा मानास (exotense) एवं बन्तरा मा मुद्दा (exotenic) मत हैं पद्मित मुहम्मद स्थार हस्से विकास नहीं करते हैं।

हासाधिन् चन्य में सबसी Assamin (हरपाकारी) चन्य आया है। मुख्यमाना का एक प्राचीन धःश्यास अविस्थाधियों की जयाँन मुख्यमानों को कोरकर बन्य वर्षावक्षान्ययों की हरया उसे अपने वर्ष का एक अग मान कर, वरसा

१ दुस्तकस्था हु या विद्या परहासाधतं शतम ।

कार्यकाले तनुष्यते न ता विकान तहानम्।। कानवय नीति ।। ए नारत से इस्ताल पर हिंहु वर्ष के प्रभाव से उत्पन्न होनेवाला सुन्दी

सम्बाद । इ यह वर्म सन्प्रदाय व्यारहर्वी शताब्दी में तीरिया में वर्धमान वा थे

भीर करने में ने एक्स प्राव्हा साताबाद में सीराया में बर्तामा का से में मान करते हैं। भीर करने में तो के आदेशानुसार स्थापिक पुत्र करने के लिए ट्रुक्सार थे। हिमापिए दें साम का वर्ष हैं हिसाप भक्ता है। हातिबा एक प्रकार का प्रवाह क इस सम्मार के हरावार की लोग इस नात का म्याहार करके हत्या-कार्य के लि-प्रयुत्त होने के इस्तिए इस्का करता नात था।

था। मुसलमान लोग ज्यासना के समय एक घडा जल सामने रखते हैं। ईश्वर सम्पूर्ण जगत् मे व्याप्त है—इसी भाव का यह प्रतीकस्वरूप है।

हिन्दू लोग दशावतार में विश्वाम करते हैं। उनके मत में नी अवतार हो गये हैं, दशम अवतार वाद में होगा।

e \* \* #

शकर को यह प्रमाणित करने के लिए कि वेदों के सभी वाक्य उनके दर्शन के समर्थक है, कूट तर्क का आश्रय लेना पडा। नुद्धदेव अन्य मभी धर्माचार्यों की अपेक्षा अधिक साहमी और निष्कपट थे। वे कह गये हैं, 'किसी शास्त्र में विश्वास मत करो। वेद मिथ्या है। यदि मेरी उपलब्धि के साथ वेद मिलते- जुलते हैं, तो वह वेदों का ही सौभाग्य है। में ही सर्वश्रेष्ठ शास्त्र हूँ, यज्ञयाग और प्रार्थना व्यर्थ है।' वृद्धदेव पहले मानव हैं जिन्होंने समार को ही सर्वागमप्त्र नीतिविज्ञान की शिक्षा दी थी। वे शुभ के लिए ही शुभ करते थे, प्रेम के लिए ही प्रेम करते थे।

शकर कहते है, ब्रह्म का मनन करना होगा, क्यों कि वेद की यह आजा है। विचार अतीन्द्रिय ज्ञान का सहायक है। वेद और सिद्ध मनन—व्यष्टीकृत अनुभूति—ये दोनों ही ब्रह्म के अस्तित्व के प्रमाण हैं। उनके मत में वेद एक प्रकार से सार्व-भौम ज्ञान के अवतार है। वेदों का प्रामाण्य, इसलिए है कि वे ब्रह्म से प्रसूत हैं और ब्रह्म का प्रामाण्य इसलिए है कि वेद उनसे उत्पन्न हुए हैं। वेद सर्वविध ज्ञान की खान हैं, और मनुष्य जैसे निश्वास के द्वारा वायु को वाहर प्रक्षिप्त करता है, उसी प्रकार वेद भी ब्रह्म के भीतर से प्रकाशित हुए है। इसीलिए हम समझ सकते हैं कि वे सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हैं। वे जगत् की सृष्टि करते हो या न करते हो, उससे कुछ तात्पर्य नहीं, किन्तु उन्होंने जो वेदों को प्रकाशित किया है, यही वहुत वडी वात है। वेदों की सहायता से ही ससार को ब्रह्म के बारे में ज्ञान हुआ है—ब्रह्म को जानने का और दूसरा उपाय नहीं।

वेदों को समस्त ज्ञान की खान मानने का शकर का विश्वास इतना सर्वव्यापी हो गया है कि सम्पूर्ण हिन्दुओं में एक कहावत हो गयी है कि खोयी हुई गौ भी वेदों में पायी जा मकती है।

इसके अतिरिक्त शकर यह भी कहते हैं कि कर्मकाण्ड का अनुसरण ज्ञान नहीं हैं। ब्रह्मज्ञान किसी प्रकार के नैतिक नियम, यज्ञयागादि अनुष्ठान अथवा हमारे मतामत के ऊपर निर्भर नहीं हैं, वह इन सबके परे है। यह ऐसा ही हैं, जैसे एक स्थाणु को एक न्यक्ति भूत समझता है और दूसरा स्थाणु ही समझता है, पर इससे स्थाणु का कुछ बनता-बिगडता नही, वह स्थाणु स्थाणु ही रहता है। हमारे किए वेदान्त की विशेष वाद्यस्थकता है, क्योंकि विचार सा धारते हार हमें बहु की उपक्रीम नहीं हो सकती। समानि के हारा उसकी दम्मीन करनी होंगी मीर वेदान्त हो इस वदस्या को पाने का उसाम दिख्याता है। इसे प्रमुख बहु या दिवर का मान विद्यास्थ्य को पाने का उसाम दिख्याता है। इसे प्रमुख बहु या दिवर का मान विद्यास्थ्य कर उस तिर्मृख बहु में पहुँचना होगा। प्रतिक स्मित्त वहा का मनुमन करता है। बहु। कोडकर मनुमन करते की पूर्ण नहीं बहु है। यही। हमारे भीतर को मिंग करता है, बहु कहा वहुम कर को प्रति का कि स्मित कर ति का मान कर यह है। विद्यास्थ्य हम इस यह वह कर को समस के उसी बाग हमारे सभी प्रस्ता कर को ऐसा करने पर कि उसी बाग हमारे सभी प्रमुख कर को ऐसा करने पर कि उसी बाग हमारे सभी प्रमुख कर को ऐसा करने पर किर देख मान नहीं होगा। एकल महम्मा को प्राप्त कर को ऐसा करने पर किर देख मान नहीं होगा। किन्तु प्रस्तापाद के हारा हालकाम मही होगा बाराम का मनेपन रागाता हो होगा। किन्तु प्रस्तापाद के हारा हालकाम मही होगा। साम का स्मेपन रागाता हो होगा। किन्तु प्रस्तापाद करने से ही बहु साम प्राप्त होगा।

बहारिया ही परा विया है और अपरा विया है विज्ञान-मुख्यकोपनियर् (सन्वासियों के बिए उपविष्ट छननियद) इस विषय का उपवेश देता है। विद्या वो प्रकार की है-परा मीर सपरा । वेदों के जिस सब में देवतोपासना मीर नानाविष यज्ञवागादिकों का उपदेश है वह कर्मकान्ड तका सर्वविष सौक्ति जाव ही वपरा विदा है। विसके हारा उस वसर पुरूप का सान होता है नही परा विदा है। वह बकर पुरुष अपने भीवर से ही सबकी सुप्टि करता है—बाहर दूसरा दुव मी नहीं है न कोई अन्य कारण है। वह बहा ही सक्तिस्वरूप है, वो कुछ है सर्व बहा ही है। जो मारमयानी 🖟 वे ही नेवल बहा को जानते हैं। बाह्य पूजा की क्सानी कोन ही सेप्ठ मानवे हैं ने सोचते हैं कि कमें के द्वारा हम बद्दा की प्राप्त कर सकते हैं। को सुयुम्ना-बर्स से (बीनिबो के मार्व मे) गमन करते 🕏 केरछ ने ही भारमकाभ करते हैं। इस ब्रह्मविद्या की विद्या पाने के किए बुव के पास बाना होगा। जो समस्टि में है वही व्यस्टि में है। सब कुछ जारना से प्रमुख हमा है। जीकार मानी चनुप है, आत्मा चर है जीर बहा करूप। स्निर नीर सान्त भाव से उसे वेदना होया। उसमें सीन होकर एक ही बाता होया। ससीम सबस्या मे इम उस ससीम की कभी भी प्रकाशित नहीं कर सकते। किन्तु हमी वह वसीमस्ववप हैं-यह बान क्षेत्रे से जिर और किसीके साव तर्व वितर्क करने ना प्रयोजन नहीं यह जाता।

र प्रवरी बनु आरो ह्रास्त्रा वहा सरकश्यमुच्यते।
 व्यापतेन बेह्व्यं शरवसंख्या नवेत्॥ मुख्यक्षाव्य ॥२।२(४)।

भिक्त, घ्यान और ब्रह्मचर्य के द्वारा उस ब्रह्मज्ञान को प्राप्त करना होगा। सत्यमेव जयते नानृतम्, सत्येनैव पन्या विततो देवयान। सत्य की जय होती है, मिथ्या की जय कभी भी नहीं होती। सत्य के भीतर से ही ब्रह्मलाभ का एकमात्र मार्ग रहता है, केवल वहीं प्रेम और सत्य वर्तमान हैं।

## ११ जुलाई, बृहस्पतिवार

माता के प्रेम के विना कोई भी सृष्टि स्थायी नहीं हो सकती। जगत् का कोई भी पदार्थ न सम्पूर्ण जड है और न सम्पूर्ण चित् ही है। जड और चित् परस्पर सापेक्ष हैं—एक के द्वारा ही दूसरे की व्याख्या होती है। इस दृश्य जगत् की एक मित्ति है—इस विषय मे सभी आस्तिक एकमत हैं, केवल उस मित्तिस्थानीय वस्तु की प्रकृति या स्वरूप के सम्बन्ध मे ही जनका मतभेद है। जगत् की इस प्रकार की कोई भित्ति है, यह जडवादी स्वीकार नहीं करते।

सभी घर्मों मे ज्ञानातीत या तुरीय अवस्था एक है। देहज्ञान का अतिक्रमण करने पर हिन्दू, ईसाई, मुसलमान, बौद्ध, इतना ही नहीं, जो लोग किसी प्रकार का धर्ममत स्वीकार नहीं करते, सभी को ठीक एक ही प्रकार की अनुभूति होती हैं।

\* \* \*

ईसा के देह-त्याग के पच्चीस वर्ष बाद उनके शिष्य थॉमस द्वारा ससार में सबसे विशुद्ध ईसाई सम्प्रदाय भारत में स्थापित हुआ था। एगलो-सैक्सन उस समय भी असम्य थे। वे शरीर को चित्र-विचित्र ढग से रँगाते थे और पर्वतो की गुफाओं में निवास करते थे। एक समय भारत में प्राय तीस लाख ईसाई थे, किन्तु इस समय उनकी सख्या कोई दस लाख होगी।

ईसाई धर्म सर्वदा ही तलवार के वल से प्रचारित हुआ है। कैसा आश्चर्य हैं, ईसा के समान कोमलहृदय महापुरुष के शिष्यों ने इतनी नरहत्या की । वौद्ध, मुसलमान और ईसाई ये तीनो धर्म जगत् मे प्रचारशील धर्म हैं। इनके पूर्ववर्ती तीन धर्मों ने—हिन्दू, यहूदी और जरयुस्त्री (पारसी धर्म)—कभी भी दूसरों को अपना धर्म ग्रहण कराने की चेष्टा नहीं की, वौद्ध लोगों ने कभी भी नरहत्या नहीं की, तो भी वे लोग केवल अपने नम्र व्यवहार के द्वारा एक समय मसार के तीन चोथाई लोगों को अपने मत में ले आये थे।

वौद्ध लोग मर्वापेक्षा तकंमगत अज्ञेयवादी थे। वास्तव मे शून्यवाद तथा अर्द्वेतवाद, इन दोनों के बीच मे तुम कही भी ठहर नहीं मकते। बौद्धों ने विचारों के द्वारा सव कुछ खण्डित कर दिया था—वे लोग अपने मत को युक्ति के द्वारा जितनी दूर ले जा सकते थे, उतनी दूर ले गये। अर्द्वेतवादी भी अपने मत को

मुक्ति की करम सीमा तक के गये के और उस एक अपका अद्रय कहनरहुँ में पहुँचे थे जिससे समुद्रय कारप्रथण करका हो रहा है। बौद्ध और अद्रिवसी केंग्र को एक ही समय में अस्मित्रता और मित्रता का बोध होना है। इक बात भाँ भृतिया में एक सस्य और दूसरी मिस्सा कदस ही तारी। सुम्यवाधी करते हैं निप्तता सस्य है अद्रैतवाधी कहते हैं एकस्वोच ही सस्य है सम्पूर्ण क्यार्य में यही निवाद कर रहा है। इसीको केंकर रस्तावधी हा रही है।

मर्द्रतवारी पूछते हैं 'सून्यवादी एक्स्ववा भाववहाँ और पैने पाउँ हैं<sup>7</sup> मुमरी हुई ममाल उन्हें एक बुल के रूप में कैसे प्रतीय होती है? स्विति का एक बिन्दु स्वीकार किये विना गति नी क्वान्या नैसे हो सनती है ? समी बस्तुनी के पीड़े एक सहाब सत्ता प्रतीयमान हो गई। है - उसे भून्यवादी भ्रम मात्र वहरी है क्लिन इस भ्रमोत्पत्ति का बारण क्या है इसकी व्याक्या के विसी भी उपह नहीं कर पाते। इसी तर्द्ध अद्भैतवादी भी सह नहीं समक्षा पाते कि एक वनैक कैसे हुजा। इसकी व्याक्या एकमाच पचैत्रियातीत अवस्था मे पहुँचने पर ही प्राप्त हो सकती है। हमे तुरीय मूमि मे उठना होना सम्पूर्ण रूप से बतीनिय बबस्या में पहुँचना होगा। जक्त जबस्था में जाने की अदीन्त्रिय शक्ति एक ऐसा मन्त्र है जिसका व्यवहार केश्व प्रत्ययकांची ही कर सकता है। यह ब्रह्म की चत्ता का सनुमद करने में समर्थ है। विवेकानम्द नाम का मनुष्य स्वय को वहीं सत्ता मं परिवत कर सकता है और उस अवस्था से मानवीम अवस्था में <sup>कीठ</sup> मा सक्ता है। अंतएन क्वले किए अंगल्डमस्या का समावान हो यग है। मौर गौन क्य से दूसरों के लिए भी क्योंकि वह दूसरों को उस अवस्वा में पहुँचने का मार्न विक्रका सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जहाँ वर्धन की समाप्ति होती है वहाँ वर्ग का जारम्त्र होता है। और इस प्रकार की उपलब्धि के द्वारा बगत्ता कल्याण महहोता कि इस समय को जानातीत है, वह बाद में सर्वेदाबारन के किए बारनगम्य हो आयगा। इससिए अगत् में धर्मकाम 🜓 मुबंभेफ कार्य है। और मनुष्य बजात रूप से इतका बनुसब र रहा है। इती किए नह सदा वर्गमान का अध्यय लेकर चस्रता है।

समें बहुत्यानिकी मी के सब्बाह कहा कहत कार मारती है किन्यु उपछें क्या? बह कुम भी बहुत देवी है। जो गाय कुम देवी है आका उसकी साठ सहुता काठा है। महामोह और विकेक नामक सो राजाबों से कार्या किया विकेक राजा हारणेकाला हो ना कि उसके स्वापित्य राणी से स्वस्त्रीता कर किया और उनते प्रकोषकर्मी (वर्गवासास्त्रार) पुत्र करन्त हुआ जितके उसकी दिवन को रखा की। हमें प्रजीम या पर्गसाकारणार क्यों महीक्यवेशान पुत्र काम करना होगा। इस घर्म रूपी पुत्र को खिला-पिलाकर वडा करना होगा, ऐसा करने से वह महान् वीर हो जायगा।

भिक्त या प्रेम के द्वारा चेष्टा किये विना ही मनुष्य की समुदय इच्छा-शिक्त एक नुखी हो जाती है—स्त्री-पुरुष का प्रेम ही इसमें दृष्टान्त हैं।

भिक्त स्वामाविक सुलकर पथ है। दर्शन एक प्रबल वेगवती पर्वतीय नदी को वलपूर्वक ठेलकर उसके उद्गम-स्थान की ओर ले जाने के सदृश है। वह द्रुततर है, किन्तु विशेष कठिन भी है। दर्शन कहता है, 'समुदय प्रवृत्ति का निरोध करो।' भिक्तमार्ग कहता है, 'सब कुछ घारा मे बहा दो, सदा के लिए सम्पूर्ण आत्मसमर्पण कर दो।' यह मार्ग लम्बा तो है, किन्तु अपेक्षाकृत सरल और सुलकर है।

भक्त कहता है— "प्रभो, सदा के लिए मैं तुम्हारा हूँ। मैं जो सोचता हूँ कि मैं ही कार्य कर रहा हूँ, वह वास्तव मे तुम से ही हो रहा है—और 'मैं या मेरा' केवल भ्रम मात्र है।"

'हिप्रभो, मेरे धन नहीं है कि मैं दान करूँ, मेरी बुद्धि नहीं है जो मैं शाम्त्राध्ययन करूँ, मुझे समय नहीं है जो मैं योगाभ्यास करूँ, हे प्रेममय इमीलिए मैंने अपना देह-मन सभी कुछ तुम्हे अर्पण कर दिया।"

कितना ही अज्ञान या भ्रान्त घारणा क्यो न हो, वह जीवात्मा और परमात्मा के वीच व्यववान उपस्थित नहीं कर सकता। ईश्वर नामक यदि कोई न मी हो तो भी प्रेम के भाव को दृढतापूर्वक पकड़े रहो। कुत्ते के समान सड़े मुर्दे को खोजते खोजते मरना कहीं अधिक अच्छा है। सर्वश्रेष्ठ आदर्श को चुन लो और उसकी सिद्धि के लिए अपना सम्पूर्ण जीवन लगा दो। मृत्यु जब इतनी निश्चित है, तब एक महान् उद्देश्य के लिए जीवनपात करने की अपेक्षा अन्य कोई वात अधिक श्रेष्ठ नहीं है—सिन्निति वर त्यागो विनाहो नियते सित्।

प्रेम के द्वारा विना किमी क्लेश के ही ज्ञानलाभ होता है—इस ज्ञान के वाद पराभिक्त आती है।

ज्ञान समीक्षाप्रिय होता है और हर विषय को लेकर हल्ला मचाता रहता है, किन्तु प्रेम कहता है, 'ईश्वर अपना ययार्थ स्वरूप मेरे सम्मुख प्रकट करेंगे', और वह सब कुछ स्वीकार कर लेता हैं।

१ प्रवोध चन्द्रोदय नाटक से, जिसमे वेदान्त धर्म की व्याएया है।

रमिया

रविया रोग से हो मुह्ममान तिज धन्या पर सोई **मगा**न ऐस समय में निकट उसक बागमन हवा दो महात्माओ का ---पवित्र मसिक्त भानी वे हसम पुक्त विशको सब मुस्कमान। बोसे इसन सम्बोधित कर उसे "पवित्र मान से प्रार्थना को करता 🛊 को वड ईश्वर देता है उसे •सहिष्मृता-बन्न सं वहन वह करता है। पश्चिम शक्तिक जो ने गम्मीरात्मा वे बोके अपनी जनुमव-वाणी "प्रभ की हो इच्छाप्रिय जिसे बानमा होगा वह से उसे। रविया गुनकर बोतो शाबु-धाणी स्वार्थनन्त्र है केय समझ उनमे बोली है ईश-कृपा के माजन बोनो के प्रति करती हैं एक निवेदन---भी जग देखता प्रमुका जानन शानन्द-प्रयाभि से वह होचा समन। प्राचेता समय मन में जनके चठेगा भड़ी कभी ऐसा विचार---पर पाथा मैंसे विश्वी समय वानेया कभी नहीं यह किसकी कहते। (इंरामी कविता)

१२ भूताई श्रुक्तार

(भाज नेदान्त-मून के सानद माध्य पर प्रवचन हुना।)

तत्तु सनन्वयात्

(व्याससूत्र १।१।४)

बारमा बचना बहा ही समय नेवाल के प्रतिपाध है।

ईश्वर को वेदान्त के द्वारा जानना होगा। समग्र वेद ही जगत्कारण सृष्टि-स्थिति-प्रलयकर्ता ईश्वर का वर्णन करते हैं। समस्त हिन्दू देव-देवियो के ऊपर ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीन देवता है। ईश्वर इन तीनो का एकीभाव है। 'तू हमारा पिता है जो हमें अब महासागर के दूसरे तट पर ले जाता है।'

वेद तुम्हें ब्रह्म को दिखला नहीं सकते, वह तो तुम हो ही। वेद केवल इतना ही कर सकते हैं कि जिम आवरण ने हमारे नेत्र के सामने से सत्य को छिपा रखा है, उसे हटाने में महायता करें। पहले चला जाता है अज्ञानावरण, उसके वाद जाता है पाप और उसके वाद वासना और स्वार्थपरता दूर होती है—अतएव सभी कलेशों का अवमान हो जाता है। इम अज्ञान का तिरोभाव तभी हो सकता है, जब हम यह जान ले कि ब्रह्म और 'मैं' एक ही हैं, अर्थात् स्वय को आत्मा के माथ अभिन्न कर ले, मानवीय उपाधियों के साथ नहीं। देहातमबुद्धि दूर कर दो, ऐसा करते ही सारे दुख-क्लेश दूर हो जायेंगे। मनोवल से रोग दूर कर देने का यही रहस्य है। यह जगत् सम्मोहन का एक व्यापार है, अपने ऊपर से सम्मोहन के इस प्रभाव को दूर कर दो, ऐसा करने पर तुम्हारे लिए फिर कोई कष्ट न रहेगा।

मुक्त होने के लिए पहले पाप त्यागकर पुण्योपार्जन करना होगा, उसके वाद पाप-पुण्य दोनों को ही छोडना होगा। पहले रजोगुण के द्वारा तमोगुण को जीतना होगा, बाद में दोनों को ही सत्त्व गुण में विलीन करना होगा—अन्त में इन तीनों गुणों के परे जाना होगा। इस प्रकार की एक अवस्था प्राप्त करों, जहाँ तुम्हारा प्रत्येक श्वास-प्रश्वास उनकी उपासनास्वरूप हो जाय।

जब कभी देखों कि दूसरों की बातों से तुम कुछ शिक्षा प्राप्त करते हो तो समझ लो कि पूर्व जन्म में उस विषय की तुम्हें अनुभूति प्राप्त हुई थी, क्योंकि अनुभूति ही हमारी एकमात्र शिक्षक है।

जितनी क्षमता प्राप्त होगी, उतना ही दुख बढेगा, इसिलए वासना का पूर्ण रूप से नाश कर डालो। किसी भी तरह की वासना करना मानो वरें के छत्ते को लकडी से कोचने के समान हैं और वासनाएँ तो मानो सोने के पत्ते से आवृत विष की गोलियो के समान हैं। यही जानना वैराग्य है।

'मन ब्रह्म नहीं हैं।' तत्त्वमिस—'तुम वह हो', अह ब्रह्मास्मि—'मैं ब्रह्म हूँ'। जव मनुष्य यह उपलिंघ कर लेता है, तब मिखते हृदयग्रन्थिश्रिद्धन्ते सर्व सशयाः—उसकी समग्र हृदयग्रन्थि कट जाती है, सभी सशय छिन्न हो जाते है। जव तक हमारे ऊपर कोई मी—हमसे मिन्न कोई मी—यहाँ तक कि ईश्वर मी—रहेगा, तव तक अभय अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। हमे वही ईश्वर या ब्रह्म

हो बाना होगा। यदि ऐसी कोई नस्तु हु जो बहा से पुनक है तो वह जिर काल तक बड़ा से प्रयक रहनी। यदि तुम स्वरूपत बड़ा से प्रयक्त हो तो तुम कभी भी उसके साम एक नहीं हो सकते. और इसके विकत यदि तुम एक हो तो कमी भी पृथक नहीं रह सकते। यदि पृथ्यवक्ष से ही तुम्हारा बद्धा के साथ योग होता है तो फिर पुष्पक्रम होते ही वियोग भी होगा। असमी बात यह है कि वहा के साथ तुम्हारा निरंप योग रहता है-पुष्प कर्म हो केशक आवरण दूर करने म सञ्चायक साप है। इस बाबाद बर्चात् मुक्त है-इस यही उपकरिय रूपनी होगी । यमेर्बंच बनते--'विशे यह बारमा बरण करती है " इसका तारमये है--हम ही भारमा है और हम अपने को ही बरन करते हैं।

प्रस्त है कि बद्धावर्धन बनारी बचनी चंद्रा पर निर्मर है अपना बाहरी रिगीकी सहायता के ऊपर? बसक में वह इमारी सपनी वेप्टा के ऊपर ही निर्मर है। हमारी नेप्टा के द्वारा दर्पण के उत्पर जो वृक्त कमी रहती है नह हटामी बाती है सीर वह पहले के सबुध स्वष्क हो बाता है। बाता ज्ञान जीर मेय--इन तीना का बास्तव में अस्तित्व नहीं है। को बानदा है कि मैं नहीं बानता' वडी ठीक बानता है। वो किसी सिदान्त पर बवसम्बद डोकर बैठे 🖁 वे द्राष्ट्र भी नहीं जानते।

इस वड हैं, यह बारका ही मूछ है।

वर्ग इस वनत् की बल्तु नहीं है। वर्ग है वित्तगृद्धि का ब्यापार इस नगर् ने अपर इसका प्रमान गीण मात्र है। मुक्ति भारमा के स्वरूप से अभिम है। जारमा सदा खुड सदा पूर्ण सदा जपरियामी है। इस आरमा नो तुम कमी भी नहीं जान सनते। हम इस बारमा के सम्पन्त म निति नैति 'क्षोडरर मीट दक

जर्बान देश मारमा को वैदाध्ययन हारा प्राप्त नहीं किया जाता वह मैका हारा अवना बहुत से धारतों के भवन से भी प्राप्त नहीं होती। यह बात्मा जिसको बरम (अर्थान् मनीनीन) करती है वही इतको प्राप्त करता है असीके समझ यह भारता भपना दय प्रराशित करती है।

प्राच्यामर्ग तस्य नर्ग मर्त यस्य न देव स.।

१ नामभारका प्रवचनेत कस्यो न नेवयान बहुना क्रोनः। मनेर्वत ब्युने तैन सम्परतस्यैव आरमा विवृश्ते तम् स्वाम् ।।

स्वितानं विभानतां विस्तातनविभागताम् ।। देन वर्षः ॥२८३॥

भी नहीं कह पाते। अकर कहते हैं, 'जिसे हम मन या कल्पना की समस्त अक्ति का प्रयोग करने पर भी हटा नहीं। सकते, वहीं ब्रह्म हैं।'

यह जगत्प्रपच भाव मात्र है और वेद इस भाव को प्रकाशित करनेवाली शब्दराशि है। हम इच्छानुरूप इम जगत्प्रपच की मृष्टि कर मकते है और नाश भी कर सकते है। किमयों के एक सम्प्रदाय का मत यह है कि शब्द के पुन पुन उच्चारण ने उनका अध्यक्त भाव जाग्रत होता है और फलम्बरूप एक व्यक्त कार्य उत्पन्न होता है। वे कहने है, हममें से प्रत्येक व्यक्ति एक एक मृष्टिकर्ता है। शब्द विशेष का उच्चारण करते ही तत्मिक्लिप्ट भाव उत्पन्न होगा और उसका फल दिखायी पड़ेगा। मीमासक मम्प्रदाय कहता है, 'भाव है शब्द की शक्ति और शब्द है भाव की अभिव्यक्ति।'

## १३ जुलाई, शनिवार

हम जो कुछ जानते है वह मिश्रण-स्वरूप है, और हमारा ऐन्द्रिक ज्ञान विश्ठेषण में ही आता है। मन को अमिश्र, स्वतन्त्र या स्वावीन वस्तु ममझना द्वैतवाद है। केवल शास्त्र या पुस्तक पढ़ने में दार्शनिक ज्ञान या तत्त्व ज्ञान नहीं होता, वरन् जितनी पुस्तक पढ़ोंगे मन उनना ही उलझना जायगा। अविचारशील दार्शनिकों के मत में मन एक अमिश्र वस्तु है—और उनीमें वे 'स्वावीन इच्छा' में विश्वाम करते थे। किन्तु मनोविज्ञान-शास्त्र मन का विश्लेषण करके यह वता चुना है कि मन एक मिश्रित वस्तु है, और चूँकि प्रत्येक मिश्र वस्तु किमी न किसी वाह्य शक्तवल के आवार पर अवलम्बित है, अत इच्छा भी वहि स्थ शक्ति-ममूह के मयोग पर अवलम्बित रहती है। जब तक मनुष्य को भूख नहीं लगती, तब तक वह ज्ञाने की इच्छा भी नहीं कर सकता। इच्छा या मकल्प, वामना के अधीन है। किन्तु तो भी हम स्वावीन या मुक्तस्वभाव है—मभी ऐसा अनुभव करते हैं।

अज्ञेयवादी कहते हैं, यह वारणा श्रम मात्र है। तव जगन् का अन्तित्व कैंमें निख हो सकेगा? इसका प्रमाण केवल यही है कि हम सभी लोग जगन् देखते ह औं उसके अन्तित्व का अनुभव करते हैं। तो फिर हम सभी अपने अपने को जो मुक्तस्वभाव अनुभव करते हैं, यह अनुभव भी यथार्थ क्यों न होगा, और चूकि सभी अनुभव करते हैं, उमलिए जगत् का अन्तित्व स्वीकार किया जाना है, और जब सभी अपने को मुक्तस्वभाव या स्वावीन प्रकृति अनुभव करते हैं, तो उसका भी अन्तित्व स्वीवृत्त करना पटेगा। परन्तु इच्छा को हम जिस प्रकार

देवते हैं उसके प्रस्तरण में 'स्वापीन' शब्द का प्रयोग नहीं किया का सरता। अपने मुक्तस्त्राल के समस्य में मतृत्य का यह स्वामाधिक विस्तास ही समृत्य कंट-मुक्ति और दिखार की मिति हैं। 'इच्छा' बढ़मात्रापक होने के पहले बैदी भी बही मुक्तस्त्राल हैं। मतृत्य में यह जो स्वापीन इच्छा की प्रमृत्त है उसी से प्रतिक्रम सिंव होता है कि मतृत्य स्वमावत ही बन्यन काटने की भेटन कर चहा है। सारत्य में मुक्तस्त्राल ही बन्यन खरीम और वेच-काल-निर्मित से बतीत हो गक्ता है। मतृत्य के मीतर समी को स्वापीनता है वह एक पूर्व स्मृति भाव है इसायोक्ता मा मुक्ति-काल की बेटन मात्र हैं।

नान है र स्वानारता प्रवास मानी चूनकर एक बुत पूर्व करने की वानने उस्पति स्वान से बाने की अपने एकमान ब्वाबं उस्पतिस्थान बारमा में बाने की बेच्य कर रहे हैं। मुख का अवेदक सोये हुए शान्य मान की फिर से पाने की बेच्या मान है। गैठिकता मी बळमाबायक हुनका की मुक्त होने की बेच्या है और इस प्रवास की बेच्या का होना ही इस बात का प्रमाण है कि हम पूर्वास्थ्या से प्रमूत हुए हैं?

रुटंब्य की बारना प्रत्येक बारमा की दाय करनेदावा परेख का मध्या हैं मार्टंब्य हैं। हि राजन देव एक बूँद बनुत को पित्ती और सुबी होजी। (में कर्मा नहीं हूँ। यह दारना ही मनुत है)।

करी नहीं सु स्वारण हा अपूर्ण हो।

कार्य होने से फिल्यु उसकी प्रतिक्रिया नहीं। कार्य से पुक्त होता है क्यियु
समुद्रम दूक प्रतिक्रिया का फल है। सिस्यु जान म हान बाकता है—उसके पुक्र

के किए किन्तु वस उसका संस्थित प्रतिक्रिया करता है तभी उसको नकने के
करण दा अपूर्ण होने करता है। हम यह प्रतिक्रिया को अपन करण से फिर हमारे
किए प्रार का कुछ भी कारण न रोगा। मिरतफ को अपने करण मेर को निस्स्य
के प्रतिक्रिया की करर ही। न रक्षा सके। साहित्सक्य बनो देशों निस्स्य
प्रतिक्रिया न माने पाने केवल स्वता हो होने से सुन्य मुखी हो बाजोंने। हमारे
जीवन का सकते मुक्कर सम्बद्धा करी नरीय के मान से नाम मत करी।
हमारा नरीय दुख मी नहीं है। वह वयत् सो क्या पुक्त करा है—इम
सही नेकते हैं हमारा जीवन सा मनक वयत् स्वता है।

जीवन का समस्त शुरू है भवपशित होना। पुरक्षाय क्या होगा इस सम को रोक दो निसीले अगर निर्माद कर गुर्हे। जिस कल पुत्र समस्त सहावता ससीवार कर दौने पुत्र मुक्त हो जातीये। जो त्यन पुरा वक सोख लेखा है, बहु दिस बीर सर्थिक जक सहस्त नहीं कर नक्या। आत्मरक्षा के लिए भी युद्ध करना गलत है, परन्तु दूसरो पर आक्रमण करने की अपेक्षा यह अधिक अच्छा है। 'न्याय्य कोच' नाम की कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि सभी वस्तुओं में समत्व बुद्धि के अभाव से ही क्रोब आता है।

## १४ जुलाई, रविवार

भारत में दर्शन शास्त्र का अर्थ है, वह शास्त्र या विद्या जिसके द्वारा हम ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं। दर्शन वर्म की युक्ति-सगत व्याख्या है। इसिल्ए कोई हिन्दू कभी भी घर्म और दर्शन के बीच क्या सम्बन्व है, यह जानना नहीं चाहता।

दार्शनिक प्रित्या के तीन सोपान है — प्रथम, स्यूल (concrete), दितीय, सामान्यीकृत (generalized), तृतीय, अमूतं (abstract)। सर्वोच्च अमूर्तीकरण जिसमे समस्त पदार्थ एकत्व प्राप्त करते हैं, अद्वितीय ब्रह्म है। घमं की प्रथम अवस्था मे प्रतीक या रूपविशेष, द्वितीय अवस्था मे पौराणिक वर्णन, और अन्तिम अवस्था मे दर्शन होते हैं। इन तीनो मे प्रथम और द्वितीय केवल सामियक प्रयोजन के लिए है, किन्तु दर्शन ही इन सवकी मूल भित्तिस्वरूप हैं। और दूसरे सभी उस चरम तत्त्व मे पहुँचने के लिए सोपानस्वरूप हैं।

पाश्चात्य देशों में घमं की घारणा यह है कि वाइविल के नये व्यवस्थान और ईसा के विना घमंं हो ही नहीं सकता। यहूदियों के घमं में भी मूसा और पैगम्बरों आदि के सम्बन्ध में इसी प्रकार की घारणा है। इस घारणा का कारण यही है कि ये सब घमं केवल पौराणिक वर्णन के ऊपर निभंर है। यथायं सर्वोच्च घमं वह है, जो इन सभी पौराणिक वर्णनों के परे हैं, ऐसा घमं कभी केवल इन्हीं सब पर निभंर नहीं हो सकता। आधुनिक विज्ञान वास्तव में घमं की भित्ति को और भी बृढ बनाता है। समुदय ब्रह्माण्ड एक अखण्ड वस्तु है, यह विज्ञान के द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। दार्शनिक जिसे सत् कहते हैं, वैज्ञानिक उसीकों जड कहते हैं, किन्तु ठीक ठीक देखने पर इन दोनों के बीच कोई विरोध नहीं है, क्योंकि दोनों ही एक हैं। देखों, परमाणु अदृश्य और अचिन्त्य हैं, तो भी उनमें ब्रह्माण्ड की समस्त शक्ति और सामर्थ्य रहती है। वेदान्त भी आत्मा के सम्बन्ध में ठीक यही कहते हैं। वास्तव में सभी सम्प्रदाय भिन्न भिन्न भाषाओं में वही एक बात कहते हैं।

वेदान्त और आधुनिक विज्ञान दोनो ही जगत् की कारणस्वरूप एक ऐसी वस्तु का निर्देश करते हैं, जिससे अन्य किसीकी सहायता के बिना जगत् का प्रकाश होता है। समस्त कारण स्वय उसीमे हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी से घट का उपाराम-नारम और कुम्हार का चक होता है असमनामी उपारान-कारण। किन्तु आरमा ही ये तीना कारक है। आरमा कारण मी है और अभिन्यक्ति मा नार्य भी है। नेवान्ती करते हैं यह अगत् सत्य नहीं है यह तो आपानप्रतीयमान सत्ता मात्र है। प्रशृति वादि तुछ भी नहीं है अविचारणी आवरण में से एसमात्र क्या ही प्रकाशित है। विशिष्टाईतकादी नहते हैं देवन ही प्रहर्ति या स्वत्यपन हमा है अहैतथादी स्वीकार करते हैं ईस्वर इस जगतापन के कप म प्रतीयमान होता है नवस्य किन्तु वह यह व्यव नहीं है। हम अनुमृति को एक मानसिक प्रक्रिया के क्य म एक मानसिक बटना मा

में एवं मस्तियन के शीतर एक चित्रु के रूप में बान सकते हैं। हम मस्तियन की आगों मा पीछे ठंड नहीं सबते किन्तु मन को चला सबते हैं। मन नी भूत मबिप्यत बर्दमान-इन तीनो कास्रो में प्रसारित किया जा सकता है। इसिनए मन के मीतर को को बटनाएँ घटित होती हैं वे अनन्त काल के किए समित रहती है। मन के भीतर सभी बटनाएँ वहके से ही सरकार के रूप में रहती हैं स्पोकि मन सर्वेच्यापी है।

काट की सद्दान उपक्रवित यह साथ भी कि देश-कास-निमित्त विचार नी ही प्रचाली विशेष है—यह आविष्कार कान्त ना एक थेफ नार्य है। किन्तु देवान्त बहुत पहल ही पही विका दे चुका है, और वह देखे माया नाम से सम्दोबित करता है। गापेनहाँवर केवल वृद्धि का बाभय केने है बीर वेदोक्त तस्वों को ही तर्फ-सम्मत सिद्ध करन की नेप्टा वैसी की है। सकर ने बेश भी समादनता में विस्तास बनामे रखा।

मनेक मुख देशने पर उनके सामारण वर्ग मुकला के आविष्ठार का नाम ही बान है। और सर्वोध्य ज्ञान है उसी एक्जेबासिसीय वस्तु का बान।

सम्म ईस्वर बगत का मन्तिम धामाध्य मान है। क्षेत्रस बह सस्पट है

पव सनिविध्य और वार्शनिक विकारसम्पत नहीं।

<sup>?</sup> चौकि वैक्र काल निवित्त ने मस्तित्ववस्त सपूर्व सुविद, बाल-इच्छा-किया के भाष्यम से जपनी व्यक्तिकां करती. हुई, यन या स्मृति के पर प्रपत्नी धता बनाये नहीं एक तकती शनस्त वैक्र-काक-निवित्त का क्सीसे होना क्रिकार्य है। करा भन शर्वव्यापी है। व्यष्टीकृत भन सर्वव्यापी कवता सार्वभीम भागत का ही वक है।

एकत्व अपनी अभिन्यक्ति स्वयं करता है, उसीमें सय कुछ निकलता है। भौतिक विज्ञान का कार्य तथ्यों का आविष्कार है, और दर्शन मानो फूलों का गुलदस्ता वांचने का एक सूत्र है। प्रत्येक अमूर्तीकरण तात्विक होता है। किसी पौचे की जड में खाद देने की किया तक में इस प्रकार एक अमूर्तीकरण की प्रक्रिया (process of abstraction) निहित है।

वर्म के भीतर स्यूल तथा अपेक्षाकृत सूक्ष्म तत्त्व और चरम एकत्व—ये तीन भाव है। केवल स्यूल या विशेष को लेकर ही मत पड़े रही। उस चरम सूक्ष्म तत्त्व मे, उम एकत्व की प्राप्त करो।

e (

असुर तमस् के यन्त्र हैं, देवता प्रकाश के, किन्तु यत्र दोनो ही है। केवल मनुष्य ही जीवन्त है। यन्त्र तोड दो, सतुलन प्राप्त करो, तभी मुक्त हो सकते हो। यह पृथिवी ही एकमात्र स्थान है, जहाँ मनुष्य मुक्ति लाभ कर सकता है।

यमेवैष वृण्ते तेन लम्य अर्थात् 'यह आत्मा जिसका वरण करती है'—यह वात सत्य है। वरण सत्य है, किन्तु अम्यन्तर की ओर से इमका अर्थ करना होगा। एक वाह्यपरक और प्रारब्धवादी सिद्धान्त के रूप मे वह भीपण सिद्धान्त है।

## १५ जुलाई, सोमवार

जहाँ वहुपितत्व प्रथा प्रचिलत है, जैसे कि तिव्यत मे, वहाँ स्त्रियाँ शरीर से पुरुपो की अपेक्षा अधिक वलवती होती है। जब अग्रेज वहाँ जाते है, तब ये स्त्रियाँ भारी भारी पुरुपो को अपनी पीठ पर चढाकर पर्वतो पर ले जाती हैं।

मलाबार देश में बहुपितत्व नहीं होता, किन्तु वहाँ सभी विषयों में स्त्रियों का प्राधान्य है। वहाँ सर्वत्र ही विशेष रूप से स्वच्छता की ओर दृष्टि रखी जाती है, और विद्या-चर्चा में भी अत्यधिक उत्साह है। मैं जब इस प्रदेश में गया, तब मैंने अनेक स्त्रियों को देखा, जो उत्तम संस्कृत बोल सकती थी, किन्तु भारत में अन्यत्र दम लाख में भी एक स्त्री संस्कृत नहीं बोल सकती। स्वाधीनता में उन्नित होती है, किन्तु दासता से तो अवनित ही होती है। पूर्तगींच या मुसलमान कभी भी मलाबार को जीत नहीं पाये।

द्रविड लोग मन्य-एशिया की एक अनार्य जाति के हैं—आर्यो से पहले ही वे भारत मे आये थे, और दक्षिणापथ के द्रविड लोग सर्विध्धा सम्य थे, उनमे पुरुषो की अपेक्षा स्त्रियो की सामाजिक स्थिति उच्च थी। वाद मे वे विभक्त हो गये, कुछ मिश्र मे और कुछ वेविलोनिया मे चले गये, शेष भारत मे ही रहे।

१६ जुलाई, मगसवार

#### धकर

सन्दर्भ कारणे हमसे यहमाग उपासना बादि न रवाना है उससे ध्यन्त फल उसल होता है। विन्तु पुनिन-लाग नरने के लिए हम बहा के सम्बन्ध में पहले ध्यन फिर मनग उसके बाद निक्तिसाधन नरना होगा।

करी तथा जान के एक पूर्णनमा पृथ्य है। समस्य मैतियका का मूम होंगा है —यह करों जीर 'यह यत करों 'क्यू वास्त्रव म हरावा है है और मन के साब ही समस्य है। मूच और दु ज हाँन्यमें के साव वाविष्क्रम कर स सम्बद्ध यहते हैं और मुख-दु क का मीम करने के लिए स्परित बावस्थ है। जितना परित जितना भेक होगा उसके धर्म मा पुष्प का आपस्य मी उतना ही उक्तार परित जितना भेक होगा उसके धर्म मा पुष्प का आपस्य मी उतना ही उक्तार होगा —यह प्रमाली बहुग तक पर कार्यू है। किन्तु समी के स्पर्पत है और वह दक्ते है है, यत तक पुष्प-दु कर परित में ने कि बेहारीत या विशेह होगे पर ही मुख हु के का पूर्ण कर सितम्मण हो सकता है। सार बहुते हैं बातार विशेह हैं। किसी विश्व निर्मेश के हारा मुश्लिक आप नहीं हो स्वयंता पुष्प स्था मुख्त ही। हो। महि तुम पहले से ही मुक्त न होने को तुम्हें किसी भी त्यह मुख्त नहीं से सा सकती। बात्सा स्वयंत्रक है। कार्य-कारण कारण को स्पर्ग महै कर सकता— सह विशेह बतस्या का नाम ही मुक्त है। बहु मुल न नियम् वर्तना हम सम्ब

इस निर्देष करनमा का नाम है। मूनित है। बहुत मृत प्रश्चियत् वर्तमान इस प्रवेष पर है। यदि मुन्तित किसी कर्म का उक्तस्वरूप होती तो सस्का कोई मुख्य ही म होता यह एक गीरिक सर्जु होती इस्तिय उससे मीतर सन्यन का सीस निहित्त होता। यह मृत्तित ही बारामा के प्रकारत निर्देश स्वाही है उसकी प्राप्त नहीं किया नाता नह तो बारामा का मनामें स्वरूप है। तर सारमा के उसर की सावरूप पढ़ा पहुता है, उसीको हुटाने ने निर्द

उद बारता के उत्तर जो बावरण पड़ा पहुता है, उडीको बूटाने के लिए— नवन और उस को हूर करने के लिए—कमें बीर उपायन का प्रयोवन है। में बोनो जीवे स्वरित मुलित नहीं वे स्थ्यों किया किया है। यह समयो नेष्टा म करें दो हसारी कांचे गड़ी बुकेशी और हम बगने स्वक्त को पहुवान गड़ी पायी। पड़र बावे और भी कहते हैं बहैतबाद हो वेद का गीरवाहुक्टलरण्य है किया के दे निमा गयों का भी प्रयोवन है बगोरिक बेहने कमें मीर उपायमा का पायेंच बेठे हैं, मीर हमकी सहायका से मो बनेक कोर मतवार के निकट पायेंचे हैं। किर हस मकार के भी बहुत से क्यानि हो सकते हैं को नेवस कार्य सर की सहायका से ही यस कारवास में की बहुत करते हैं। कार्यकार विश्व वारस्था में के बाता है कमें मीर उपायमा भी जी बहुत से के बाती हैं।

शास्त्र ब्रह्म के वारे में भी कुछ शिक्षा नहीं दे सकते, वे केवल अज्ञान दूर कर दे सकते हैं। उनका कार्य नकारात्मक (negative) है। शकर की महान् उपलब्धि यही है कि उन्होंने शास्त्र को भी स्वीकार किया है, और सबके सामने मुक्ति का मार्ग भी खोल दिया है। किन्तु अन्तत है वह बाल की खाल ही निका-लना। पहले मनुष्य को एक स्थूल अवलम्बन दो, वाद मे उसे घीरे घीरे सर्वोच्च अवस्था मे ले जाओ। विभिन्न प्रकार के घर्म यही चेष्टा करते हैं, इससे यही ज्ञात होता है कि ये सभी धर्म ससार मे अभी भी क्यो विद्यमान हैं और प्रत्येक धर्म मनुष्य की उन्नति के लिए किस तरह किसी न किसी अवस्था मे उपयोगी है। ज्ञास्त्र जिस अविद्या को दूर करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं, वे स्वय उस अविद्या के अन्तर्गत हैं। शास्त्र का कार्य है, ज्ञान के ऊपर जो अज्ञानरूपी आवरण पड गया है, उसे दूर करना। 'सत्य असत्य को दूर कर देगा।' तुम मुक्त ही हो, तुम्हे और कौन मुक्त करेगा <sup>?</sup> जब तक तुम किसी सप्रदाय विशेष पर अवलम्बित हो, तव तक तुमने ब्रह्म को नही प्राप्त किया है। 'जो मन मे सोचते हैं, मैं जानता हूँ, वे नही जानते।' जो स्वय ज्ञातास्वरूप हैं, उनको कौन जान सकता है ? दो वस्तुएँ हैं---एक ब्रह्म और दूसरा जगत्। उनमे ब्रह्म अपरिणामी है और जगत् परिणामी। जगत् अनन्त काल से रहता आया है। जव तुम्हारा मन लगातार होनेवाले परिवर्तन को समझ नही पाता, तब तुम उसे अनन्त कहते हो . । जगत् और ब्रह्म एक हैं अवस्य, किन्तु एक ही समय तुम दो पदार्थी को देख नहीं सकते-एक पत्थर के ऊपर एक मूर्ति खुदी हुई है-जब तुम्हारा घ्यान पत्थर की ओर होगा तो खुदाई की ओर नहीं रहेगा और यदि खुदाई की ओर ध्यान दो, तो पत्थर का घ्यान नही रहेगा।

तुम क्या एक क्षण भी अपने को स्थिर कर पाते हो? सभी योगी कहते हैं—ऐसा कर सकना सम्भव है।

सवसे वडा पाप है, अपने को दुर्वल समझना। तुमसे वडा और कोई नहीं हैं, सत्य मानो कि तुम ब्रह्मस्वरूप हो। जिम किसी वस्तु मे तुम शिक्त का विकास देखते हो, वह शिक्त तुम्हारी दी हुई है। हम सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, इतना ही नही, समस्त जगत्प्रपच के ऊपर हैं। शिक्षा दो कि मनुष्य ब्रह्मस्वरूप है। अशुभ के अस्तित्व को अस्वीकार करो, उसकी मृष्टि अपनी ओर से मत करो। उठो और कहो, "में प्रमु हूँ, मैं सभी का प्रमु हूँ।" हमने ही श्रुखला गढी है, और केवल हम ही इसे तोड सकते हैं।

कोई भी कर्म तुन्हुं मुनित नहीं वे सक्ता वे वस्त जान ने जारा ही मुनित हों सक्ती है! जान व्यक्तिरोक्षिय है मन संदे ज्योगार या अव्योगार की नर सम्बाध वद जानोम्य होगा सब मन को उद्य सहय परना ही होगा। बत्यक सह जान-साम मन का कार्य नहीं हैं। किन्तु मन से इस जान का प्रकास होना जवस्य है।

कर्म और उपराधना का कल इतना ही है कि वे तुन्हें अपने स्ववंग में किर गहुँचा वेडे हैं। मारमा येड हैं यह भोचना विक्टुल प्रता है अत्युव हम इव सरीर में ही मूल्य हो सकते हैं। यह ने साथ आत्या वर किचित सावृक्ष नहीं है। माना का अर्थ फुंक मही नहीं है निष्या को साय कहकर यहन करना ही माया ना वर्ष है।

### १७ जुलाई बुधवार

एतानुक क्याप्तपक की चिन् (बीवारमा या साधारण ज्ञान मूर्ति) सर्वित् (बड प्रहृति या ज्ञान नी अमोनृति) एवं ईस्पर (ज्ञानतीत मृति या पुरीस मृति)—वन तीन मानो में विभक्त करते हैं। किन्तु सपर कहते हैं विद्या मा बीवारता एवं परपारता वा ईस्पर एवं ही बच्नु हैं। बहु सस्पक्त हानदक्त बीर सनन्दानक्य है में स्त्य ज्ञान जीर जनन्त उचके गुन नहीं है। इस्पर का विपन्न करने के समय हैं। उनके विधिष्ट करना होता है उनके सम्बन्ध में बिका से अधिक कर तरकत वर्षां नहूं स्वास्त्य भीर सित्तदस्वस्य हैं इतन ही कहा जा सकता है।

में सभी विशेष या भेव गुण-पद-बाच्य होते हैं। वे पुणक खुते हैं फिर मी विसी बाज वस्तु ने साथ विदेश खुते हैं। यह "विशेष" या विभेद दया है हम निश्चय रूप से कह नहीं सकते। विभिन्न वस्तुओं के बारे में हम केवल उनकी सत्ता या अस्तित्व को ही देख तथा अनुभव कर पाते हैं। शेष जो कुछ हैं, सब हमारे ही मीतर है। किसी वस्तु की सत्ता के सम्बन्ध में ही हम नि सशय प्रमाण पाते हैं। विशेष या भेद वास्तव में गौण सत्य हैं—जैसे रज्जु में सर्पज्ञान, क्योंकि इस सर्पज्ञान में भी सत्यता हैं—कारण अयथार्थ होने पर भी कुछ न कुछ तो देखा ही जाता है। जब रज्जुज्ञान का लोप होता है, तभी सर्पज्ञान का आविर्भाव होता है, इसी तरह विपरीत कम से सर्पज्ञान के लोप होने पर रज्जुज्ञान का आविर्भाव होता है। किन्तु तुम एक वस्तु देखते हो, इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि अन्य वस्तु है ही नहीं। जगत् का ज्ञान ब्रह्मज्ञान का प्रतिबन्धक-स्वरूप होकर उसे आच्छादित करके रखता है, उसे दूर करना होगा, किन्तु उसका भी अस्तित्व है, यह स्वीकार करना ही होगा।

शकर फिर कहते हैं कि अनुमृति (perception) ही अस्तित्व का चरम प्रमाण है। वह स्वयज्योति एव स्वयप्रकाश है, क्योंकि इन्द्रियज्ञान के परे जाने के लिए हमे उसकी आवश्यकता पडती ही है। अनुभूति किसी इन्द्रिय या करण सापेक्ष नहीं है, वह पूर्णतया निरपेक्ष है। अनुभूति चेतना (consciousness) रहित नहीं हो सकती, वह स्वप्रकाश है और इस स्वप्रकाश के आशिक प्रकाश को चेतना कहते हैं। किसी प्रकार की अनुभव-किया चेतना-विहीन नही हो सकती, वास्तव मे प्रत्येक अनुभव-किया का स्वरूप ही चेतन होता है। सत्ता और अनुभव एक वस्तु है, एक साथ जुड़ी हुई दो पृथक् वस्तुएँ नहीं। और जिसका कोई कारण नही है, वही अनन्त है, अतएव अनुभृति जब स्वयमेव अपना चरम प्रमाण है, तब वह भी अनन्तस्वरूप है। और यह सर्वदा ही स्वसवेदा है, एव स्वय ही अपना ज्ञाता है, यह मन का वर्म नही है, वरन् उसके रहने से ही मन रहता है। वह पूर्ण और एकमात्र ज्ञाता है, अतएव वास्तव मे अनुभूति ही बात्मा है। अनुभूति ही स्वय अनुभव करती है, किन्तु आत्मा को ज्ञाता नही कहा जा सकता, क्योंकि उससे ज्ञानरूप किया के कर्ता का बोच होता है। किन्तु शकर कहते है, आत्मा अह नहीं है, क्योकि उसमे 'मैं हुँ' यह भाव नही होता। हम उसी आत्मा के प्रतिविम्व मात्र है, और आत्मा तथा ब्रह्म एक हैं।

जव तुम उस पूर्ण ब्रह्म के सम्बन्य मे कुछ कहते हो या सोचते हो, तब वह मव सापेक्षिक भाव से करना होता है, अतएव वही इन मव तार्किक युक्तियो का स्थान है। किन्तु योगावस्था मे अनुभूति और अपरोक्षानुभूति एक हो जाती है। रामानुज-व्याच्यात विशिष्टाहैतवाद आशिक रूप मे एकत्व दशन है, इमलिए वह भी उस अहैतावस्था का एक सोपान-स्वरूप है। 'विशिष्ट' का अर्थ ही है भेदपुतता । 'प्रकृष्ठि' का वर्ष है जगत् और उसका परिषाम सर्वेदा होता एका है। परिवासी विचार परिवाससील सम्बद्धारिक के बारा सीम्मानन होकर द मी मी उस पूर्व स्वस्थ को प्रमाणित यहीं कर करता। इस प्रकार दुस विचार ऐसी स्थिति में गहुँचते हो जहाँ क्ष्यक कुछ गुण कुट जाते हैं स्वय वह को गहैं प्रमाण करता। क्ष्यक सम्बद्धार एकाल से परम बसूर्य प्राप्त होता है, चरम एस्प प्राप्त नहीं होता और उससे सार्थितक वगत् का विकोप-सामन भी नहीं होता।

#### १८ चुताई, बृहस्पतिबार

(काज का पाठ प्रधानत सास्य दर्सन के निष्कर्ष के विकट सकरावार्य की युक्तियों पर था)।

सास्त्रवासी नहते हैं बान एक निभिन्न प्रवार्थ है बीर विश्लेषण करते करते बाल में हम जासी पुरुष की प्राण्ति होती है। ये पुत्रप जरूना में मनेक हैं हमन से प्रयोग हो एक एक पुत्र है। किन्तु आहैत वेशाल हमके विश्ल करता की कि पुत्रप केशन एकमान हो जरूना है। इन्तर में हाल आहम नवशा बन्ता कर की पुत्र मा बमें नहीं हो जरूना व्योकि पुत्री का अस्तित हो उठके बन्तन की नारण होगा और बन्त में उन गुणों का और भी होगा। अत्यय वह एक बस्तु अस्त्रप हो सभी प्रकार के मुनों से एकि है। इत्तरा हो गही जान भी उठमें नहीं एह सन्तरा और वह जयद या और किसीका कारण भी नहीं हो सन्तरा ने बंद कहते हैं सबेद सोम्पेयनमा जस्तीवेशनेवाहितीयम्—हि सीम्प पहले बहु एक ब्रिटिशन स्व होग्येयनमा जस्तीवेशनेवाहितीयम्—हि सीम्प पहले बहु

मही सत्त्व दुन रहुता है, नहीं जान देशा जाता है इससे यह प्रमानित नहीं होना कि मत्त्व ही जान की तत्त्वित का कारता है। बदन मानव के भीयर जान पहमें से ही रहात है कारन के शांतियन से नह जान प्रकासित मान हींगा है— ठीफ उसी ठरड़ नैसे जिन के स्थाप कोई का एक गोजा रखने पर जिन उस गोजे ने मीतर पहमें से ही अध्यक्ष कर में निवसन तेन को प्रकाशित करके उसे जारत नर देती है—उसके भीतर प्रवेश नहीं करती।

गरर नहते हैं जान बन्ननस्तरूप नहीं है स्थाधि वह बहा का स्वरूप है। जगत् स्पन्न या बस्यक्न क्य में सर्वेश ही पहला है अतपुत्र एक जेस अस्तु सर्वेश विकास प्रती है।

ज्ञान-वस-किया ही देखर है। देखर नो बाकार नो आवस्पनता शही है जो समीम है, उसके बिए यत अनन्त ज्ञान को भारण नरने के तिमित्त एक प्रतिवन्धक की अर्थात् देह, इन्द्रिय आदि की आवश्यकता होती है, किन्तु ईश्वर को इम प्रकार की महायता की विल्कुल ही आवश्यकता नहीं। वास्तव में केवल एक आत्मा ही है, विभिन्न लोकगामी आत्मा कोई नहीं है। पच प्राण जहाँ पर एकी-भूत होते हैं, उस देह के उस चेतन नियन्ता को ही जीवात्मा कहते हैं, किन्तु वह जीवात्मा ही परमात्मा है, क्योंकि आत्मा ही सव कुछ है। तुम उमें जो अन्य रूप में समझते हो, वह भ्रान्ति तुम्हारी ही है, जीव में वह भ्रान्ति नहीं है। तुम्हीं बह्म हो, फिर तुम अपने को अन्यथा जो कुछ समझते हो, वह तुम्हारी भूल है। कृष्ण को कृष्ण समझकर पूजा मत करो, कृष्ण में जो आत्मा है, उसीकी उपासना करो। केवल आत्मा की उपासना से ही मुक्ति-लाम होगा। यही नहीं, मगुण ईश्वर भी उसी आत्मा का विषयीकृत रूप है। शकर कहते हैं, स्वरूपानुसन्धान भितिरित्यभि-धीयते—'अपने स्वरूप के अनुसन्धान को ही भिक्त कहते हैं।'

हम ईश्वर-प्राप्ति के लिए जिन विभिन्न उपायों का अवलम्बन करते हैं, वे सब सत्य हैं। जैसे ध्रुव नक्षत्र दिखलाने के लिए आस-पास के नक्षत्रों की केवल सहायता ली जाती है, उसी तरह ये भी हैं।

\* \* \* भगवद्गीता वेदान्त का सर्वश्रेष्ठ प्रमाणभूत ग्रन्थ है।

# १९ जुलाई, शुऋवार

जब तक मैं 'तुम' कहता हूँ, तब तक कोई एक भगवान् हमारी रक्षा करते हैं, यह कहने का हमे अधिकार है। जब तक हम कुछ अन्य को देखते हैं, तब तक उससे जो अनिवायं सिद्धान्त निकलते है, उन्हें भी ग्रहण करना होगा। 'मैं' और 'तुम' को स्वीकार करने पर हमें आदर्श रूप एक अन्य तीसरी वस्तु को स्वीकार करना होगा, जो इन दोनों के बीच स्थित है, और वहीं है ईश्वर जो त्रिकोण के शीर्ष विन्दुस्वरूप है। जैसे वाष्प पहले हिम, तब जल होता है और वहीं जल गगा आदि अनेक नामों से प्रसिद्ध होता है। जब वाष्पावस्था है, तब उसे गगा नहीं कहा जाता और जब जल है, तब उसे वाष्प नहीं कहा जाता। सृष्टि या परिणाम की घारणा के साथ इच्छा-शक्ति की घारणा अच्छेद्य भाव से जडित है। जब तक हम जगत् को गतिशोल रूप में देखते हैं, तब तक उसके पृष्ठ-भाग में इच्छा-शक्ति का अस्तित्व हमें स्वीकार करना होता है। इन्द्रियज्ञान सम्पूर्ण भ्रान्ति है, इसे भौतिक विज्ञान भी प्रमाणित करता है, हम किसी वस्तु को जिस प्रकार देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श, घाण या आस्वाद करते हैं, स्वरूपत वह वैसी ही नहीं होती। विशेष विशेष प्रकार का स्पन्दन विशेष विशेष प्रकार के फल को उत्पन्न करता है, और

वे सब हुमारी इश्विमो के ऊपर जिया करते हैं हम तो शबस सापेशिय सत्व जान सक्ते हैं।

सरप ने लिए सस्कृत घर्ण है सस्। इसारी बर्तमान दृष्टि से यह वयसपष इन्या और जानगनित ने प्रवास ने लय म प्रतीत होता है। समुन दृष्टर स्वय अपने लिए उदाना है। सस्य है जितना हम जपने लिए, इससे अधिन नहीं। दिवर को भी उसी प्रवास साव में देशा सा परवाह है सहे हमें बता जा सवका है। को उस मनुष्य है जब तक हमें दृष्ट्य वा प्रवास ने हमें देशा जा सवका है। इस वह स्वय इस स्वरूप हो आपने दव फिर हम इंतर का प्रयोजन नहीं रहू वावना। इसिल्य औ रामकृष्ण उस वाजनमी नो अपने समीप सवा उन्हें प्रवास हमें स्वय को सतुनों को अधिना उन्हें अधिन हर रूप रूप में ने देशने विकास को अपने सा उस विकास के स्वय हमें स्वय हमें स्वय हमें स्वय हमें स्वय स्वय स्वय में देशने विकास के वितरित्तन और नियों वरतु का सनुमन नहीं होता था। सहम इस्यर स्वय हमार्थ को विकास विकास मार्थ सा हमें होता हो होता था। सहम इस्यर स्वयम इसारी ओर व्यविकासित आया सता है अस्य में मह मानी गर्म व्यास है उस समय न विकास रहा होती है, न

इमारी यह बेतना एक बन्धनस्वरूप है। सच्टि रचनावाद बुद्धि को आकार का पूर्वगामी मानता है। जिन्तु बुढि यदि जिसीका कारण है तो वह भी उसी प्रशार सन्य निश्रीका कार्यस्वरूप भी है। इशीको कहते हैं गाया। ईस्वर हमायै सप्टि करता है बौर हम भी ईरवर की सप्टि करते है—यही है भावा। यह चक बदट है। मन देह को उत्पन्न करता है और देह मन को अच्छा पन्नी की मीर पसी अच्छे को वृक्ष बीज को और बीज वृक्ष को। यह जमस्त्रपत्र न सन्पूर्ण वियम है और न सम्पूर्ण सम हो। सनुष्य स्वाधीन है—उसे इन दोनो भावों के अगर चठना होगा। य बोनो ही अपनी अपनी प्रकास भूमि में सरप अवस्य हैं किन्दु इस ममार्च सत्य की उस सद की प्राप्त करने के लिए बस्तित्व इच्छा बान करना मुनना करना फिरना जावि कियाका के बारे ये हथारी असी को कुछ धारगाएँ है, उन सबके परे हमे बाना होया। बास्तव मं बीबारमा की व्यस्टिता नड़ी है—बहुता मिम बस्तु है इसकिए अविष्य में वह सब्द सब्द डोकर नष्ट हो पायगी। जिसका किसी मी प्रकार से विस्केषक नहीं हो सकता केवल नहीं बस्तु सङ्ग वास्त्रिक है भीर वही सत्यस्वरूप मुक्तस्वमात्र समृत और नानन्त स्वरूप है। इस अमारमण वैमिननक्का की रक्षा की सारी वेच्टाएँ पाप 🕻 मीर इस बैयनितकता का नास करने की समस्त बेच्टा ही बर्म या पूच्य है। इस कमप् हे सभी व्यक्ति कोई जान से कोई अनवान से इस वैद्यालकता को सब्द करते को बेय्टा करते है। समस्त मैतिकता (morality) की मिति है इस पार्वक्य

अथवा भ्रमात्मक व्यक्तित्व को नष्ट करने की चेप्टा, क्योंकि यही सव प्रकार के पापों का मूल है। नैतिकता का अस्तित्व पहले ही से होता है, बाद में घमं उने विविवद मात्र कर देता है। प्रथमत प्रथाएँ उत्पन्न होती हैं, आगे चलकर पुराण उनकी व्याख्या करते हैं। जब घटनाएँ घटती हैं, तब तो वे तक से उच्चतर किसी नियम से ही घटती हैं, तर्क का आविर्भाव वाद में होता है—उन्हें समझने के लिए। तर्क में कोई प्रेरक शक्ति नहीं हैं, वह तो मानो घटना घटित हो जाने के बाद जुगाली करने के समान है। तर्क तो मानव के कार्य-कलाप का एक इतिहासकार मात्र है।

\* \* \*

बुद्ध एक महा वेदान्ती थे, (क्यों कि वौद्ध धर्म वास्तव में वेदान्त की शाखा मात्र है) और शकर को भी कोई कोई प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं। बुद्ध ने विश्लेपण किया था—शकर ने उन सबका मञ्लेपण किया है। बुद्ध ने कभी भी वेद या जाति-भेद अथवा पुरोहित किंवा सामाजिक प्रथा किसीके सामने माथा नहीं नवाया। जहाँ तक तर्क-विचार चल सकता है, वहाँ तक निर्भीकता के साथ उन्होंने तर्क-विचार किया है। इस प्रकार का निर्भीक सत्यानुसन्वान, प्राणिमात्र के प्रति इस प्रकार का प्रेम ससार में किसीने कभी भी नहीं देखा। बुद्ध धर्म-जगत् के वाशिग्टन ये, उन्होंने सिंहासन जीता था केवल जगत् को देने के लिए, जैसे वाशिग्टन ने अमरीकी जाति के लिए किया था। वे अपने लिए थोडी सी भी आकाक्षा न रखते थे।

## २० जुलाई, शनिवार

प्रत्यक्षानुभूति ही यथार्थ ज्ञान या यथार्थ घर्म है। अनन्त युगो तक हम यदि धर्म के सम्बन्घ मे केवल वार्ते ही करते रहे, तो उससे हमे कभी भी आत्मज्ञान नहीं हो सकता। केवल सिद्धान्त विशेष मे विश्वासी होना और नास्तिकता—इन दोनो मे कुछ भी अन्तर नहीं है। वरन् इस प्रकार के आस्तिक और नास्तिक मे तो नास्तिक ही अच्छा है। उस प्रत्यक्षानुभूति के आलोक मे मैं जितने कदम आगे वडूंगा, उससे मुझे कोई कभी भी पीछे नहीं हटा सकेगा। किसी देश को जब तुमने स्वय जाकर देखा, तब तुम्हे उसके सम्बन्ध मे यथार्थ ज्ञान हुआ। हममे से प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्षानुभूति करनी होगी। आचार्य केवल हमारे समीप 'खाना ला सकते हैं'—इससे पुष्टि लाम करने के लिए हमे स्वयमेव खाना पढेगा। तर्क-युक्ति ईश्वर को, एक तर्कसगत निष्कर्ष के रूप मे छोडकर, अन्य किसी प्रकार प्रमाणित नहीं कर सकती।

मगवान् हो बपने से बाहर प्राप्त करना हमारे किए बसम्मव है। बाहर भी हेस्सर-तारक में उपलब्धि होती हैं यह हमारी बारमा का ही प्रकास मात्र है। हम ही हैं भगवान् का सर्वभय्य मन्तिर। बाहर को कुछ उपलब्धि होती है वह हमारे जान्यस्वरिक जान का ही जिल सामान्य बनुकरक या प्रतिबिन्त मात्र है।

हसारे मन की वान्तयों की एकावता ही हमारे किए ईरकर-वर्धन ना एक मात्र सामत है। यदि तुम एक बातमा को (बयनी आत्मा नो) बान सको हो सुम मूठ महिन्यत् वर्षमान समी बातमा हो जान सकीये। इच्छा-व्यक्ति में सारा मन की एकावता सामित होती हैं—और विचार, मन्ति प्रामायान स्वादि विमिन्न स्वाया से यह इच्छा-विच्च स्वाद्ध और वर्षीहरू हो सकती हैं। एकाव मन मानो एक प्रवीम है निस्ते हारा बात्मा ना स्वक्रम स्वस्ट कर से देवा जा सवता है।

एक प्रकार नी सामना-जमाकी सबके किए उपयोगी नहीं हो उन्हों। इसका बर्च यह नहीं कि विभिन्न सामना प्रकारियों का सोरान के समान एक एक करके बरकानन नरना होया। किया-कमार अनुष्ठत आदि उन्हों में स्वान एक निम्न सामन है, उन्हों ने पेक्टर है समनी आत्मा के मीतर बहु का सास्ता के बाइर देवना और समेक्ट सामन है कपनी आत्मा के मीतर बहु का सामा करना। कुछ व्यक्तियों के किए एक से बाद हुएए।—इस प्रकार के कम की बावस्प्यकर्ता हो सम्बंधी के किए एक के बाद हुएए।—इस प्रकार के कम की बावस्प्यकर्ता होते हैं। समने किए यह कहना कि कान-माम करने के किए सुन्हें कमें और प्रनित्त के मार्ग से ही बाना होगा!—-इससे बडकर अधिक जहनक्षन और क्या हो सक्या है?

अप गा नार गरा गरा पा पह नाता है। । --- स्वाध बहकर साथके सहू मर्थन से सेर साथ है। सकता है?

बार तक तुम कियी जन्म तरन को प्राप्त गही करते हो तब तक पुमें स्वाप्त करें किया तक पुमें स्वाप्त करें पहों ता तक पुमें स्वाप्त से प्रकृत करें पहीं सामम ही बायगा कि वह तक सेर्थ हों सीर हुछ स्वस्था से खुँचने पर तुम्हें सामम ही बायगा कि वह तक सेर्थ के सुमें हैं सामि किन्तु स्वाप्तयीय पोने प्रित्त में स्वर्ध स्वित्त क्षित हों से सामि स्वत्त स्वया सेरी। स्वर्थ क्ष्मि प्रवित्त साम सेरी स्वर्ध कर स्वर्ध मुंग किया सेरी स्वर्थ कर साम स्वर्ध साम करते हैं कि पह से स्वर्ध स्वाप्त स्वर्ध कर सेरी स्वर्ध करते हैं --- स्वर्ध साम स्वर्ध स्वर्य स्वर्ध स्वर्य स्वर्ध स्वर्य स्वर्ध स्वर्य स्वर्ध स्

अर्थात् बुद्धि की आवाज। धर्म-लाम का अर्थ है वुद्धि के परे जाना, किन्तु वहाँ तक हमे पहुँचाने में हमारा पथ-निर्देश बुद्धि ही करती है। सहजात ज्ञान मानो बरफ है, बुद्धि-विचार मानो जल है, और अलौकिक ज्ञान मानो वाष्प हैं जो सर्विपक्षा सूक्ष्म है। ये एक के बाद एक आते हैं। सर्वत्र ही यह अनुक्रम रहता है, जैसे अचेतन, चेतन, बुद्धि, जड़ पदार्थ, देह, मन। और ऐसा प्रतीत होता हैं कि हम इस श्रृक्षला की जिस कड़ी को पकड़ते हैं, वहीं से उसका आरम्भ होता हैं। अर्थात् कोई कहते हैं, देह से मन की उत्पत्ति हुई है, और कोई कहते हैं, मन से देह की। दोनो ही पक्षो में युक्ति का समान मूल्य है, और दोनो ही मत सत्य हैं। हमें इन दोनो के परे जाना होगा—ऐसी अवस्था में पहुँचना होगा, जहाँ देह और मन, दोनो ही नहीं है। यह सारा अनुक्रम भी माया है।

वर्म वृद्धि के परे है और परा-प्राकृतिक है। श्रद्धा का अर्थ कुछ भी मान लेना नहीं है-वह है उस चरम तत्त्व को हस्तगत करना, वह है एक प्रकाश। पहले उस आत्म-तत्त्व के सम्बन्ध मे श्रवण करो, उसके बाद विचार करो-विचार द्वारा उक्त आत्म-तत्त्व के सम्बन्ध मे यथाशक्ति जानने का प्रयत्न करो, इसके ऊपर से विचार की बाढ को वहने दो-उसके वाद जो शेप रहे उसीको ग्रहण करो। यदि कुछ भी शेष न रहे, तो तुम भगवान् को घन्यवाद दो, क्योंकि तुम एक अन्ध-विश्वास से बच गये। और जब तुम्हे यह निश्चय हो जायगा कि तुम्हारी आत्मा को कोई भी नहीं ले जा सकता, जब आत्मा हर कसौटी पर खरी उतरेगी, तब तुम उसे दृढ भाव से पकडे रहो तथा सभी को इस आत्म-तत्त्व का उपदेश दो। सत्य कभी पक्षपात नहीं करता, उससे सभी का कल्याण होगा। अन्त मे, स्थिर भाव और शान्त चित्त से उसका निदिध्यासन करो-उसका व्यान करो, तुम अपने मन को उसके ऊपर एकाप्र करो, इस आत्मा के साथ अपने को एकमावापन्न कर डालो। तब फिर शब्दों का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा, तुम्हारा मौन ही सत्य का सचार करेगा। बोलने मे शक्ति का हास मत करो, शान्त होकर घ्यान करो। बहिर्जगत् की गति-विवि से अपने को विचलित न होने दो। जब तुम्हारा मन सर्वोच्च अवस्था मे पहुँचता है, तव उसकी चेतना तुम्हे नहीं रहती। शान्त रहकर सचय करो और आघ्यात्मिकता के 'डाइनेमो' वन जाओ। भिखारी क्या दे सकता है? जो राजा है वही दे सकता है--और वह राजा भी तभी दे मकता है, जब वह स्वय कुछ न चाहे।

तुम्हारे पास जो रुपये-पैसे हैं, उन्हें तुम अपना मत ममझो, तुम अपने को तो भगवान् का भण्टारी समझो। उन रुपये-पैसो के प्रति आसक्ति मत रखो। नाम,

यस क्यमे-पित सभी चले जायें — जाने हो ये सब तो भयानक क्षत्रन्तक्य हैं। स्वामीनता की अपूर्व मुक्त बायु का उपमीम करो। तुम तो मुक्त हो पुक्त हो पहुंध से ही मुक्त हो सर्वत कहों — मैं स्वानव्यवस्थ हूँ मैं मुक्तस्वमात हूँ मैं सन्तन्तक्य हूँ मेरी बारमा का जाबि अन्त नहीं हैं सब मेरे बारमस्वरूप हैं। २१ ककार्ट-एनवार

#### पातज्ञल योगसूत्र

सोग बहु विज्ञान है जिसमें हारा विकाय पर समय करने उसे वृक्तियों में विकारों नहीं दिया जाता। मन संबेदना और मावना या किया और प्रतिक्रिया का मिमक क्ष्म है अद्युद्ध वह नित्य नहीं हो सकता। मन का एक पूक्त सरीर है उसी सरीर के हारा मन कहा पूक्त सरीर है उसी सरीर के हारा मन कहा निकार करना है कि नित्य नहीं कि से किया में वादी मन की प्रतिकार करना है कि नित्य नहीं कि स्वाप्त है। वेदान्त कर की प्रतिकार करना है कि नित्य नहीं और एक तुरीय पदार्थ को प्रहुप करता ह—जो अनन्य अरम तुरुवस्त्व प्रतिकार की सहाय करना है कि स्वाप्त करना की प्रतिकार करना है कि से से सित्य की प्रकार करना करना है। विकार करना है सिर्माण करने के बाद करना में बार की प्रयाप्त वादा है। और वारे सिर्माण करना हो हो करना आराया को प्राप्त वादा है। और वारे ही बाता है। बाता है। बाता है।

प्रतेष तरा के पीछे समय समूह विद्याम है— दो हुउ सिम्स्यित है। मह सब तरा है— मण्ड हरना हो है नि कुछ जून नवी है और हुङ होटी! विन्तु आत्म में से सब उरार स्वस्यत समूह हो है किन्तु उरार में बृद्धि से एक एक मस है। तरा समूह बन साम्य हो बाता है तर सब एका मार हो नाता है। पत्रसीक कहते हैं— कुप्यतिहीत प्रत्या। अब मन किमायीक एहता है तब माला उसने साम निम्न जाती है। मनुभूत पुरतन निम्मी की हत को में कुण्यामुक्ति मो स्वृति नहते हैं।

हुत का न कुरिन्दुर का नाजा नहता है —एक को प्राप्त करने हे दूसरी स्वर्ट अधानक करों। बात ही गड़ि बात ने हारा तुम इस यह बबत कर को मी उहा में मतरे हैं। बार्डीम पर ही मत किमी सक् में रेड कर एक करने पूर्ण की हराते इसो कम सम्मान कर है। कर है कि हिंदा महोगे तब तुम करनी क्षानुसार वस करा की महार्क रूप के अपनी कैशा में से हुर कर सहोते।

जो उत्तम अधिकारी हैं वे योग सं धोमातिसीम उपनि कर रेते हैं—छ महीने म वे मोगी हो ककते हैं। जो उनकी अपेक्षा जिल्ला अधिकारी हैं उन्हें योग

देववाणी

में मिद्विलाभ करने में अनेक वर्ष लग जाते हैं, और जो कोई व्यक्ति निष्ठा के माय मावना करे—अन्य मभी कार्यों को छोडकर सर्वदा मावना में ही निरत रहे, तो जमें बारह वर्ष में मिद्विलाभ हो मकता है। इन सब मानिसक व्यायामों को छोडकर केवल भिनत द्वारा भी इस अवस्था में पहुचा जा सकता है, किन्तु उसमें कुछ विलम्ब होता है।

मन के द्वारा उम आत्मा का जिम भाव में दर्शन या चारणा हो सके, उमीकों ईश्वर कहते हैं। उसका सर्वश्रेष्ठ नाम है, 'ॐ', अतएव उम ऑकार का जप करों, उसका ध्यान करों, उसके भीतर जो अपूव अर्थराशि निहित है, उनका चिन्तन करों। सर्वेदा ओकार जप हो यथार्थ उपामना है। यह मत समझो कि ओकार नामान्य शन्द है, वह तो स्वय ईश्वरस्वरूप है।

पर्म तुम्हे नया कुछ नहीं देता, वह तो केवल प्रतिवन्यों को दूर कर तुम्हारा यथार्थ म्वरूप तुम्हे दिखा देता है। रोग प्रथम प्रवल विघ्न है— स्वन्य शरीर ही मर्वोत्कृष्ट यन्त्र है। विपाद एक दूसरा अलध्यप्राय विघ्न है। किन्तु यदि तुम ब्रह्ममाक्षात्कार कर लो तो फिर तुम्हारे मन के विपण्ण होने की सभावना ही न रहेगी। मगय, अध्यवमाय का अभाव, भ्रान्त धारणाएँ—ये अन्य विघ्न है।

\* \*

प्राण हैं देहस्थित अति सूक्ष्म शक्तियाँ, गित का कारण। प्राण कुल दश हैं— जनमे पाँच प्रवान हैं, और पाँच अप्रवान। एक प्रधान प्राण-प्रवाह ऊपर की ओर प्रवाहित हो रहा है, अन्य सब नीचे की ओर। प्राणायाम का अर्थ हैं—श्वास-प्रवाम द्वारा प्राणममूह को नियन्त्रित करना। श्वास मानो काष्ठ है, प्राण वाष्प और शरीर मानो इजन है। प्राणायाम मे तीन कियाएँ होती हैं—पूरक—श्वास को भीतर ले जाना, कुम्भक—श्वास को भीतर धारण करके रखना, और रेचक— श्वास को वाहर निकालना।

गुरु है वह यान जिसमे आध्यात्मिक शक्ति तुम्हारे समीप पहुँचती है। शिक्षा कोई भी दे सकता है, किन्तु शिष्य मे केवल गुरु ही आध्यात्मिक शक्ति का सचार करता है, और वही फलीभूत होती है। शिष्यों मे आपस मे भाई भाई का सम्बन्ध है, और भारतीय कानून शिष्यों के वीच इस आतृसम्बन्ध को स्वीकार करता है। गुरु ने अपने पूर्व आचार्यों से जो मन्त्र या भाव-शक्तिमय शब्द प्राप्त किये है, उसीकों वे शिष्य मे सक्तमित करते है—गुरु के विना साधन-भजन नहीं हो सकता, उलटे विपत्ति की ही अधिक आशका रहती है। साधारणत गुरु की सहायता लिये विना इन सभी योगों का अभ्यास करने पर काम की प्रबलता उत्पन्न होती है, किन्तु गुरु की सहायता होने पर प्राय इसकी सम्भावना नहीं रहती। प्रत्येक इष्ट-देवता

का एक एक मन्त्र है। इस्ट का सर्व है—विदेव विद्यंप उपायक का विदेव विदेव भावमें। मन्त्र है साव विदेव को अभिव्यक्त करनेवाका सब्द। इस शब्द के समा तार चप के द्वारा आवर्ष को मन में वृद्ध मात्र से रखने में सहागठा मिकती है। इस प्रकार की उपासना प्रकाशी भारत के सभी सायकों में प्रकलित है।

#### २३ जुडाई समलवार

## मगबद्गीता-कमयोग

कर्म के द्वारा मुक्कि-काम करना हो तो बपने को कर्म में निमुक्त करों किन्तु किसी मकार को कामना मन करों— एक की बाकावा तुन्हें नहीं होनी वाहिए! इस मकार के कमी के द्वारा काम-काम होता है बीर एव बान के हाए मुक्ति होती है। जान प्राप्त करने के पहले कर्म का खाय करने था हु कही होता है। वाहमां के किए कर्म करने पर कर्मविक्ति किसी मक्तार का बन्दा नहीं होता है। वाहमां के किए कर्म करने पर कर्मविक्ति किसी मक्तार का स्वय भी मत एवं। कि वर्म कुरते पर कप्ट होना। वेह बीर मन कार्य करते हैं, मैं कुछ नहीं करता— सर्वश सपने को स्वय प्रकार समझार समझार तहीं करने वारा तुक्त करने का बोब ही म रहे। इस प्रकार प्रयक्त करने विससे सुन्ह बपने हारा तुक्त करने का बोब ही म रहे।

धनस्य वर्ग अपवान् को वर्षण कर हो। खतार में रही किन्तु धारारिए या विभी — स्पार न ग मूल बैंव जीवार में पहुता है। क्षेत्र है। हम विभाग हम विभाग स्थापन स्थापन के प्रति हम विभाग हम विभाग हम विभाग स्थापन स्थापन स्थापन हम हम विभाग स्थापन स्थापन हम हम विभाग स्थापन स्थापन हम विभाग स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्था

समीप जाओ। स्रष्टा के तत्व को जानने की चेष्टा करो, न कि सृष्टि के तत्त्व को।

'मैं ही कर्ता हूँ और मैं ही कार्य हूँ।' 'जो काम-क्रोघ के वेग का अवरोघ कर लेते हैं, वे महायोगी है।'

'अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही मन का निरोध किया जा सकता है।'

हमारे हिन्दू पूर्वज चुपचाप बैठकर धर्म और ईश्वर के सम्बन्ध मे विचार कर गये हैं और इस कारण हमारे मस्तिष्क भी इस कार्य के लिए सक्षम हैं। किन्तु अब हम रुपये-पैसे के लिए जिस प्रकार दौड-धूप कर रहे है, उससे उसके नष्ट हो जाने की सम्भावना है।

शरीर में एक शक्ति है जिसके द्वारा वह अपने को नीरोग बनाता है—और मानसिक अवस्था, औषघि, व्यायाम आदि इस आरोग्यकारी शक्ति को प्रवोधित कर सकते हैं। जब तक हम भौतिक परिस्थितियों के द्वारा विचलित होते हैं, तब तक हमें जड़ की सहायता का प्रयोजन होता है। हम जब तक नाडियों के दासत्व के बन्यन को नहीं काट पाते, तब तक हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते।

अचेतन मन है, किन्तु वह चेतन के नीचे है, और वह मानव प्राणी का एक अश मात्र है। दर्शन शास्त्र मन के सम्बन्य मे केवल अनुमान मात्र है। किन्तु घर्म प्रत्यक्षानुभूति के ऊपर अर्थात् प्रत्यक्ष दर्शन, जो ज्ञान की एकमात्र भित्ति है, उसीके ऊपर प्रतिष्ठित है। अतिचेतन मन के सपर्क मे जो आता है, वह तथ्य है। आप्त उन्हे कहते हैं, जो धर्म का 'प्रत्यक्ष' कर चुके हैं। उसका प्रमाण यही है कि तुम यदि उनकी प्रणाली का अनुसरण करो, तो तुम्हे भी वही उपलब्धि होगी। प्रत्येक विज्ञान की एक विशेष प्रणाली एव विशेष यन्त्र होता है। एक ज्योतिषी केवल पाकशाला के वतनो को लेकर शनिग्रह के वलय आदि दिखाने मे समर्थ नहीं हो सकता—वे चीजे दिखाने के लिए तो दूरवीक्षण यन्त्र आवश्यक है। उसी प्रकार धर्म के महान् मत्य-समृह को देखने के लिए हमे उन लोगो के द्वारा उपदिष्ट प्रणालियों का अनुसरण करना होगा, जो पहले ही उन सत्यों का प्रत्यक्ष कर चुके है। जो विज्ञान जितना महान् होता है, उसकी शिक्षा प्राप्त करने के उपाय भी उतने ही विविध होते है। हमारे ससार मे आने के पहले ही इससे निकलने का जपाय भी भगवान् ने कर रखा है। अतएव हमे चाहिए केवल उस उपाय की जानकारी। किन्तु विभिन्न प्रणालियों को लेकर झगडा मत करो। केवल सत्य-मिद्धि को रुक्त्य वनाओं और जो माघन-प्रणाली तुम्हारे लिए सबसे उपयोगी हो, किए और एक इस की शहायदा थी कि पूर्वता प्राप्त करने के किए हुई सानना करनी होती। इस अय एक इस हुएरे इस को दूर कर बेगा जैसे हुस एक नीटा निवासने के किए दूसरे कोटे की सहायता केते हैं और वस्ता स बोनो हो कोटे फेंक बेठे हैं। ऐसे व्यक्ति विद्यासन हैं, जिनको एक बार तत्क्वार्थि सुनन पर ही तत्कव इत का उदस होटा है। सनमान ने यह अगल उठ जाता है तथा सारमा वा सवार्थ स्वस्था प्रकाशित हो। जाता है किया और सकशे इस बस्थन की बारमा दूर करने के किए कोर यत्न करना होता है।

प्रथम प्रश्न मह है जानवोयी होने के स्रविकारी कीन हूँ ? वे ही जिनमें निम्त-

किषित प्राप्त-सम्पतियों हैं

प्रम्तत इहान्युक्तमांगिरिया—इस जीवन से अपवा पर बंदित से सव प्रम्ता के इहान्युक्तमांगिरिया—इस जीवन से अपवा पर बंदित से सव उत्तर हो उस हो एक समित हो पर हो एक जान है। सि तुन ही एठ जान के सप्ता हो पर जो क्ष्मक करीने वही पात्रों के सिए सर्जन हों रहे। को क्ष्मक किसी को प्राप्त करते हैं। सम्प के पत्त से उनके समस्त मुत्यक्त हो। कोई कोई सल्ला स्वेत प्राप्त करते हैं। सम्प के पत्त से उनके समस्त प्रमुक्तकार उनकी वाधना-मृति से बादा बाकते खुते हैं। हम इस समस्त समस्त पर सम्प की गोगवासना को सर्वेत्रक स्वाप्त दिया करते हैं। हम इस समस्त स्वाप्त पर सम्प की गोगवासना को सर्वेत्रक सम्प दिया करते हैं। हम इस समस्त पर सम्प की गोगवासना को सर्वेत्रक सम्प है। यह विकास समस्त पर सम्प करते हैं। की स्वाप्त करते हैं। स्वाप्त समस्त पर सम्प करते हैं। की स्वाप्त स्वाप्त हम हम हम स्वाप्त हम हम स्वाप्त हम हम स्वाप्त हम हम सम्प हम हम स्वाप्त हम स्वाप्त हम हम सम्प हम हम सम्प हम हम स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त हम सम्प हम स्वाप्त हम सम्प हम स्वाप्त हम स्वाप्त स्

सान्य करणा होगा कि वह फिर रायों भे साम होन्यर वस अवार की वाहानाओं कर कीलाक्षेत्र न करें। मन को स्थिर एकता होगा बाहर के अववा जीवर के निजी आपर के उसमें निवधे तरण न उटे—तेनक एक्झ-स्थित के हारा मान को प्रमुख कम से स्थान करणा होगा। बातगोशी सारीरिक अववा मानिक कियी अवार की चहानाता नहीं केते। वे केस्स वार्षितक विचार, बान बीर रुक्झ-स्थित-हम तक सावनों में ही विकास करते हैं। उसके पत्रवाद् सिक्स-कियी अवार सा निवार किये निवास व इसे का सहत है। जब गुन्हाय कियी प्रकार का मीनिक निरु हो उस और स्थान न बी। यह सात्र में बान मोरे रिचर होकर कुर हो। प्रतिस्थान किये निवास कुर को का सहत है। जान काम सिक्स हिक्क इसे हों। कृतकार्य होते हैं। ऐसे व्यक्ति अनेक है, जो भारत मे ग्रीष्म ऋतु मे प्रखर मध्याह्न-सूर्य के ताप मे गगातीर पर सोये रहते हैं और शीतकाल मे गगाजल मे सारे दिन डूबे रहते हैं। उसकी कुछ परवाह नहीं करते। अनेक व्यक्ति हिमालय की तुषारराशि मे बैठे रहते है, किसी प्रकार के वस्त्र आदि की चिन्ता नही करते । ग्रीष्म ही अन्ततः क्या है ? शीत ही अन्तत क्या है ? यह सब आये जाये—हमारा उसमे क्या है ? 'हम' तो शरीर नहीं हैं। पाश्चात्य देशों में इस पर विश्वास कर पाना कठिन है, किन्तु इस प्रकार लोग किया करते हैं, यह जान लेना अच्छा है। जिस प्रकार तुम्हारे देश के लोग तोप के मुँह मे अथवा युद्धक्षेत्र के बीच मे कूद पड़ने मे साहस दिखाया करते हैं, हमारे देश के लोग विचार द्वारा अपने दर्शन को खोज लेने, तथा उसे कार्यरूप मे परिणत करने मे साहसी हैं। वे इसके लिए प्राण दिया करते हैं। हम सिन्नदानन्दस्वरूप हैं--सोऽहं, सोऽहं। प्रतिदिन के कर्म-जीवन मे विला-सिता को बनाये रखना जिस प्रकार पाश्चात्य आदर्श है, उसी प्रकार हमारा आदर्श कर्म जीवन मे सर्वोच्च मुल्य के आघ्यात्मिक भाव की रक्षा करना है। हम इसके द्वारा यही प्रमाणित करना चाहते हैं कि वर्म केवल वाग्जाल नही है, किन्तु इस जीवन मे ही घर्म को सर्वाङ्क, सम्पूर्ण रूप से कार्य मे परिणत किया जा सकता है। यही तितिक्षा है-सब कुछ सहन करना-किसी विषय मे असन्तोष प्रकाशित न करना। हमने स्वत ऐसे व्यक्ति देखे हैं, जो कृहते हैं, 'हम आत्मा हैं—हमारे निकट ब्रह्माण्ड का भी गौरव क्या है। सुख, दु खं, पाप, पुण्य, शीत, उष्ण, ये सब हमारे लिए कुछ भी नहीं हैं।' यही तितिक्षा है—देह के भोगसुख के लिए न दौडना। घर्म क्या है <sup>?</sup> घर्म का अर्थ क्या इस प्रकार प्रार्थना करना है, "हमे यह दो, वह दो ?" धर्म के सम्बन्ध मे ये सब घारणाएँ प्रमाद हैं। जो धर्म को इस प्रकार का मानते हैं, उनमे ईश्वर और आत्मा की यथार्थ घारणा नही है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, 'गीघ बहुत ऊँचे उडते हैं, किन्तु उनकी दृष्टि रहती है जानवरो के शव की ओर ।' जो हो, तुममे धर्म के सम्बन्ध मे जो सब धारणाएँ हैं, उनका फल क्या है, बताओ तो सही। मार्ग स्वच्छ करना और उत्तम प्रकार का अन्न-वस्त्र एकत्र करना? अन्न-वस्त्र के लिए कौन चिन्ता करता है ? प्रति मुहुर्त लाखो व्यक्ति आ रहे हैं, लाखो जा रहे हैं—कौन परवाह करता है ? इस क्षुद्र जगत् के सुख-दु ख को ग्राह्य मानते ही क्यो हो <sup>?</sup> यदि साहस हो, उनके वाहर चले जाओ। सब नियमो के बाहर चले जाओ, समग्र जगत् उड जाय-तुम अकेले आकर खडे होओ। 'हम परम सत् हैं, परम चित् और परम आनन्दस्वरूप—सोऽह, सोऽहं।'

#### श्रात्मा और विदव

प्रश्वित में प्रापेक करतुं मुक्स बीज रूप से आरम्भ होकर कविकामिक रक्ष्य स्था सारण करती है। कुछ समय तक उसकी विश्वति रहती है और फिर प्रारम सामें पूस्स बीज में ही उसका कर हो जाता है। उसहरणार्थ यह हमारी पृत्यी एक मौद्वारिका-स्वृत्य प्रशासे के उसला हुई और उसी होते होते उसने यह उमारी पृत्यी स्था मौद्यारिका कर किया जिस पर हम रहते हैं। सच्चिय से पुत्र इसके दुस्के दुक्के हो जागी और यह जाविन मौद्यारिका की बसा को बापल ककी जागती। निस्स मं जनादि काल से यही हो रहा है। मतृत्य प्रकृति और जीवन का सही समूर्य इतिहास है।

प्रत्मेक विकास (evolution) के पहले एक अन्तर्भाव या सकीच (unvolution) एड्टा है प्रत्येक व्यक्त देखा के पहले बसकी अव्यक्त देसा एड्टी है। समुचा वृक्त मुक्त रूप से अपने कारन बीज में निहित रहता है। समुचा मनुष्य पूर्ण क्य से इस एक जीविसार (protoplaten) में विद्यमान रहता है। यह समूचा विकास मूक अस्याङ्कत प्रहत्त से निर्दित यहता है। प्रत्येक बस्तु सूक्त रूप से अपने कारण में उपस्थित रहती है। यह विकास धर्वात्-स्यूक से स्यूक्तर क्यों की कमिक मभिन्यन्ति सरम है पर शाम ही यह भी सत्य है कि इसके प्रत्येक स्तर के पूर्व उसका स्तरोच विक्रमान है। अ**इ** समग्र व्यक्त करात् पहले अपनी बन्तर्मृत बदस्या मे विक् मान वा बो इन विविध क्यों में अभिन्यक्त हुआ। और फिर से बड़ अपनी उसी सन्तर्मृत दसा को प्राप्त हो जायया। उदाहरणार्व एक छोट पाँदे का बीवन को। हम देवते हैं कि उसकी एकवा वो वस्तुओं से निककर बनी है-उसका विकास मा विद और हात या मृत्यु । इससे एक इकाई बनती है-पीटे का जीवन । जीवन की म्यूलला में पाँचे के जीवन को एक कवी समझकर हम पूरी जीवन-म्यूलका पर विचार कर सनते हैं। जीवितार सं प्रारम्भ होकर नहीं एक बीवन 'पूर्व' मन्द्र्य से परिचन होता है। मनुष्य इस श्रालका की एक कड़ी है और विविध जीव-बन्तु तवा पैठ पीरे इसरी अन्य नवियाँ हैं। अब इनके मूल सबबा उद्गम की बोर चली--उन सुरमायुमी की कोए, जिनसे इनका प्रारम्भ हमा है। और पूरी श्वकता को एक ही बौबन मानी की देखीने कि महाँ का प्रत्येक विकास किसी न किसी पहले से अवस्थित वस्तुका ही विकास है।

जहाँ से यह प्रारम्भ होता है, वही इसका अन्त भी होता है। इस जगत् की परिसमाप्ति कहाँ है?—बुद्धि मे। सोचो, क्या ऐसा नही है? विकासवादियों के मतानुसार सृष्टि-कम मे बुद्धि ही का विकास सबसे अन्त मे हुआ। अतएव सृष्टि का प्रारम्भ या कारण भी बुद्धि ही होना चाहिये। प्रारम्भ मे यह बुद्धि अव्यक्त अवस्था मे रहती है और क्रमश वही व्यक्त रूप मे प्रकट होती है। अत विश्व मे पायी जानेवाली समस्त बुद्धियों की समष्टि ही वह अव्यक्त विश्व-बुद्धि है, जो उन विभिन्न रूपों मे प्रकाशित हो रही है, और जिसे शास्त्रों ने 'ईश्वर' की सज्ञा दी है। शास्त्र कहते हैं कि हम ईश्वर से ही आते हैं और फिर वहीं लौट जाते हैं। उसे चाहे किसी भी नाम से पुकारो, पर यह तुम अस्वीकार नहीं कर सकते कि प्रारम्भ मे वह अनन्त विश्व बुद्धि ही कारणरूप में विद्यमान रहती है।

सिम्मश्रण कैसे वनता है? सिम्मश्रण वह है जिसमे कई कारण मिलकर कार्यरूप मे परिणत हो जाते हैं। अत ये सम्मिश्रण केवल कार्य-कारण वृत्त के अन्दर ही सीमित रहते है। जहाँ तक कार्य और कारण के नियमो की पहुँच है, वही तक सम्मिश्रण सम्भव है। उसके आगे, सम्मिश्रण की बात करना ही असम्भव है, क्योंकि वहाँ तो कोई नियम लागू हो ही नहीं सकता। नियम केवल उस जगत् में ही लागू होता है, जहाँ हम देख, सुन, अनुभव और कल्पना कर सकते हैं। उसके आगे हम किसी नियम की कल्पना ही नहीं कर सकते। वहीं हमारा जगत् है जिसका ज्ञान हमे इन्द्रियो या अनुमान द्वारा होता है। इन्द्रियो से हम वे वातें जानते है, जो उनकी पहुँच के भीतर है, और जो वातें हमारे मन में हैं, उन्हे हम अनुमान द्वारा जानते हैं। जो कुछ शरीर से परे है, वह इन्द्रियगम्य नही है, और जो मन से परे है, वह अनुमान या विचार के अतीत है, अत वह हमारे जगतु से वाहर की वस्तु है और इसीलिए वह कार्यकारण-नियम के भी अतीत है। मनुष्य की आत्मा कार्य-कारण-नियम से परे होने के कारण सम्मिश्रण नही है, किसी कारण का परिणाम नहीं है, अतएव वह नित्य मुक्त है और नियम के भीतर जो कुछ सीमित है, उस सवका शासनकर्ता है। चुँकि वह सम्मिश्रण नही है, इसलिए उसकी मृत्यु कभी न होगी, क्योंकि मृत्यु का अर्थ है उन सब उपादानों में परिणत हो जाना, जिनसे वस्तु निर्मित हुई है, विनाश का अर्थ है कार्य का अपने कारण मे वापस चला जाना। जब आत्मा की मृत्यु नही हो सकती तो, जसका जन्म भी नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन और मृत्यु एक ही वस्तु की दो विभिन्न अभिन्यक्तियाँ है। अतएव आत्मा जन्म और मृत्यु मे परे है। तुम्हारा जन्म कभी हुआ ही नहीं, और मृत्यु भी कभी नहीं होगी। जन्म और मृत्यु तो केवल शरीर के बर्म ह।

अईतवाद कहता है कि 'बन्तित्व' रखनेवाली नभी चन्नुओ की ममिष्ट ही

दोना यही हैं समी ना स्पर्णनरम और समाधान भी गही है। जिसे हम 'स्पर्प्टि' न इते हैं, वह 'सम्राप्टि' डी की अभिव्यक्ति मात्र है। अपनी बारमा के भीतर से ही हमे विस्य की बारमा हाती है और यह बहिर्जयत् उसी जन्तर्जगत् का प्रकाय मान है। स्वर्ग इत्यादि क्षोको की बातें यदि सभ भी हो तो वे सब इस निस्त में ही है। वे सब मिक्तकर इस 'इकाई' का निर्माण करते हैं। अस प्रथम भारता है एक 'समर्टि' की एक 'इकाई' की जो कि नानाविक छोटे छोटे जनमी से वनी

का नाम विद्व है। स्थल या सहस को क्छ सी है वह सनी है। कारन और कार्य

हुई है, और हममे से प्रत्येक ही मानो इस 'इकाई' का एक एक सस्र है। प्रकट क्प में इस में है। अलग जलन प्रतीत होते हो पर यथार्थ में हैं एक ही। इस जितना ही जपने को इस समस्टि से बस्तम समझते हैं। उत्तना ही अधिक दृष्टी होते हैं। इत

प्रकार हम देवते हैं कि बड़ैत ही मीति-धास्त्र का बाबार है।

# ईरवर और ब्रह्म

स्वामी विवेकानन्द जब यूरोप मे थे, तब उनसे एक प्रश्न किया गया था कि वेदान्त दर्शन मे ईश्वर का क्या स्थान है। उसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा था

ईश्वर व्यप्टियो की समप्टि है, और साथ ही वह एक व्यप्टि भी है, ठीक उसी प्रकार जैसे कि मानव-शरीर इकाई होते हुए भी कोशिकाओ (cells) रूपी अनेक व्यप्टियो की समिष्ट है। समिष्ट ही ईश्वर है, और व्यप्टि ही जीव है। अतएव ईश्वर का अस्तित्व जीव के अस्तित्व पर निर्भर है, जैसा कि शरीर का कोशिकाओ पर, और इसका विलोम भी सत्य है। इस प्रकार, जीव और ईश्वर सह-अस्तित्वमान है, यदि एक का अस्तित्व है, तो दूसरे का होगा ही। और चूँकि, हमारी इस घरती को छोडकर अन्य सब उच्चतर लोको मे अच्छाई या गुभ की मात्रा बुराई या अशुभ की मात्रा से वहुत ज्यादा है, हम इन सवकी समिष्टि-ईश्वर--को सर्वशुभ कह सकते है। समष्टिस्वरूप होने के कारण, सर्वशक्तिमत्ता और सर्वज्ञता ईश्वर के प्रत्यक्ष गुण है, इन्हे सिद्ध करने के लिए किसी तर्क की आवश्यकता नहीं। ब्रह्म इन दोनों से परे हैं और निविकार है। ब्रह्म ही एक ऐसी इकाई है, जो अन्य इकाइयो की समिष्ट नही--वह अखण्ड है, वह क्षुद्र जीवाणु से लेकर ईश्वर तक समस्त भूतो मे व्याप्त है, उसके विना किसीका अस्तित्व सम्भव नही, और जो कुछ भी सत्य है, वह ब्रह्म ही है। जब मैं सोचता हूँ अह ब्रह्मास्मि, तब केवल मैं ही वर्तमान रहता हूँ, मेरे अतिरिक्त और किसीका अस्तित्व नही रह जाता। यही बात औरो के विषय मे भी है। अतएव, प्रत्येक ही वही पूर्ण ब्रह्मतत्त्व है।

### आत्मा प्रकृति तथा ईटवर नेरान्त वर्षन के ननगर भगप को तीन तथा ये बना हमा नह सक्ते हैं।

एकता बाह्यस वच चरिर है वेपाँद समूज्य वा स्वृत कम विसमें बीच नाड़, कान आदि एवंदन के द्वावन हैं। यह नांच मी वृद्धि वा कारण नहीं है यह कंच मन प्रति है। इसके पीठ इतिया है। इसके पीठ इतिया है। इसके पीठ इतिया है। इसके पीठ इतिया है। इसके पीठ किया मानित पार्टी हैं वे वेचके एमान हैं उनके पीठ इतिया है के वेचके पार्चन हैं उनके पीठ इतिया है के वाच की नाया से केच्य कहते हैं। अदि अधिका की निया मिलत करनेवाले नेच्य कारण हो वामें दी अधिका करनेवाले नेच्य कारण हो वामें दी अधिका करनेवाले नेच्य नाट इसमें

सभी इन्तियों के सम्बन्ध में है। फिर इन्तियों बब एक बाय 'हुक् किसी एक हुए पै बस्तु से सब्दन नहीं तब एक वे स्वयं किसी चीव में समेदन में समये नहीं हो पाती। बह 'कुठ' है मन। तुमन अनेक बार बेचा होचा कि जब तुम निसी चिन्तन में उस्मीन ये तुमने पड़ी की टिन्टिन् को नहीं मुना। नया ' तुम्होर् कान अपने स्वान पर

ये वरगों का उनमें प्रवेध भी हुमा ने मस्तियन की सौर वरिचामित मी हुई किर भी तुमने मही मुना क्योंकि तुम्हारी कियत के बान तुम्हारा मन वसुनत नहीं ना। बाह्य क्यूबों भी प्रतिम में इंतियों के क्षमर पन्ती हैं और बब इत्तियों से मन बुक बाता है वह वह उस प्रतिमा को पहन करता है और वह उसे वो क्या-रम क्या करता है उसे महता बनना ही 'नहते हैं। एक उसहायन को में किसी कार्य में

म्पस्त हूँ मीर एक मण्डर मेरी अंगुओं ने काट रहा है। मैं दवका समूमन नहीं करता क्योंकि मेरा नन किसी हुएरी बस्तु में क्या हुमा है। बाद में बब भेंच मन समियों से मेपित मेरीनामों से संपुक्त हो जाता है तब मंत्रिक्या होती है। इस प्रतिक्रिया से प्रकारकम्प मैं मण्डर भी उपस्थिति के प्रति स्पेत हो बाता हैं। इसी प्रकार

केवक मन का दिन्य से धपुत्त हो बाना पर्याप्त नहीं है, दण्का ने क्या में प्रति क्रिया का होगा भी आवध्यक है। वह चरित वहीं से प्रतिक्रिया उपन्त होती है को जान वीर नित्त्वण करें की चरित्र हैं, उसे पृत्ति कहते हैं। प्रवस बाह्य सोवा फिर इंजिय मेरे किर मन का देनिय से धपुत्र होना बीर दूसके बार मंदि की

िर इतिया नीर फिर मन का इतिया से चपुक्त होना और इसके बाद बूदि की प्रतिक्रिया जराजक्यार है और जब से सत बादे पूरी हो बादी हैं पत दुस्ता मैं और बाद बाद का निवार तत्कारू स्कृतिय होता है। तभी प्रराज प्रश्नय की इतन की निवारित होती है। अमेरिका भी सावन माने धारीर का करवाई और उसके पीछे ज्ञानेन्द्रिय है जो उससे सूक्ष्मतर है, तब क्रमण मन, वृद्धि और अहकार है। वह अहकार कहता है 'में'—मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ इत्यादि। यह सम्पूर्ण प्रिक्या जिन शक्तियो द्वारा परिचालित होती है, उन्हे तुम जीवनी-शक्तियाँ कह सकते हो, सस्कृत मे उन्हे 'प्राण' कहते है। मनुष्य का यह स्यूल रूप, यह शरीर, जिसमे वाह्य साघन है, सस्कृत मे 'स्थूल शरीर' कहा गया है। इसके पीछे इन्द्रिय से प्रारम्भ होकर मन, वुद्धि तथा अहकार का मिलसिला है। ये तथा प्राण मिलकर जो यौगिक घटक बनाते है, उसे सूक्म शरीर कहते हैं। ये शक्तियाँ अत्यन्त सूक्ष्म तत्त्वो से निर्मित है, इतने सूक्ष्म कि शरीर पर लगनेवाला वडा से वडा आघात भी उन्हे नष्ट नहीं कर सकता। शरीर के ऊपर पडनेवाली किसी भी चोट के बाद वे जीवित रहते है। हम देखते है कि स्यूल गरीर स्यूल तत्त्वो से बना हुआ है और इसीलिए वह हमेगा नूतन होता, और निरन्तर परिवर्तित होता रहता है। किन्तु मन, वृद्धि और अहकार आदि आस्यतर इन्द्रिय सुक्ष्मतम तत्त्वो से निर्मित हैं, इतने सूक्ष्म कि वे युग युग तक चलते रहते हैं। वे इतने सूक्ष्म है कि कोई भी वस्तु उनका प्रतिरोध नहीं कर सकती, वे किसी भी अवरोध को पार कर सकते है। स्यूल शरीर वृद्धि-शून्य है, और वह सूदमतर पदार्थ से बना होने के कारण सूक्ष्म भी है। यद्यपि एक भाग मन, दूसरा वृद्धि तथा तीसरा अहकार कहा जाता है, पर एक ही दृष्टि में हमें विदित हो जाता है कि इनमें से किसीको भी 'क्षाता' नहीं कहा जा सकता। इनमें से कोई भी प्रत्यक्षकर्ता, साक्षी, कार्य का भोक्ता अथवा किया को देखनेवाला नहीं है। मन की ये समस्त गतियाँ, वृद्धि तत्त्व अथवा अहकार अवश्य ही किसी दूसरे के लिए है। सूक्ष्म भौतिक द्रव्य से निर्मित होने के कारण ये स्वय प्रकाशक नहीं हो सकतीं। उनका प्रकाशक तत्त्व उन्हीमे अन्तर्निहित नहीं हो सकता। उदाहरणार्थ इस मेज की अभिन्यक्ति किसी भौतिक वस्तु के कारण नहीं हो सकती। अत उन सबके पीछे कोई न कोई अवश्य है, जो वास्तविक प्रकाशक, वास्तविक दर्शक और वास्तिवक भोकता है, जिसे सस्कृत मे 'आत्म,' कहते है---मनुष्य की आत्मा, मनुष्य का वास्तविक 'स्व'। वस्तुओ का असली देखनेवाला यही है। वाह्य साघन तथा इन्द्रियाँ प्रभावो को ग्रहण करती हैं, उन्हे मन तक पहुँचाती हैं, मन उन्हे बुद्धि तक ले जाता है, बुद्धि उन्हे दर्पण की भाँति प्रतिबिम्बित करती है और इन सबका आघार आत्मा है, जो उनकी देखमाल करता है तथा अपनी आज्ञाएँ तया निर्देश प्रदान करता है। वह इन सभी यत्रो का शासक है, घर का स्वामी तथा शरीर का सिहासनारूढ राजा है। अहकार, बुद्धि और चिन्तन की शक्तियाँ, इन्द्रियाँ, उनके यन्त्र, शरीर और ये सब उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। इन सबको प्रका-शित करनेवाला वही है। यह मनुष्य की आत्मा है। इसी प्रकार, हम देख सकते हैं कि को विस्त्र के एक छोटे से बस के सम्बन्ध में सत्य है वही सम्पूर्ण विस्त्र के

मीर धासक है, वह देखर है।

सम्बन्द में भी द्वीता चाहिए। यदि समानुक्यता विश्व का नियम है तो विश्व का

प्रत्येक बंध उसी योजना के बनुसार बना हुआ होना चाहिए, बिसके अनुसार सम्पूर्ण विस्व बना हुमा है। इसकिए हमारा यह शोबना स्वामाविक है कि विस्व कहे

बानेबासे इस स्मूछ मीतिक क्य के पीड़ों एक सुक्ष्मतर तत्त्वों का विस्व वयस्य होगा विसे हम विचार कहते हैं और उसके पीड़े एक 'बाला' हीगी जो इस समस्त विचार

को सन्मय बनाती है जो बाला देती है और वो इस निक्य की सिहासनाक्य राष्ट्री

है। वह बारमा जो प्रत्येक मन बौर सरीर के पीछे है 'प्रत्यगरमा' बवना व्यक्तिगत भारमा कही जाती है जीर को सारमा विश्व के पीछे असकी प्रवप्नदर्शक नियन्त्रक

धूसरी विचारणीय बात यह है कि ये सभी वस्तूएँ कहाँ से श्रामी। उत्तर है।

माने का क्या अर्थ है ? यदि यह वर्ष है कि चून्य से किसी वस्तु की स्टारित हो सकती 👢 दो यह अधन्मव है। वह सारी चृष्टि वह समस्त विमन्यक्ति सून्य से उत्पन्न मही हो सकती। बिना कारण कोई वस्तु उत्पन्न नही हो सकती और कार्म कारम के पुनस्तारन के विवित्तत और कुछ नहीं है। यहाँ यह सीधे का मिनास 📳 मान को इसके इस ट्रकड़े दुकड़े कर दें, इसे पीस बाज़ें और रासायनिक पदार्थी

की मदद से इसका प्राय जन्मूकम का कर हैं, तो क्या इस सबसे वह सुख्य में बापस का

41

चकता है ? क्वापि नहीं। जाकार नच्ट हो जायपा किन्तु जिन परमासुनी से वह निर्मित है वे बने रहेगे वे हमारी ज्ञानेतिस्यों से परे मक्ते ही हो बार्स परन्तु वे वने रहते हैं और यह नितान्त सम्भव है कि इन्ही पदावों से एक दूसरा विकास भी नन सके। यदि यह नान एक कुणान्त के सम्बन्ध में साथ है, तो प्रायेक उपाहरण में भी सरव होती। जोई वस्तु सून्य से नहीं बनायी का सकती। न नोई वस्तु सून्य

म पुन परिवृतित की का सकती है। यह भूक्त से सुक्ततर, और फिरस्यूक से स्थूनकर

रूप प्रहुत बार सरती है। नयाँ नी बूँव समुद्र से निकलकर भाप के रूप में अपर

बठनी है और नाम् द्वारा पहाडो भी और परिचालित होती है भहीं यह पूर भस में बदल बाती है और मैंकडो मील बहुकर फिर अपने बतक समुद्र में मिल बाती है। बीज से बुध उलाम होता है। जुझ गर जाता है और रेजक बीज छोड जाता है। बहु पून इसरे वृश्त के बप में उत्पन्न होता है जिसका पून जीज के बप में अन्त होता है और वही तम चलता है। एक पसी का बुप्टामा को वैसे बहु अरहे 🛭 निवक्ता है एक मुन्दर पत्री बनना है अपना जीवन पूरा बरना है और बन्त में मर जाता

है। वह नवल मनिय्य ने बीज रायनेवाले पूछ अध्यो को ही छोड याता है। मही

बान जानवरो ने मानग्य में सन्य हैं और यही मनुष्यों के सम्बन्ध में भी। करना

है कि प्रत्येक वस्तु, कुछ वीजो से, कुछ प्रारम्भिक तत्त्वो से अथवा कुछ सूक्ष्म रूपो से उत्पन्न होती है और जैसे जैसे वह विकसित होती है, स्थूलतर होती जाती है, और फिर अपने सूक्ष्म रूप को ग्रहण करके शान्त पड जाती है। समस्त विश्व इसी क्रम से चल रहा है। एक ऐसा भी समय आता है, जब यह सम्पूर्ण विश्व गल कर सूक्ष्म हो जाता है, अन्त मे मानो पूर्णतया विलुप्त जैसा हो जाता है, किन्तु अत्यन्त सूक्ष्म भौतिक पदार्थ के रूप मे विद्यमान रहता है। आचुनिक विज्ञान एव गणित ज्योतिष (खगोल विद्या) से हमे विदित होता है कि यह पृथ्वी शीतल होती जा रही है और कालान्तर मे यह अत्यन्त शीतल हो जायगी, और तव यह खण्ड खण्ड होकर अघिका-घिक सूक्ष्म होती हुई पुन आकाश के रूप मे परिवर्तित हो जायगी । किन्तु उस सामग्री की रचना के निमित्त, जिससे दूसरी पृथ्वी प्रक्षिप्त होगी, परमाणु विद्यमान रहेगे। यह प्रक्षिप्त पृथ्वी भी विलुप्त होगी, और फिर दूसरी आविर्भृत होगी। इस प्रकार यह जगत् अपने मूल कारणो मे प्रत्यावर्तन करेगा, और उसकी सामग्री सघटित होकर-अवरोह, आरोह करती, आकार ग्रहण करती लहर के सदृश-पुन आकार ग्रहण करेगी। कारण मे बदल कर लौट जाने और फिर पुन बाहर निकल वाने की प्रक्रिया को सस्कृत मे क्रमश 'सकोच' और 'विकास' कहते है, जिनका अर्थ सिकुडना और फैलना होता है। इस प्रकार समस्त विश्व सकुचित होता और प्रसार जैसा करता है। आचुनिक विज्ञान के अधिक मान्य शब्दो का प्रयोग करें तो हम कह सकते हैं कि वह अन्तर्भृत (सिन्निहित) और विकसित होता है। तुम विकास के सम्बन्घ मे सुनते हो कि किस प्रकार सभी आकार निम्नतर आकारो से विकसित होते हैं और घीरे घीरे आधिकाधिक विकसित होते रहते हैं। यह विल्कुल ठीक है, लेकिन प्रत्येक विकास के पहले अन्तर्भाव का होना आवश्यक है। हमे यह ज्ञात है कि जगत् मे उपलब्घ ऊर्जा का पूर्ण योग सदैव समान रहता है, और भौतिक पदार्थ अविनाशी है। तुम किसी भी प्रकार भौतिक पदार्थ का एक परमाणु भी बाहर नही ले जा सकते। न तो तुम एक फुट-पाउण्ड ऊर्जा कम कर सकते हो और न जोड सकते हो। सम्पूर्ण योग सदैव वही रहेगा। सकोचन और विकास के कारण केवल अभिव्यक्ति मे अन्तर होता है। इसलिए यह प्रस्तुत चक्र अपने पूर्वगामी चक्र के अन्तर्माव या सकोचन से प्रसूत विकास का चक है। और यह चक्र पुन अन्तर्मृत या सकुचित होगा, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता जायगा और उससे फिर दूसरे चक्र का उद्भव होगा। समस्त विश्व इसी कम से चल रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सृष्टि का यह अर्थ नहीं कि अभाव से भाव की रचना हुई है। अधिक उपयुक्त शब्द का व्यवहार करें तो हम कहेंगे कि अभिव्यक्ति हो रही है और ईश्वर विश्व को अभिव्यक्त करने-वाला है। यह विश्व मानो उसका नि श्वास है जो उसी मे समाहित हो जाता है और निसे नह फिर नाहर निकाक देता है। बेदों में एक अत्यन्त सुन्दर उपमा दौ यम। है---बह मनादि पुरुष निक्नास के रूप में इस विदन का प्रकट करता है और स्वास रूप से इसे बपने में बन्तनिहित करता है। उसी प्रकार जिस प्रकार कि इस एक धोरे से पृष्टि-कण को साँस के श्राप्त निकासने और साँस द्वारा वसे पून भीगर से बाते हैं। यह सब तो निस्कुत ठीक है सेकिन प्रध्त हो सकता है प्रबंग बन में इसका बया रूप बा? उत्तर है प्रथम चक्र से क्या नाश्य है? वह तो बा ही मही। यदि तुम कास का प्रारम्भ बतका सकते हो जो समय की समस्त बारणा ही ध्वस्ट हो बाती है। उस सीमा पर विचार करने की बेप्टा करी वहाँ कांक का प्रासन हमा तुमको उस सीमा के परे के समय के सम्बन्ध में विचार करना पडेगा। वहाँ . देश प्रारम्म होता है उस पर विचार करों तुमको उसके परे के देश के सम्बन्त में भी भोजना पडेसा। देश और काफ जनना है जत न तो उनका जाति है भीर न अन्त । यह बारका इससे नहीं सच्छी है कि ईस्वर ने पौथ मिनट में विस्व की रचना की और फिर सो गये और तब से आब एक सो रहे हैं। दूसरी और यह बारबा सनन्त सन्दा के रूप में हमें ईस्वर प्रवान करती है। खड़रों का एक कम है वे उठती हैं बौर भिरदी हैं बौर ईस्वर इस मनन्त प्रक्रिया का स्वासक है। जिस प्रकार मिस्त अनादि और मनन्त है जसी प्रकार ईरवर भी। इस देखते हैं कि ऐसा होना अनिवार्ग है नयोकि यदि हम नहे कि किसी समय सुष्टि नहीं की सुदम अपना स्बूम रूप में भी तो इसे यह जी वहना पड़ेया कि ईस्बर औं नहीं वा न्योंकि हम ईस्कर को साझी जिस्त के प्रच्या के रूप में शमशते है। अब विदय मही वा तम वह भी नहीं था। एक प्रत्यय के बाद दूसरा प्रत्यय बांता है। कार्य के निवार संदूम नारण के विचार तक पहुँचते हैं और विद कार्य नहीं होना दो नारण भी नहीं होगा ! इससे यह स्वाभाविक निष्कर्ष निवकता है कि बिस प्रकार विस्त घास्तत है वसी प्रकार ईश्वर भी धाश्वत है।

सारेगा भी चारनंत है। नयों ? चयस पहले तो यह कि वह परार्थ नहीं है। बह स्कृत परीर भी नहीं है न वह कुस अगेर है नियं मन सबना विचार मंद्र प्या है। न तो यह मीतिन चरीर है भी ग वैद्याहं मत ये पतिचारित पूस्त घरीर है। स्कृत परीर भीर मुस्स परीर पिचतेन्त्रील है। स्कृत परीर तो प्रायं प्रथम मिनट वरकनंत्राचा है भीर उचनी मृत्य हा वाशी है क्लिन मूच्य परीर प्रशिव सबसि तक नमा गहात हैं—जब तक दि हम मुक्त नहीं हो बाते और तब वह मी हम हम जाता है। जब स्थित मुक्त हो बाता है तब उसका मूच्य पारीर हमिट हम प्रशास कि मुक्त घरीर तो जिनती बार कह मता है दि बनिता होगा पहला है। सारवा कियो प्रशास के परमाण्या से निर्मात न होने के कारण विवस्त हो समितार्थ है। विनाश से हम क्या समझते हैं? विनाश उन उपादानों का उच्छदन हैं, जिनसे किसी वस्तु का निर्माण होता है। यदि यह गिलास चूर चूर हो जाय, तो इसके उपादान विघटित हो जायेंगे और वहीं गिलास का नाश होगा। अणुओं का विघटन ही हमारी दृष्टि में विनाश है। इससे यह स्वाभाविक निष्कर्ष निकलता है कि जो वस्तु परमाणुओं से निर्मित नहीं है, वह नष्ट नहीं की जा सकती, वह कभी विघटित नहीं हो सकती। आत्मा का निर्माण भौतिक तत्त्वों से नहीं हुआ है। यह एक अविभाज्य इकाई है। इसलिए वह अनिवार्यत अविनाशी है। इसी कारण इसका अनादि और अनन्त होना भी अनिवार्य है। अत आत्मा अनादि एव अनन्त है।

तीन सत्ताएँ हैं। एक तो प्रकृति है जो अनन्त है, परन्तु परिवर्तनशील है। समग्र प्रकृति अनादि और अनन्त है, परन्तु इसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। यह उस नदी के समान है, जो हजारो वर्षों तक समृद्र मे निरन्तर प्रवाहित होती रहती है। नदी सदैव वही रहती है, परन्तु वह प्रत्येक क्षण परिवर्तित हुआ करती है, जलकण निरन्तर अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। फिर ईश्वर है जो अपरिवर्तनशील एव नियन्ता है और फिर आत्मा है, ईश्वर की भाँति अपरिवर्तनशील तथा शाश्वत है, परन्तु नियन्ता के अधीन है। एक तो स्वामी है, दूसरा सेवक और तीसरी प्रकृति है।

ईश्वर विश्व की सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय का कारण है, अत कार्य की निष्पत्ति के लिए कारण का विद्यमान होना अनिवायं है। केवल यही नहीं, कारण ही कार्य वन जाता है। शीशे की उत्पत्ति कुछ भौतिक पदार्थों एव शिल्पकार के द्वारा प्रयुक्त कुछ शिक्तयों के सयोग से होती है। शीशे में उन पदार्थों एव शिक्तयों का योग है। जिन शिक्तयों का प्रयोग हुआ है, वे शिक्तयों सयों न (लगाव) की शिक्त वन गयी हैं, और यदि वह शिक्त चली जाती है, तो शीशा बिखरकर चूर चूर हो जायगा, यद्यपि वे पदार्थ निश्चित रूप से उस शीशे में है। केवल उनका रूप परिवर्तित होता है। कारण ने कार्य का रूप घारण किया है। जो भी कार्य तुम देखते हो, उसका विश्लेपण तुम कारण के रूप में कर सकते हो। कारण ही कार्य के रूप में अभिव्यक्त होता है। इसका यह अर्थ है, यदि ईश्वर सृष्टि का कारण है और सृष्टि कार्य है, तो ईश्वर ही सृष्टि वन गया है। यदि आत्माएँ कार्य और ईश्वर कारण है, तो ईश्वर ही आत्माएँ वन गया है। अत प्रत्येक आत्मा ईश्वर का अश है। 'जिस प्रकार एक अग्न-पिड से अनेक स्फुलिंग उद्भूत होते हैं, उसी प्रकार उस अनन्त सत्ता से आत्माओं का यह समस्त विश्व प्रादुर्भूत हुआ है।'

हमने देखा कि एक तो अनन्त ईश्वर है, और दूसरी अनन्त प्रकृति है। तथा, अनन्त संख्याओवाली अनन्त आत्माएँ हैं। यह घर्म की पहली सीढी है, इसे द्वैतवाद

۲,

बहुते हैं—सर्वाद् वह अवस्था विश्वसे मनुष्य अपने और देखर की दाव्यत रूप से पुक्क मानता है जहीं इंक्सर त्वय एक पुक्क स्वाद्वा है कि प्रत्य स्वय एक पुक्क स्वाद्वा है। किर वैतवाद यह मनता है कि प्रत्येक करता में ब्राट्ट वें किए से विवाद यह मनता है कि प्रत्येक करता में ब्राट्ट अवें कर सिंप कि होती है। यह स्वयं वीर पृक्ष (विषयी) एक दूसरे के विपयित होती देखता में विवाद को के विवाद के विवाद के विवाद है। वह स्वयं वीर पृथ्य के बीच में ब्रेड वेंचता है। वब वह देखर की जोर किया है। वब वह देखर की जोर किया है। वह स्वयं वीर पृथ्य के बीच को देखर की प्रयं के कर से विवाद है। वह स्वयं की प्रया के कर से विवाद है। वह स्वयं की प्रया के कर से विवाद की प्राप्त के कर से विवाद की प्रत्य की प्रया के कर से विवाद की प्रत्य के का कि है। वह स्वयं की प्रया के कर से विवाद की प्रत्य की प्राप्त की की प्रत्य की प्

इसके परवाद वर्ग का दूसरा कृष्टिकोन आता है जिसका नभी मैंने दुसकी दिमर्शन कराया है। मनुष्य यह समझने कगता है कि यदि ईश्वर निस्त का कारण है और बिस्न उसका कार्य तो ईस्वर स्वय ही विस्त और बारमार्ट वन गया है और बहु (मनुष्य) उस सम्पूर्ण ईक्बर का खश मात्र है। हम क्रोप छोटे छोटे जीव 🖡 उस मिन-पिण्ड ने स्पृष्टिम हैं और समस्य सृद्धि ईस्वर की साम्रात् मिन्यस्ति है। मह बुसरी सीडी है। सरङ्गत म इसे 'विधिप्टाईतबार' रहते हैं। जिस प्रकार हमाएं यह घरीर है, और यह घरीर जात्मा के जानरन का कार्य करता है और आत्मा इस घरीर में एवं इसने भाष्यमं से स्थित है। उसी अनार अनन्त बारमाना ना मई विस्त एवं प्रकृति ही मानी ईस्वर का सरीर है। अब बन्तवाब का समय भारा है ब्रह्माच्ड मुहम से मुक्सकर होता बन्ना जाता है। फिर भी बढ़ ईस्चर का सरीर बना पहता है। यब स्नूच मिनम्मान्त होती है तब भी मृष्टि ईस्बर ने घरीर के स्म में बती पहली है। जिस प्रकार समुख्य की शारमा समुख्य के छारीर बौर सन की भारमा है जनी प्रकार ईस्वर हुमारी जारमाओं की जारमा है। तुम सब कोमों <sup>मे</sup> इस उपित को प्रत्येक कर्म से जुना होगा 'हमारी जात्माओं की भारमा। इसकी मागन गड़ी है। माना नह उसने रमणा है उस्ते निर्देश देशा है और दन सबनी ग्रामन है। प्रथम पृष्टि हैतबाद ने अनुगार हुम नभी देखर और प्रष्टति स ग्रास्टी रप से पुषक व्यक्ति है। कुसरी कृष्टि के अनुसार हम व्यक्ति 👂 परस्तू ईरवर के साब एक हैं। इस सब बसीन हैं। इस सब उसीने अस है इस सब एक हैं। फिट भी मनुष्य और मनुष्य में मनुष्य और ईरकर में एक कठोर अक्तिना है जो पूक्क है और पुषक नहीं भी।

अब इनमें भी मुक्तमार प्रस्त उठना है। अध्य है नया अनस्त ने बया हा सार्गे है? अनस्त ने अपी न नया शार्मिय है? यदि तुम इस पर विचार करों हो देगोंपे कि मह अनस्त्र है। अनस्त ने अमें नहीं ही संकत्त वह हमेया असस्त हो रहता है और दो अनन्त भी नहीं हो सकते। यदि उसके अथ किये जा सकते हैं, तो प्रत्येक अश अनन्त ही होगा। यदि ऐसा मान भी लें, तो वे एक दूसरे को ससीम कर देंगे और दोनों ही ससीम हो जायेंगे। अनन्त केवल एक तथा अविभाज्य ही हो सकता है। इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि अनन्त एक है, अनेक नहीं, और वहीं एक अनन्त आत्मा, पृथक् आत्माओं के रूप में प्रतीत होनेवाले असस्य दपणों में प्रति-विम्वित हो रही है। यह वहीं अनन्त आत्मा है, जो विश्व का आघार है, जिसे हम ईश्वर कहते है। वहीं अनन्त आत्मा मनुष्य के मन का आघार भी है, जिसे हम जीवात्मा कहते है।

#### र्षञ्चरत्व की धारणा

मनुष्य भी आन्दरिक सभीपना उस स्पनिन को पाने के सिए होती है जो प्रश्नि के नियमों से परे हा। वेबान्ती ऐसे नित्य ईश्वर में विश्वास करता है जब कि बीच भीर सास्पदादी नेवल जन्मेस्वर अर्थानु वह ईस्वर को पहले मनुष्य भा और फिर

भाष्यारिमक शामना के बारा देश्वर बना में विस्तास करते हैं। पूराम इन दो भवनावा का समन्त्रम अवतारवाद हारा करते हैं। उनका बहुना है कि जग्मानर नित्य ईस्वर के बतिरिका और कुछ नहीं है, उसने माया से अन्येश्वर का क्य कार्य कर किया है। साक्यवादिया ना जिल्ल ईरवर के प्रति यह तर्क कि 'एक बोबन्पुका आत्मा विरंद नी रचना नैमें कर सबती हैं एक मिन्या बाबार पर वामित है। क्योंकि तुन एक मुक्तारमा को कोई बावेच नहीं है सकते। वह मुक्त 🛊 अर्थीर

बहु जो जाहे हो कर सकता है। बेदाला के अनुसार अध्यदकर विस्त की रचना पासन समेदा सहार नहीं कर सवता:

# आत्मा का स्वरूप और लक्ष्य

आद्यतम घारणा यह है कि जब मनुष्य मरता है, तो उसका विलोप नहीं हो जाता। कुछ वस्तु मनुष्य के मर जाने के वाद भी जीती है और जीती चली जाती है। ससार के तीन सर्वाधिक पूरातन राष्ट्री—मिस्नियो, वेबीलोनिअनो और प्राचीन हिन्दुओ—की तुलना करना और उन सबसे इस घारणा को ग्रहण करना शायद अधिक अच्छा होगा। मिस्रियो और वेबीलोनिअनो मे हमे आत्मा विषयक जो एक प्रकार की घारणा मिलती है-वह है प्रतिरूप देह (double)। उनके अनुसार इस देह के भीतर एक प्रतिरूप देह और है, जो वहाँ गति तथा किया करती रहती है, और जब बाह्य देह मरती है, तो प्रतिरूप वाहर चला जाता तथा एक निश्चित समय तक जीता रहता है, किन्तु इस प्रतिरूप का जीवन बाह्य शरीर के परिरक्षण पर अवलम्बित है। यदि प्रतिरूप देही द्वारा छोडे हुए देह के किसी अग को क्षति पहुँचे, तो उसके भी उन्ही अगो का क्षतिग्रस्त हो जाना निश्चित है। इसी कारण मिस्नियो और बेबीलोनिअनो मे शवलेपन और पिरामिड निर्माण द्वारा किसी व्यक्ति के मृत शरीर को सुरक्षित रखने के प्रति इतना आग्रह मिलता है। बेबीलोनिजनो और प्राचीन मिस्रियो दोनो मे यह घारणा भी मिलती है कि यह प्रतिरूप चिरन्तन काल जीता नही रह सकता, अधिक से अविक वह केवल एक निश्चित समय तक ही जीता रह सकता है, अर्थात् केवल उतने समय तक, जब तक उसके द्वारा त्यागे देह को सूरिक्षत रखा जा सके।

दूसरी विचित्रता इस प्रतिरूप से सबिवत भय का तत्त्व है। प्रतिरूप देह सदैव दु खी और विपन्न रहती है, उसके अस्तित्व की दशा अत्यन्त कष्ट की होती है। वह उन खाद्य और पेय पदार्थों तथा भोगो को माँगने के निमित्त जीवित व्यक्तियों के निकट बारबार आती रहती है, जिनको वह अब प्राप्त नहीं कर सकती। वह नील नदीं के जल को, उसके उस ताजे जल को, पीना चाहती है, जिसको वह अब पी नहीं पाती। वह उन खाद्य पदार्थों को पुन प्राप्त करना चाहती है, जिनका आनन्द वह इस जीवन में लिया करती थी, और जब वह देखती है कि वह उन्हें नहीं पा सकती, तो दूसरी देह कूर हो जाती है और यदि उसे वैसा आहार न दिया जाय, तो वह कभी कभी जीवित व्यक्तियों को मृत्यु एव विपत्ति से घमकाती है।

आर्य विचार घारा पर दृष्टि डालते ही हमे तत्काल एक वडा अन्तर मिलता

है। प्रतिक्य की बारणा नहीं भी है किन्तु वह एक प्रकार की बारिसक देह का क्य में रेता है और एक बंबा मन्तर यह है कि इस शास्प्रिक देह का चौबन जारना या तुम उसे को भी कहाँ जसके द्वारा त्याने हुए शरीर के द्वारा परिसीमित नहीं होता। नरन् इसके निषदा वह इस घाधीर से स्वतन्त्रता प्राप्त कर केवी है और मृत सरीर को कका देने की विचित्र कार्य प्रचा इसी कारण है। वे व्यक्ति द्वारा स्पापे सरीर से कुटकारा पा बाना चाहते हैं, जब कि मिसी दफनाकर, शबक्रेपन कर, वा पिरामिक बनाकर उसे सुरक्षित रखना बाहते हैं। मृतको को नष्ट करने की निवान्त कारिम पद्धति के कतिरिक्त किसी सीमा तक विकसित राष्ट्री में मृह व्यक्तिकी के घरीरा से मुस्ति पाने की जनकी प्रनाकी जातमा सम्बन्धी उनकी कारना का एक जत्तम परिचायक होती है। यहाँ वहाँ वपगत बारमा की बारमा मृत सगैर की भारबा से परिष्ठ कम से सम्बद्ध मिक्ती है वहाँ हमं सरीर को मुरसित रखने की प्रवृत्ति भी सदैव मिक्ती है, बीर वक्त करने का कोई न कोई रूप भी। दूसपे मीर, जिनमें बहु बारणा विकसित हो बयी है कि आत्मा खरीर से एक स्वतन्त्र बस्तु है और अब के नष्ट कर दिवे बाने पर भी उसे काई लित नहीं पहुँबती उनमें सदैव बाह की पढित का ही मासव किया बाता है। इसीक्षिए समी प्राचीन मार्प बाठियों में हमें धव की बाह-किया मिक्टी है। बद्धपि पारसियों ने सब को एक मीनार पर सुका कोड देने के रूप से उसकी परिवर्तित कर किया है। किन्दु उस मीनार के स्वय नाम (श्रवम) का ही अर्थ है एक शह-स्वान विससे प्रचट है कि पुरावन काम में ने भी अपने सबी का बाह करते थे। बूसरी विशेषवा यह है वि बामों में इन प्रतिकरों के प्रति कमी तम का वल्च नहीं रहा! वे बाहार मा सहायता माँगने के निमित्त नीचे नहीं आते और न सहायता न मिछने पर कूर हो उठते हैं और न ने जीनित जोनी का निनाय ही करते हैं। वरन में हर्पमुक्त होते हैं और स्वरान्त हो भागे के कारण प्रसन्त। जिला की अभिन विचटन की अरीक है। इस प्रतीत से नहा बाता है कि वह सपगत जात्ना को कोमलता से उत्पर से जान और उस स्थान में के जाम जड़ाँ पितर निवास करते हैं इत्यादि।

ये दोनो कारमार्ग हमें तरकाल ही एक समान प्रतीन होती है—पर आधा बादी है और दूपरी प्रारम्भिक होने के बाब निराधानादी। यहनी वृधये ना ही प्रस्तृत्व है। यह निमान्त सम्बन्ध कि कारन्त प्राचीन नाक में स्वय नार्थ मी उने मिश्रिया नेती बारना रस्तेये थे या रन्ते 'ये हो। जनते पुरापनत्वय सामित्र ने कायदन से हमें प्रनी बारमा की समापना उपक्रय होती है। दिन्तु यह पर्याप्त बीजिमान बस्तु होती है नोई बीजियान नम्तु। मनुष्य के मरने पर यह बारमा पिठार ने साथ निवाद करने चली बानी है और उनके मुल ना रमस्यादन करती हुई वहाँ जीती रहती है। वे पितर उसका स्वागत वडी दयालुता से करते हैं। भारत मे आत्मा विषयक इस प्रकार की घारणा प्राचीनतम है। आगे चलकर यह घारणा उत्तरोत्तर उच्च होती जाती है। तव यह ज्ञात हुआ कि जिसे पहले आत्मा कहा जाता था, वह वस्तुत आत्मा है ही नही। यह द्युतिमय देह, सूक्ष्म देह, कितनी ही सूक्ष्म क्यो न हो, फिर भी है शरीर ही, और सभी देहो का स्थूल या सूक्ष्म पदार्थी से निर्मित होना अनिवार्य है। रूप और आकार से युक्त जो भी है, उसका सीमित होना अनिवार्य हैं और वह नित्य नहीं हो सकता। प्रत्येक आकार में परिवर्तन अर्न्तानिहित है। जो परिवर्तनशील है, वह नित्य कैसे हो सकता है ? अत इस द्युति-मय देह के पीछे उनको एक वस्तु मानो ऐमी मिल गयी, जो मनुष्य की आत्मा है। उसको आत्मा की सज्ञा मिली। यह आत्मा की घारणा तभी आरम्भ हुई। उसमे भी विविध परिवर्तन हए। कुछ लोगो का विचार था कि यह आत्मा नित्य है, बहुत ही सूक्ष्म है, लगभग उतनी ही सूक्ष्म जितना एक परमाणु, वह शरीर के एक अग विशेष मे निवास करती है, और मनुष्य के मरने पर अपने साथ चुतिमय देह को लिये यह आत्मा प्रस्थान कर जाती है। कुछ लोग ऐसे भी थे, जो उसी आघार पर आत्मा के परमाणविक स्वरूप को अस्वीकार करते थे, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने इस द्युतिमय देह को आत्मा मानना अस्वीकार किया था।

इन सभी विभिन्न मतो से साख्य दर्शन का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें हमे तत्काल ही विशाल विभेद मिलते है। उसकी घारणा यह है कि मनुष्य के पास पहले तो यह स्यूल शरीर है, स्युल शरीर के पीछे सुक्ष्म शरीर है, जो मन का यान जैसा है, और उसके भी पीछे--जैसा कि साख्यवादी उसे कहते है--मन का साक्षी आत्मा या पुरुष है, और यह सर्वव्यापक है। अर्थात्, तुम्हारी आत्मा, मेरी आत्मा, प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा, एक ही समय मे सर्वत्र विद्यमान है। यदि वह निराकार है, तो कैसे माना जा सकता है कि वह देश में व्याप्त है ? देश को व्याप्त करनेवाली हर वस्तु का आकार होता है। निराकार केवल अनन्त ही हो सकता है। अत प्रत्येक आत्मा सर्वत्र है। जो एक अन्य सिद्धान्त प्रस्तुत किया गया, वह और भी अधिक आश्चर्यजनक है। प्राचीन काल मे यह सभी अनुभव करते थे कि मानव प्राणी उन्नतिशील हैं, कम से कम उनमें बहुत से तो हैं ही। पवित्रता, शक्ति और ज्ञान मे वे बढते ही जाते हैं, और तव यह प्रश्न किया गया मनुष्यो द्वारा अभिन्यक्त यह भान, यह पवित्रता, यह शक्ति कहाँ से आये हैं? उदाहरणार्थ, यहाँ किसी भी ज्ञान से रहित एक शिशु है। वहीं शिशु बढता है और एक बलिष्ठ, शक्तिशाली और ज्ञानी मनुष्य हो जाता है। उस शिशु को ज्ञान और शक्ति की अपनी यह सम्पदा कहाँ से प्राप्त हुई? उत्तर मिला कि वह आत्मा मे है, शिशुकी आत्मा मे यह बान भीर छनित आरम्भ से ही में। यह छनित यह पिनता नीर यह कड़ एस भारमा में में किन्तु से से जन्मकत मन ने अपका हो उठे हैं। इस स्मन्त या मन्यक्त होने का वर्ष क्या है? चैसा कि सावय में कहा जाता है प्रयोक मारमा सूच भीर पूर्ण सर्वस्थान और सर्वक कि किन्तु सावसा हम प्रतिक्रियान के स्वत्य स्वार्ट सर्वक स्वत्यक ही स्वस्त कर प्रकृति है। सह स्वार्ट्स हम प्रतिक्रियान के प्रस्त

भूद भार पूर्व अवधानता कार पत्रत है। जन कारण वा गा प्रतिविक्तक वर्षक कपरे तन के अनुक्त ही स्थान कर फनती है। जन कारण वा प्रतिविक्तक वर्षक बैसा है। मेरा नन एक निविचत चीमा तक मेरी बालगा की सस्तियों को प्रतिविक्तिय करता है। को प्रकार जुन्हारा मन बीर हर किसी का मन अपनी चिक्तियों को करता है। वो प्रकार जुन्हारा मन बीर हर किसी का मन अपनी चिक्तियों प्रतिविक्तियत करता है। जर जारमा की बिच्चिक्त मन के जनुक्य विविच्यायर होती है किस्तु कारणाएँ सक्यार जुन्द और पुर्ण होती हैं।

एक बूचरा सम्मवाय भी वा चिसका नत यह वा कि यह सब ऐसा नहीं हो सकता। यद्यपि बाल्माएँ स्वक्यत सूत्र और पूर्व है, उनकी यह सूत्रता और पूर्वता जैसा कि लोगों में कहा है कभी स्कूपित और कभी प्रसूत हो बाती है। कृतिपद कर्म और कृतिपद विचार ऐसे हैं जो आहमा के स्वकृप को सकुदित वैसा कर देते हैं और फिर ऐसे भी विचार बीर कर्म हैं जो उसके स्वरूप को प्रकृट करते हैं, स्पन्त करते हैं। फिर इसकी स्थाप्या की बयी है। ऐसे सभी विचार और कर्म को बात्मा की पविषठा और पवित को सकुषित कर देते हैं, अधूम कर्म बीर बाहुन विचार हैं और वे सभी विचार एवं कर्म को स्वय को व्यक्त करने में बारमा की सहायता देते. सक्तियों को तकट जैसा होने देते हैं सूम और नैतिक हैं। इन दो विकान्तों ने अन्तर जलान जला है। वह कम वेश प्रशास्त्र और शतूबन सन्तों का क्षेत्र है। यह मत को विविधता को केवल भारमा के उपक्रव्या मन पर निर्मार मानदा 📞 निस्तन्देह बविक उत्तम व्यास्मा 🐧 सेमिन सकुचन और प्रसारय का सिढान्ट इत दो सन्दो की सरल बेना बाहता है। वनसे पूछा जाना बाहिए कि सहुचन और प्रसारम ना अर्थ नया है? भारता एक निरामार बेतन नस्तु है। प्रसार और समीप ना क्या अर्थ है यह प्रस्त तुम निसी सामग्री के सम्बन्ध में ड्री कर सबते हो जाड़े यह स्वृत हो निसे हम भौतिक प्रथम यहते हैं बाहे यह मुक्स मन हो। किन्तु इसके परे, यदि ह्या देश-चाल से जावड मीतिक हवा नहीं है उसको केनर प्रसार और वकीय धम्बो ही स्याक्या रेसे ही या तकती है ? अवग्य यह सिद्धान्त जो मानता है नि मारमा सर्वेदा गुढ और पूर्व है। नेपल उसका स्वक्य <del>दूख</del> मनो में स्वविक और

टूछ में नम प्रतिनिध्यत होता है, अपिन खत्तम प्रतिन होता है। बेटे बेटे मन परिपत्तित होना है उनका क्य विकासन एक अधिकाधिक निर्मत ता होता बाता है और वह आस्पा का अधिक उत्तम प्रतिविध्य केते खपता है। यह एसी प्रकार चलता रहता है और अन्तत वह इतना शुद्ध हो जाता है कि वह आत्मा के गुण का पूर्ण प्रतिविम्बन कर सकता है, तव आत्मा मुक्त हो जाती है।

यही आत्मा का स्वरूप है। उसका लक्ष्य क्या है? भारत में सभी विभिन्न सम्प्रदायों में आत्मा का लक्ष्य एक ही प्रतीत होता है। उन सबमे एक ही बारणा मिलती है और वह है मुक्ति की। मनुष्य असीम है, किन्तु अभी जिस सीमा मे उसका अस्तित्व है, वह उसका स्वरूप नहीं है। किन्तु इन सीमाओ के मध्य, वह अनन्त, असीम, अपने जन्मसिद्ध अधिकार, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेने तक, आगे और ऊपर वढने के निमित्त सघर्ष कर रहा है। हम अपने आसपास जो इन सब सघातो और पुनर्सघातो तथा अभिव्यक्तियो को देखते हैं, वे लक्ष्य या उद्देश्य नहीं हैं, वरन् वे मात्र प्रासिंगक और गौण हैं। पृथ्वियो और सूर्यो, चन्द्रो और नक्षत्रो, उचित और अनुचित, शुभ और अशुभ, हमारे हास्य और अश्रु, हमारे हर्प और शोक जैसे सघात उन अनुभवो को प्राप्त करने मे हमारी सहायता के लिए है, जिनके माध्यम से आत्मा अपने परिपूर्ण स्वरूप को व्यक्त करती और सीमितता को निकाल बाहर करती है। तब वह बाह्य या आन्तरिक प्रकृति के नियमो से वैंघी नही रह जाती। तव वह समस्त नियमो, समस्त सीमाओ, समस्त प्रकृति के परे चली जाती है। प्रकृति आत्मा के नियन्त्रण के अधीन हो जाती है, और जैसा वह अभी मानती है, आत्मा प्रकृति के नियन्त्रण के अधीन नही रह जाती। आत्मा का यही एक लक्ष्य है, और उस लक्ष्य—मुक्ति—को प्राप्त करने मे वह जिन समस्त क्रमागत सोपानो में व्यक्त होती तथा जिन समस्त अनुभवों के मध्य गुजरती है, वे सव उसके जन्म माने जाते हैं। आत्मा एक निम्नतर देह घारण करके उसके माघ्यम से अपने को व्यक्त करने का प्रयास जैसा करती है। वह उसको अपर्याप्त पाती है, उसे त्यागकर एक उच्चतर देह घारण करती है। उसके द्वारा वह अपने को व्यक्त करने का प्रयत्न करती है। वह भी अपर्याप्त पायी जाने पर त्याग दी जाती है और एक उच्चतर देह आ जाती है, इसी प्रकार यह कम एक ऐसा शरीर प्राप्त हो जाने तक निरन्तर चलता रहता है, जिसके द्वारा आत्मा अपनी सर्वोच्च महत्वाकाक्षाओ को व्यक्त करने मे समर्थ हो पाती है। तब आत्मा मुक्त हो जाती है।

जब प्रश्न यह है कि यदि आत्मा अनन्त और सर्वत्र अस्तित्वमान है, जैसा कि निराकार चेतन वस्तु होने के कारण उसे होना ही चाहिए, तो उसके द्वारा विविध देहों को घारण करने तथा एक के वाद दूसरी देह में होकर गुजरते रहने का अर्थ क्या है भाव यह है कि आत्मा न जाती है, न आती है, न जन्मती है, न मरती है। जो गर्वव्यापी है, उसका जन्म कैसे हो सकता है अतामा शरीर में रहती है, यह कहना निर्थक प्रलाप है। अनीम एक सीमित देश में किस प्रकार निवास कर सकता

है? हिन्तु पैसे अगूध्य अपने हाच में पुस्तक केनर एक पूछ सकत उसे उत्तर देता है, इसरे पूछ पर बाता है जकतर उसे उत्तर देता है आपि हिन्तु पैसा होने अ पुरतक उत्तरी का पति है पति उत्तर उसे हैं अनुध्य मही—मह शता विश्वी नियान एक रही विद्यान रहता है वहीं नह है—और ऐसा ही आसमा के सम्बन्ध में स्वर है। सम्प्रक बात हो अहीं के स्वर है। सम्प्रक बात का पुस्तक के सारम उसे प्रवेश सम्प्रक पहिता ही बाद पुस्तक के समार होने तक चकता रहता है और आसमा अग्न उत्तर के सार मही के सम्प्रक पूर्व है सा अहीं है मह क्षार कर प्रवेश है। किन्तु है मह स्वर्ण कर का प्रवेश के सारम प्रवेश का सम्प्रक प्रवेश है मह स्वर्ण कर का प्रवेश के सारम प्रवेश का स्वर्ण कर है। किन्तु है मही करीं में मा आरों है वह स्वर्ण कर वार्य के स्वर्ण कर के हों। है कि स्वर्ण कर का स्वर्ण के स्वर्ण कर का स्वर्ण कर का स्वर्ण कर का स्वर्ण के स्वर्ण कर का स्वर्ण के स्वर्ण कर का स्वर्ण कर का स्वर्ण के स्वर्ण कर का स्वर्ण का स्वर्ण कर स्वर्ण कर का स्वर्ण कर स्व

स्त्र प्रसाद प्रष्टिक है विकास और आत्मार की अभिकासिक का सिखान्त आ बार्ग है। उप्पाद को तर उप्पाद एक को है सु के महार्त को सिखान्त आ मार्ग है। उपपाद के सु के हैं। है। है। विकास की सिखान्त आ मार्ग है। है। विकास की सिखान्त आ का सह जो हुए है। इसे से ही है। कि मार्ग हो जो है। कि महार्त का विकास कर तर ते स्वाप्त के मिला के स्वाप्त को मिला मंदिन के अविकास कर तर ते से एक छोटा मा छे हैं दिवारों हाएँ के पी आप कर ने एक हाम मार्ग की सकत था पवते हैं। कि से मार्ग की सिखान हमार्ग की स्वाप्त का पाद है। कि से मार्ग की स्वाप्त का मार्ग है। की से मार्ग की स्वाप्त का मार्ग है। कि से मार्ग की स्वाप्त का मार्ग है। की से मार्ग की स्वाप्त की सिखान हमार्ग की सिखान हमार्ग की सु की से अधिकासिक मार्ग है। की सी सी एक पूर्ण पाद की सु मार्ग हमार्ग की सु मार्ग हमार्ग की सु मार्ग हमार्ग की सु मार्ग हमार्ग हमार्ग की स्वाप्त की सी सी साम्य की सिखानिक सिखानिक विकास हमार्ग की सी साम्य सी सीमार्ग मी क्वाप की सीमार्ग की सिखानिक सिखानिक विकास हमार्ग की सीमार्ग मी सीमार्ग मी कि साम्य की सीमार्ग की हमार्ग की सीमार्ग की सिखानिक हमार्ग की सीमार्ग की सीम

अनाम जन्मना भिजान्त का रूप यह ठरपता है। उच्चनम से संका निर्मा सम और पुरत्ताभ अनुष्य तह में अनुष्यों में बहुत्वनम व्यक्तिया से सेकर हमारे पैरो के नीचे रेंगनेवाले कीडो तक मे शुद्ध और पूर्ण, अनन्त और सदा मगलमय आत्मा विद्यमान है। कीडे मे आत्मा अपनी शक्ति और शुद्धता का एक अणुतुल्य क्षुद्ध अश ही व्यक्त कर रही है और महानतम मनुष्य मे उसका सर्वाधिक। अन्तर अभिव्यक्ति के परिमाण का है, मूल तत्त्व मे नही। सभी प्राणियो मे उसी शुद्ध और पूर्ण आत्मा का अस्तित्व है।

स्वर्ग तथा अन्य स्थानो से सम्बन्धित वारणाएँ भी हैं, किन्तु उन्हे द्वितीय श्रेणी का माना जाता है। स्वर्ग की घारणा को निम्नस्तरीय माना जाता है। उसका उद्भव मोग की एक स्थिति पाने की इच्छा से होता है। हम मूर्खतावश समग्र विश्व को अपने वर्तमान अनुभव से सीमित कर देना चाहते हैं। वच्चे सोचते हैं कि सारा विश्व बच्चो से ही भरा है। पागल समझते हैं कि सारा विश्व एक पागल-खाना है, इसी तरह अन्य लोग। इसी प्रकार जिनके लिए यह जगत् इन्द्रिय सम्बन्धी भोग मात्र है, खाना और मौज उडाना ही जिनका समग्र जीवन है, जिनमे तथा नुशस पशुओ में बहुत कम अन्तर है, ऐसे लोगो के लिए किसी ऐसे स्थान की कल्पना करना स्वाभाविक है, जहाँ उन्हे और अधिक भोग प्राप्त होगे, क्योकि यह जीवन छोटा है। भोग के लिए उनकी इच्छा असीम है। अतएव वे ऐसे स्थानो की कल्पना करने के लिए विवश हैं, जहाँ उन्हें इन्द्रियों का अबाघ भोग प्राप्त हो सकेगा, फिर जैसे हम और आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जो ऐसे स्थानो को जाना चाहते हैं, उन्हें जाना ही होगा, वे उसका स्वप्न देखेंगे, और जब इस स्वप्न का अत होगा, तो वे एक दूसरे स्वप्न मे होगे जिसमे भोग प्रचुर मात्रा मे होगा, और जब वह सपना ट्रेगा तो उन्हे किसी अन्य वस्तु की बात सोचनी पढेगी। इस प्रकार वे सदा एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न की ओर भागते रहेगे।

इसके उपरान्त अन्तिम सिद्धान्त आता है, जो आत्मा विषयक एक और धारणा है। यदि आत्मा अपने स्वरूप और सारतत्त्व मे शुद्ध और पूर्ण है, और यदि प्रत्येक आत्मा असीम एव सर्वव्यापी है, तो अनेक आत्माओ का होना कैसे सम्भव है? असीम बहुत से नहीं हो सकते। बहुतों की वात ही क्या, दो तक भी नहीं हो सकते। यदि दो असीम हो, तो एक दूसरे को सीमित कर देगा, और दोनों ही ससीम हो जायेंगे। असीम केवल एक ही हो सकता है और साहसपूर्वक इस निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है कि वह केवल एक है, दो नहीं।

दो पक्षी एक ही वृक्ष पर वैठे हैं, एक चोटी पर, दूसरा नीचे, दोनो ही अत्यन्त सुन्दर पखोवाले हैं। एक फलो को खाता है, दूसरा शान्त और गरिमामय तथा अपनी महिमा मे समाहित रहता है। नीचेवाला पक्षी अच्छे-बुरे फल खा रहा है और इन्द्रिय सुखो का पीछा कर रहा है, यदाकदा जब वह कोई कडुआ फल खा

विजयी असूर अदि विजित देवताओं के स्वर्य में राज्य करना चाइते वे ता ने देवतामों के बद्धि-कीयक से बोबे ही दिनों में देवतामां के दास बन भावे ने। अपना समुर देनता के राज्य में सटपाट मचाकर अपने स्वान में सीट बाते थे। देवता साम जब एकत्र होकर असरो का मारते थे जस समय या ही असर माग् समुद्र में जा छिनते थे. या पहाडो जनवा जनको स । ऋग्रस: दौना दक वहने करे। काचा देवता और अभूर इक्टठे होने कपे। अब गहा शवर्ष सबाई-समब्रे कोठ-हार होते सगी। इस प्रकार मनुष्यों के मिसने-बुसने से बर्तमान समाब की सारा बर्नमान प्रवाबो की सप्टि हाने कर्गा नामा प्रकार के मबीन विचारी नी सुष्टि होते क्याँ तका नाना प्रकार की विद्यासों को आकोचना आरम्स हुई। एव इस हाम मा बृद्धि हारा काम मे भानेबाकी चीवीं तैवार करने बमा बूसरा इस तम बोबो की रक्षा करने लगा। सब लोग मिककर आपस में उन सब बौबों की वितिसय करने करे और बोच में से एक चाछाक दस एक स्वान की चीवों <sup>की</sup> इसरे स्वात पर के जाने के वेतनस्वकव सब बीडो का बनिकाध स्वय हडप वरने क्रमा। एक इस देवी क्रांका इसमा पहार देता एक दस देवता वो इसरा **व**रीस्ता। जिस कोमो ने चेतीबारी की उन्हें कुछ नड़ी मिका बिन कोमो ने पहरा दिमा उन कोगों ने बत्म करके कितने ही हिस्ते के सिये। चीबों को एक स्थान से इसरे स्थान पर के कानेवाके व्यवसायियों की पी बास्त रही। आफ्त को आही उन पर, जिल्हे चौदों के ऊँचे बाम बैने पड़े। पहरा बेनेवासो का साम हवा चना एक स्थान से इसरे स्थान मे चीर्जे के जानेवाके का नाम पढ़ा सौदागर। में बोची इस काम दो कुछ करते न थे। पर काम का अविकास इन्ही सोयों को मिक्दा ना। को रस बीचें वैदार करता वा उसे तो वस पेट पर हाब रसकर भगवान का नाम क्षेत्रा प्रदता दा।

#### वस्य और वदमाओं की उत्पत्ति

करार इन बनी नाकों के व्यक्तिकाल के एक गाँठ के करर हुएये गाँठ कांकों सभी और इस प्रकार हमारे वर्षमाल मेंकिस समाल को प्रिट हुई। किन्तु पूर्व के चित्रु पूर्व करण नहीं हुए। जो कोच पहले के करांचे के सकतियों तककर वाते बाते के वे सम्ब होने पर कृत्यार बौर कोरी करने कवे। पास से जसक नहीं हा कि वे कोग विकार करते पर्वत की नहीं का कि के करांचे—जनम करां रहितार विकार करना के करांचाना या मत्यांचे पकता इतसे निशीकी पूर्वियां तहीं हो। इसीनिए मंदि वे चौरी न करें बादन न बातें तो कार्य कहीं। उन पूर्व प्रान-मराजीय रिजयों की नन्यारों कर एक साथ एन से सर्वक पुरुष से व्याह नहीं कर सकती थीं, इमीलिए उन लोगा ने वश्यावृत्ति ग्रहण की। इस प्रकार भिन्न भिन्न ढग के, भिन्न भिन्न भाव के सम्य और असम्य देवताओं और अनुरों में उत्पन्न होकर मनुष्य-समाज की मृष्टि हुई। यही कारण है कि हम प्रत्येक समाज में देवताओं की विविच लीलाए देवते ई—माबु नारायण और चोर नारायण इत्यादि। पुन किसो समाज का चरित्र देवी या आमुरी उन प्रकृतियों के लीगों की मन्या के अनुसार समजा जाने लगा।

# प्राच्य और पाश्चात्य सम्यताओं की विभिन्न भित्तियाँ

जम्बूद्धीय की सारी सम्यता का उद्भव समतल भूमि मे वटी वही निदयों के किनारे—पागिटियोक्याग, गगा, सिन्चु और युफेटीज के किनारे हुआ। इस सारी सम्यता की आदि भित्ति वेतीवारों है। यह सारी सम्यता देवता-प्रवान है और यूरीप की मारी सम्यता का उत्पत्ति-स्थान या तो पहाड है अथवा समुद्रमय देश—चोर और डाकू ही इस सम्यता की भित्ति हैं, इनमे आसुरी भाव अधिक है।

उपलब्ब इतिहास से मालूम होता है कि जम्यूद्वीप के मव्य भाग और अरव की मरुमूमि मे असुरो का प्रवान अड्डा था। इन स्थानो मे इकट्ठे होकर असुरो को मन्तान—चरवाहो और शिकारियों ने सभ्य देवताओं का पीछा करके उन्हें मारी दुनिया मे फैला दिया।

यूरोप खण्ड के आदिम निवासियों की एक विशेष जाति अवश्य पहले से ही थी। पर्वत की गुफाओं में इस जाति का निवास था और इस जाति के जो लोग अविक बुद्धिमान थे, वे थोडे जलवाले तालावों में मचान बाँधकर उन्हीं पर रहते और घर-द्वार निर्माण करते थे। ये लोग अपने सारे काम चकमक पत्थर में वने तीर, भाले, चाकू, कुल्हाडी आदि से ही चलाते थे।

## ग्रीक

अपश जम्बूद्दीप का नरस्रोत यूरोप के ऊपर गिरने लगा। कही कही अपेक्षा-कृत सम्य जातियों का अम्युदय हुआ। रूस देश की किमी किमी जाति की भाषा भारत की दक्षिणी भाषा से मिलती है, किन्तु ये जातियाँ बहुत दिनों तक अत्यन्त वर्बर अवस्था में रही। एशिया माइनर के सम्य लोगों का एक दल समीपवर्ती द्वीपों में जा पहुँचा। उसने यूरोप के निकटवर्ती स्थानों पर अपना अधिकार जमाया और अपनी बुद्धि तथा प्राचीन मिस्र की सहायता से एक अपूर्व सम्यता की सृष्टि की। उन लोगों को हम यवन कहते हैं, और यूरोपोय उन्हें ग्रीक नाम से पुकारते हैं।

### यूरापाय जातिया को मृष्टि

इना बाद इन्सी म रेंचन नामन पन पूगरी बचन जानि में इर्डन है (Et प्राथवत) नाम का सन्य कार्ति ना इन्या और उनकी विधानदिक की माना नर इस्से सारत है सारत है से सारत है सारत है सारत है से सारत है सारत है से सारत है सारत है सारत है से सारत है सारत है से सारत है सारत है सारत है से सारत है सारत है सारत है से सारत है सारत है से सारत है सारत है सारत है सारत है से सारत है सारत है सारत है सारत है सारत

हिन्दुमा का छा नाम्य रंग जनती वेशी का दूस की तर् सक्टेर रंग नाके मूर सबस सकेद के व नामी। मूरी नीमी आर्ग यात हिन्दुमा की तर्द कार्य मुद्दे स्वार कोल तथा वालिया की तर्द कार्य मुद्दे स्वार कोल तथा वालिया ही तर्द कार्य कार्य कर स्वार कार्य कर स्वार के आर्थ में ही मारवाट करते रहे जनतर कार्य मांचा प्राप्त कर अपने से जी मान्य व जनरा नास करते को। वाल्य कार्य मांचा करते रही साम्य व जनरा नास करते को। वाल्य मांचा कार्य कर साम की साम की कार्य करते की साम्य की जनरा नास करते की। मान्य की जनरा नास करते की। मान्य की मान्य की साम की साम

इंस जार जरम की मचमुचि में मुस्तकमानी बमें की उत्पत्ति हुई बगकों नमुं के तुम्म जरका में एक मास्पूर्य की प्रेरणा से अवस्य तेज जीर अजाहत इक से पूर्वा के ऊंगर जावात किया। परिचम-पूर्व के बी प्राप्तों से जस तरण ने पुरास मंत्रकेस किया जर्गी प्रवाह में भारत और प्राचीन योक की विद्यान्ति पूरोस मंत्रकेस किया जर्गी।

### मुसक्तमानो की भारत वादि पर विजय

बाम्ब्रीप के मध्यभाग में विक्रमूच ठाठाएँ नाम की एक असुर जाति है

इस्लाम धर्म ग्रहण किया और उसने एशिया माइनर आदि स्थानों को अपने कब्जें में कर लिया। भारत को जीतने की अनेक बार चेण्टा करने पर भी अरब लोग सफल न हो सके। मुसलमानी अम्युदय सारी पृथ्वी को जीतकर भी भारत के सामने कुण्ठित हो गया। उन लोगों ने एक बार सिन्बु देश पर आक्रमण किया था, पर उसे रख नहीं सके। इसके बाद फिर उन लोगों ने कोई यत्न नहीं किया।

कई शताब्दियो के पश्चात् जब तुर्क आदि जातियाँ बौद्ध धर्म छोडकर मुसल-मान वन गयी, तो उस समय इन तुर्कों ने समभाव से हिन्दू, पारसी आदि सबको दास बना लिया। भारतवर्ष को जीतनेवाले मुसलमान विजेताओ मे एक दल भी अरबी या पारसी नहीं है, सभी तुर्की या तातारी हैं। सभी आगन्तुक मुसल-मानो को राजपूताने मे 'तुर्क' कहते हैं। यही सत्य और ऐतिहासिक तथ्य है। राजपूताने के चारण लोग गाते थे—'तुर्कन को अव बाढ रह्यो है जोर।' और यही सत्य है। कृतुबुद्दीन से लेकर म्गल बादशाहो तक सब तातार लोग ही थे, अर्यात् जिस जाति के तिब्बती थे, उसी जाति के। सिर्फ वे मुसलमान हो गये और हिन्दू, पारिसयो से विवाह करके उनका चपटा मुँह बदल गया। यह वही प्राचीन असुर वश है। आज भी काबुल, फारस, अरव और कास्टाटिनोप्ल के सिहासन पर बैठकर वे ही तातारी असुर राज करते हैं, गान्वारी, पारसी और अरवी उनकी गुलामी करते हैं। विराट् चीन साम्राज्य भी उसी तातार माचु के पैर के नीचे था, पर उस माचु ने अपना घर्म नहीं छोडा, वह मुसलमान नहीं बना, वह महालामा का चेला था। यह असूर जाति कभी भी विद्या-वृद्धि की चर्चा नहीं करती, केवल लडाई लडना ही जानती है। उस रक्त के सिम्मिश्रण विना वीर प्रकृति का होना कठिन है। उत्तर यूरोप, विशेषकर रूसियो मे उसी तातारी रक्त के कारण प्रवल वीर प्रकृति है। रूसियो मे तीन हिस्सा तातारी रक्त है। देव और असुर की लड़ाई अभी भी बहुत दिनो तक चलती रहेगी। देवता असुर-कन्याओं से व्याह करते हैं और असूर देवकन्याओं को छीन ले जाते हैं, इसी प्रकार प्रवल वर्णसकरी जातियों की सुष्टि होती है।

# ईसाई और मुसलमान की लडाई

तातारों ने अरबी खलीफा का सिंहासन छीन लिया, ईसाइयों के महातीर्थं जेरुसलम आदि स्थानों पर कब्बा कर ईमाइयों की तीर्थयात्रा बन्द कर दी तथा अनेक ईसाइयों को मार डाला। ईमाई घर्म के पोप लोग कोब से पागल हो गये। सारा यूरीप उनका चेला था। राजा और प्रजा को उन लोगों ने उभाडना जुड़ किया। झुड के झुड यूरोपीय वर्वर जेरुमलम के उद्धार के लिए एशिया मादगर की बीर बख पड़ें कितने तो सापस में ही लड़ मरे, कितने रीम से मरं पमें बाकी को मुख्छमान सारने छगे। वे चोर बबंद बीर भी पामक हो मये— मुख्यमान जितनों को मारते थे उतने ही फिर आ बाते थे। वे निजन्त जमभी वे। सपने ही दक को कृटते थे। पाना न मिकने के कारक चन कोपों ने मुख्यमाना को पक्षकर साना सारम्य कर दिया। यह बात साब भी प्रसिद्ध है कि तमेवा का राका रिवर्ड मुख्यमानों के मांस से बहुत प्रकृत होता था।

### फलत यूरोप में सम्यता का प्रवेश

बागको मनुष्य और सम्य मनुष्य की बडाई में बो होता है बही हुबा--बेदाकम आदि पर बाविकार न ही सका। किन्तु पूरोप सम्य होने बगा। वहीं
के बमाश पहुननवाले पकु-मात बानेवाले कपानी क्षीब के बानेत बादि एसिया
की सम्या सोवाने कपो इन्की बादि में बपने यहाँ के सामाओं के समान की सिन्त के दे रार्पेण सारक शीकने कपो। ईसाइयां का मागा दक (Enght Templan) कर्टर महैतवादी कम गया। जन्म में बे लोग ईसाइयों की मीईसी तड़ीने कपी। उत्तर दक्त के मान बना भी बहुत सा इक्ट्रा हो पया बा उस समयपिय की बाता से पर्म-दक्ता के बहाने मुरीपीय राजाबा ने उस बेचारों की मारकर दनम

इपर मूर नामक एक मुख्यमात जाति ने स्पेत वेश में एक व्यवण्ड सम्म एव्य की स्वारता की जीर वहीं जनक प्रकार की विश्वामी की चर्चा आरस्म कर दी फन्ट पहले-पहल मूएन में वृत्तिविद्यियों की वृद्धि हुई। इटली कास बीर मुद्दर इलीब्स से वहीं विश्वामी एको जात को। एवे-एबस्वा के लड़के यह विश्वा जावार, कावा सम्यात जासि सीलते के किए बड़ी बाते को बीर बर्त्वार महल-पिटर एक नये वहां से कहते को।

### मूरोप की एक महासेगा के रूप में परिणति

विन्तु साध मूरीन एवं महावेशा का निवास-स्थान कर गंगर। वह साव हम समय मी है। मुस्तमान कर केर विजय करते के उद्य जनका आरधाह जरते निष् एक करा दुक्ता एक्टर बागी देशानियों मं बारे केरा सा। है जीय वास्त्राह कर मानगुवारी नहीं केरे किन्तु बारफाह मी जिल्ली केरा मी आवस्पत्रत परती जिल जानी थी। इस प्रकार अस्तुन कीन का समिक्ष म राजकर आवस्पत्रता परती कर नहीं को सेना परक ही सक्ती की नो साम सी एक्ट्रानी में बही बात मीजूर है। हमें मुम्ममान ही इस देश से कार्य है। सूरीवासी म जी मुम्ममानों से ही यह बात ली है। किन्तु मुसलमानो के यहाँ थे वादशाह, सामन्त और सैनिक, बाकी प्रजा। किन्तु यूरोप मे राजा तथा सामन्तो ने शेप प्रजा को एक तरह का गुलाम सा बना लिया। प्रत्येक मनुष्य किसी न किमी सामन्त का गुलाम वनकर ही जीवित रह सकता था। आज्ञा पाते ही उसे तैयार होकर लडाई के लिए निकल आना पडता था।

## यूरोपीय सम्यतारूपी वस्त्र के उपादान

यूरोपीय सम्यता नामक वस्त्र के ये सब उपकरण हुए एक नातिशीतोष्ण-पहाडी समुद्र-तटमय प्रदेश इसका करवा बना और सर्वदा युद्धिप्रय बलिष्ठ अनेक जातियों की समिष्टि से पैदा हुई एक सिमिश्र जाति उसकी रुई हुई। इसका ताना हुआ आत्मरक्षा और धर्मरक्षा के लिए सर्वदा युद्ध करना। जो तलवार चला सकता है, वही वडा हुआ और जो तलवार चलाना नहीं जानता, वह स्वाधीनता का विसर्जन कर किसी वीर की छत्र-छाया में रह, जीवन व्यतीत करने लगा। स वस्त्र का बाना हुआ व्यापार-वाणिज्य। इस सम्यता का साधन था— तलवार, आधार था—वीरत्व, और उद्देश्य था—लौकिक और पारलौकिक मीग।

## हमारी सभ्यता शान्तिप्रिय है

हमारी कहानी क्या है? आर्य लोग शान्तिप्रिय हैं, खेतीबारी कर अनाज पैदा करते है और शान्तिपूर्वक अपने परिवार के पालन-पोषण में ही खुश होते हैं। उनके लिए साँस लेने का अवकाश यथेष्ट था, इसीलिए चिन्तनशील तथा सम्य होने का अवकाश अधिक था। हमारे जनक राजा अपने हाथों से हल भी चलाते थे और उस समय के सर्वश्रेष्ठ आत्मिवद् भी थे। यहाँ आरम्भ से ही ऋिष-मुनियों और योगियों आदि का अम्युद्य था। वे लोग आरम्भ से ही जानते थे कि ससार मिथ्या है। लडना-झगडना वेकार है। जो आनन्द के नाम से पुकारा जाता है, उसकी प्राप्ति शान्ति में है और शान्ति है शारीरिक भोग के विसर्जन मे। सच्चा आनन्द है मानिसक उन्नति में और वौद्धिक विकास में, न कि शारीरिक भोगों मे। जगलों को आवाद करना उनका काम था।

इसके वाद इस साफ भूमि मे निर्मित हुई यज्ञ की वेदी और उस निर्मल आकाश में उठने लगा यज्ञ का धुर्आं। उस हवा में वेदमत्र प्रतिब्बनित होने लगे और गाय-वैल आदि पशु नि शक चरने लगे। अब विद्या और धर्म के पैर के नीचे तलवार का स्थान हुआ। उसका काम सिर्फ धर्मरक्षा करना रह गया, तथा मनुष्य और साम-वैक्ष ज्ञानि पशुक्रो का परित्राण करना। वीरो का नाम पडा आपदनाता—कानिय।

हम तकवार आदि सक्का अधिपित राजक हुवा—यमें। वही राजामो ना राजा जम्पू न सो जान पर भी स्वा जाग्रत रहता है। वर्ग के आसम में समी स्वाचीन रहते हैं।

आर्यो द्वारा आदिम भारतीय जाति का विभाश यूरोपियनों का बाधारहीन अनुमान मात्र है

मूरोतीय पश्चिमों का यह कहना कि लामें कांग नहीं से नूनते-फिर्ड आपर मारत में बनकी बाति का मार-नाटकर और बगीन कीनकर स्वय मही बस गय नंदक अहमको की बात है। आक्ष्मयें तो दस बात का है कि हमारे मारतीय बिहान भी उन्हों के स्वर में स्वर मिलांचे हैं और यहां सब बूढ़ी बातें इमारे बाल बन्ना की पढ़ानी बाती हैं—अह में र अन्यार है।

में स्वय मत्यक हूँ विद्वता का बाधा वही करता किन्तु जो उपनंता हूँ उसे ही सकर मैंने पैरिस की कार्येख में इसका प्रतिवाद किया जा। यूरोपीय एव मारतीय विद्वारा से मैंने इसकी चर्चा की है। मीका बाने पर फिर इस सम्बन्ध म प्रस्त उठाता चाहुँगा। यह मैं तुम कोनो से बीर अपने पण्डियों से कहता हूँ

कि बपनी पुस्तको का अभ्ययन करके इस समस्या का निर्चय करो।

पूरोपियनों को जिस बेस में मोका निकला है बहाँ क बादिम निवासियों का नाम करक स्वय मीज से पहुने लगते हैं इनिक्स उनका करना है कि जायें सोना में मी बैना ही किया है। वे बुन्दिल पाक्यारम बन्न अमें विस्कार हुए सिक्स मार्गे, निरुक्त के कहते हुए पुग्ते एत्ते हैं और नहते हैं जायें नगी में मैं बैसा ही किया है। मैं पूक्ता चाहता हूँ कि सस पास्ता का जावार नगी हैं। क्या निर्फ मनाव ही? गुन्न जपना जनाव-जनावन करने कर से पीनी।

तिल वर सबया मुक्त म अवदा और नही पुनन देखा है ति आवें कुसरे देखा संभारत म बाये? देश बान ना अमान नुष्टे नहीं निका है कि उन नीमा ने अमनी जानियों का सार-नारन्यर वहीं निवान निवा? दान वर्षे सद्वापान नी नदा बरूरन है? तुमन तो उपायच पड़ी ही नहीं दिर व्यर्गे ही राजायव न आदार पर मह गाउँन गुरू वर्षों गढ़ पहुँ ही?

रामायण आय जानि द्वारा बनार्य-विजय का उपान्यान मही ह राज्ञायन का है-अग्यों के बाग विश्वा जगनी जानियों की विजय!! हाँ, यह ठोक है कि राम मुसम्य आर्य राजा थे, पर उन्होंने किसके साथ लड़ाई की थी? लका के राजा रावण के साथ। जरा रामायण पढ़कर तो देखो, वह रावण सम्यता में राम के देश से बढ़ा-चढ़ा था, कम नहीं। लका की सम्यता अयोध्या की सम्यता से अधिक थी, कम नहीं, इसके अलावा वानरादि दक्षिणी जातियाँ कहाँ जीत ली गयी? वे सब तो श्री राम के दोस्त बन गये थे। किस गृह का या किस वालो नामक राजा का राज्य राम ने छीन लिया? कुछ कहो तो सहीं?

सम्भव है कि दो-एक स्थानो पर आर्य तथा जगली जातियों का युद्ध हुआ हो। हो सकता है कि दो-एक घूर्त मुनि राक्षसों के जगल में घूनी रमाकर बैठे हो, घ्यान लगाकर आँखें बन्द कर इस आसरे में बैठे हो कि कब राक्षस उनके ऊपर पत्थर या हाड-मास फेंकते हैं जियों ही ऐसी घटनाएँ हुई कि वे लोग राजाओं के पास फरियाद करने पहुँच गये। राजा जिरह-बख्तर पहनकर, लोहे के हथियार लेकर घोडे पर चढकर आते थे, फिर जगली जातियाँ हाड-पत्थर लेकर उनसे कब तक लड सकती थी? राजा उन्हें मार-पीटकर चले जाते थे। यह सब होना सम्भव है। किन्तु ऐसा होने पर भी यह कहाँ लिखा है कि जगली जातियाँ अपने घरों से भगा दी गयी।

आर्य सम्यता रूपी वस्त्र का करघा है विशाल नद-नदी, उष्णप्रधान समतल क्षेत्र, नाना प्रकार को आर्यप्रधान सुसम्य, अर्घसम्य, असम्य जातियाँ इसकी कपास हैं, और इसका ताना है वर्णाश्रमाचार। इसका बाना है प्राकृतिक द्वन्द्वों का और सघर्ष का निवारण।

### उपसहार

यूरोपीय लोगो । तुमने कब किसी देश का मला किया है ? अपने से अवनत जाति को ऊपर उठाने की तुममें शक्ति कहाँ है ? जहाँ कही तुमने दुर्बल जाति को पाया, नेस्त-नावृद कर दिया और उसकी निवास-भूमि में तुम खुद वस गये और वे जातियाँ एकदम मिटयामेट हो गयी । तुम्हारे अमेरिका का क्या इतिहास है ? तुम्हारे आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, प्रशान्त महासागर के द्वीप-समूह और अफीका का क्या इतिहास है ?

वे सव जगलो जातियाँ आज कहाँ है ? एकदम सत्यानाश । जगली पशुओ की तरह उन्हें तुम लोगो ने मार डाला। जहाँ तुम्हारी शक्ति काम नहीं कर सकी, सिर्फ वहीं अन्य जातियाँ जीवित हैं।

भारत ने तो ऐसा काम कभी भी नहीं किया। आर्य लोग वडे दयालु थे, उनके

अनम्ब समुद्रस्त् विसास हृदय ये वैदी प्रतिमानास्पन्न महित्यम् मे उन सर्व मानदीक प्रतीत होनेनाची पात्तविक प्रमासिकी ने विद्यी समय भी स्थान नहीं पाया। स्वदेशी बहुमको । यदि आर्य लोग बगमी सोयो को मारनीटकर यहीं बास करते सी क्या हम बम्बियम् की सीट होगी?

यूरोण का उद्देश्य है—सबको नाम करने स्वय अपने को बचाये रमना।
वासी का उद्देश्य वा—सबको अपने समान करना अवना अपने से मी दहा करना।
यूरीनीय सम्प्रता का सावन—सक्तवार है और आयों को सम्प्रता का उपाय—वर्ष-विभाग। शिक्षा और अधिकार के लाखन्य के अपूक्षार सन्यता सीधन की सीता यो —वर्ग-विभाग। यूरोप में बस्वानों की बय और निर्वेशों की मृत्यु होती है। मारत में प्रत्येक नामाविक नियम वुर्वेभों की रहा अपने के किए ही बनामा नया है।

मानव काठि की उन्निति के सम्बन्ध में ईसाई और मुसलमान धर्म की सुलना

प्रोरोप कोन किछ सम्मता को इतनी बबाई कप्तो है उसकी उपार्ट का सर्व क्या है? उसका सर्व ग्रही है कि सिद्ध अनुष्यित को उपित बना देवी है। भीरी पुंठ अपना स्टेन्सी हाए मुखा मुस्कामा अपने समान करवहरूरकोर राजे हैं। एक इस कर भीरी करने के सप्ताय में कोडे एवं कीवी की पढ़ा पाता है——वहीं बाद एक बातों के बीचित्र का निवास करती हैं 'दूर हुट। मैं बई आता बाइती हैं 'इस प्रकार की मित्र यूरीशीय नीति—विवास प्रमाप यह है कि बित बनह पूरीपिननों का सामन हुआ वहीं आदित स्टारी हैं 'दूर हुट। मैं बई आता बाइती हैं 'इस प्रकार की मित्र यूरीशीय नीति—विवास प्रमाप यह है कि बित बनह पूरीपिननों का सामन हुआ वहां बहा सामन साम प्रकार की का सामन हुआ वहां का का है 'इस एक्सा के किस साम करता है' इस एक्सा के का सामन हुआ वहां का साम करता है 'इस एक्सा के अध्यान बन्दा में स्टार प्रमाप काना एवं बारसहरणां करने की सामूकी बुध्धीं सामन स्टार हैं 'इस इस्ताविं ।

इस एमय मुख्तमानी की गहानी ठींत चतानिक्यों के ओब तबा उनकी संभवत के मिस्तर के सन्द र्वेडाई पार्य की गहानी ठींत चारानियों की जुनता करो। गहाने तीन स्तानियों में देखाई पर्य स्थार को करना परिचय हो त के एका मीर निर्ण समय कास्टेटाइन (Constantino) की तकार में बंध राज्य के बीच म स्मान

१ स्थामी की के बेश्वासाण के बाद उनके कारक न्यां हो एहं अस्तिनाम फिला पा। मह एवं पूर्ववर्णी समय केटा नूक वैपका से अनुविद हैं। ल

दिया, तव से भी ईसाई घर्म ने आघ्यात्मिक या सामारिक मम्यता के विस्तार में किस समय क्या महायता को है ? जिन यूरोपीय पण्डितो ने पहले-पहल यह सिद्ध किया कि पृथ्वी घूमतो है, ईसाई वर्म ने उनको क्या पुरस्कार दिया था ? किस समय किस वैज्ञानिक का ईयाई वर्म ने समर्थन किया? क्या ईमाई धर्म का साहित्य दीवानो या फोजदारो, विज्ञान, शिल्प अथवा व्यवसाय-कीशल के अभाव को पूरा कर सकेगा? आज तक ईसाई घर्म धार्मिक ग्रन्थों के अतिरिक्त दूमरे प्रकार की प्रस्तकों के प्रचार की आज्ञा नहीं देता। आज जिस मनुष्य का विद्या या विज्ञान मे प्रवेश है, वह क्या निष्कपट रूप से ईस्राई ही वना रह सकता है ? ईसाइयो के नव व्यवस्थान मे प्रत्यक्ष अयवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी विज्ञान या शिल्प की प्रशसा नहीं है। किन्तू ऐसा कोई विज्ञान या शिल्प नहीं है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करान शरीफ या हदीस मे अनेक वाक्यों से अनुमोदित या उत्साहित न किया गया हो। युरोप के मर्वप्रवान मनीषी वाल्टेयर, डारविन, वुक्तनर, पलामारोयन, विकटर हचुगो आदि पुरुषो को वर्तमान ईसाई घर्म द्वारा निन्दा को गयो एव उन्हे अभिशाप दिया गया। किन्तू सभी महारमाओ को इस्लाम धर्म ने आस्तिक माना, कहा केवल यही कि इनमे पैगम्बर के प्रति विश्वास न था। सभा वर्मी की उन्नति के वाघक तथा साचक कारणो की यदि परीक्षा ली जाय. तो देखा जायगा कि इस्लाम जिस स्थान पर गया है, वहाँ के आदिम निवासियो की उसने रक्षा की है। वे जातियाँ अभी भी वहाँ वर्तमान है। उनकी भाषा और जातीय विशेषत्व आज भी मौजूद हैं।

ईसाई वर्म कहाँ ऐसा कार्य दिखा सकता है? स्पेन देश के अरवी, आस्ट्रेलिया और अमेरिका के आदिम निवासी लोग अब कहाँ हैं? यूरोपीय ईसाइयो ने यहूदियो की इस समय क्या दशा की है? एक दान-प्रणाली को छोडकर यूरोप की कोई भी कार्य-पद्धित ईसाई धर्मग्रंथ (Gospels) से अनुमोदित नहीं है, विल्क उसके विरुद्ध हो है। यूरोप में जो कुछ भी उन्नति हुई है, वह समी ईसाई धर्म के विरुद्ध विद्रोह के द्वारा। आज यूरोप मे यदि ईसाई धर्म की शवित प्रवल होती, तो यह शक्ति पास्टधूर (Pasteur) और कॉक (Coch) की तरह के वैज्ञानिकों का पशुओं को तरह भून डालतो और डारविन के शिष्यों को फौंसी पर लटका देती। वर्तमान यूरोप मे ईसाई धर्म और सम्यता अलग चीज़े हैं। सम्यता, इस समय अपने पुराने शत्रु ईसाई धर्म और सम्यता अलग चीज़े हैं। सम्यता, इस समय अपने पुराने शत्रु ईसाई धर्म की नाश् के लिए, पादियों को मार भगाने और उनके हाथों से विद्यालय तथा धर्मार्थ चिकित्सालयों को छीन लेने के लिए कटिबद्ध हो गयी है। यदि मूर्ख किसानो का दल न होता, तो ईसाई धर्म अपने घृणित जीवन को एक क्षण भी कायम न रख सकता और स्वय समूल

विवेकानन्य साहित्य

11X

उचार फेंका बाता क्योंकि सहर क रहनेवाक वरित्र क्षेण इस समय मी ईसाई वर्ष के प्रकट राष्ट्र हैं। इसके साथ इस्काम वर्ष की तुकना करों तो प्रतीत होगा कि मुख्यमानों के देस की सारी पद्धतियों इस्काम वया के बनुसार प्रविच्छ हुई है और इस्काम के वर्षप्रवारकों का सभी पाक्रमंत्रीरी बहुत सम्मान करते हैं तथा दूसर वर्मों के प्रवारक भी तकसे सम्मानित होते हैं।

#### प्राच्य और पारपास्य

पारचारय देशों में इस समय एक साब ही क़क्सी और सरस्वती दोना की हुपा ही भयी है। केवल मीय की चीवा को ही एकव करके वे शान्त नहीं होते वरम् सभी कामां सं एक मुख्यरका देवना चाहते हैं। सान-पान वरधार सभी में मुन्दरता की बोज है। जब धन का तो हमारे देख में भी एक दिन यही माद का? इस समय एक जोर दरिजता 🛊 इसरी जोर इस लोग इसो नस्टस्तको प्रस्ट. होते वा यहे है। जाति के जो गुण वे वे मिटते चर्क का रहे हैं और गास्वास्प रेस चे मी कु# नहीं पा रहे हैं। चक्रने-फिरनं उठने-बैठनं सभी के लिए हमारा एक निमम मा वह तब्द हो रहा है और हम काग पाक्कारय निममों को सपनाने में मी जसमर्व है। पूजा-पाठ प्रमृति बादि जो कुछ वा उसे दो हम जोग बस संप्रवाहित किये दे रहे हैं पर समयोगयोगी किसी नवीन नियम का असी भी निर्माण नहीं हो प्हा है। हम इस समय दुवंशा के बीच मे पढ़े हैं। भावी बगाक बसी मी बपने पैरो पर नहीं बड़ा हुना है <sup>है</sup>। यहाँ सबसे अभिक दुवैशा कवाली की हुई है। पहले सभी मुदाएँ दीवाको को रय-बिरगा रैनती थी आँगन को फूक-पत्तो के विको संसनाती मी आने-पीने की चीको को भी ककारमक दन से सवादी मी नह सब यादो चुल्हे ने चलानयाहै यासी प्रही जा यहाहै ! नयो चीजे अवस्य सीचनी होगी जीर करती जी होगी पर त्या पुरानी वीको की वस में बुबाकर? नमी बार्वे वी तुमने खाक सीबी हैं केवल बकवाय करना जानते हो! काम की विद्या पुसने कीन भी भीकी है? जान मी बुर ने गाँगों ने लकती के मीर हैंग के पुराने काम देख जाजो । कलकार्य के महाई एक जोबा दरवाचा तक नहीं सैगार कर एकते। दरवाका नया-सिटकिमी तक नहीं बना सकते। बढाईपना तो अब बंबत नमेंबी सीनारों को सरीयने में ही रह गया है। यही सबस्वा सब चीबी से उपस्थित हो नयी है। हमारा जा दूछ वा वह सब तो वा रहा है और विरेखा हैं। भी सीती है नेवल बहवात । बाली विकार्ज ही को पहते हो । इसारे देख म अयासी मौर विकायत में भागरिष (भागरलैंग्डवाले) दोला ही एक वारा में बह रहे हैं। खासी बनवक वरते हैं। वस्नुता साक्ष्में में ये दोली वातियाँ

खूव निपुण है, किन्तु काम करने मे एक कौडी भी नहीं, अभागे दिन-रात आपस मे ही मार-काटकरके प्राण देते हैं।

साफ-सुथरा बनने-ठनने मे इस देश (पाश्चात्य) का इतना अधिक अम्यास हो गया है कि गरीब से ग़रीब आदमी की भी इस ओर दृष्टि रहती है। दृष्टि भी किसी मतलब से ही रहती है—कारण, साफ-सुथरा कपडा-लत्ता न पहनने से कोई उन्हें कामकाज ही न देगा। नौकर, मजदूरिन, रसोइया सवका कपडा दिन-रात लकालक रहता है। घरद्वार झाड-झूढ, घो-पोछकर साफ-सुथरा किया रहता है। इनकी प्रधान विशेषता यह है कि इघर-उघर कभी कोई चीज नही फेंकेंगे। रसोईघर झकाझक—कूडा-करकट जो कुछ फेंकना है, बर्तन मे फेंकेंगे, फिर उस स्थान से दूर ले जाकर फेंकेंगे। न आँगन मे और न रास्ते मे ही फेंकेंगे।

जिनके पास धन है, उनका घर देखने की चीज होती है—रात-दिन सब झकाझक रहता है। इसके बाद देश-विदेशों की नाना प्रकार की कारीगरी की चीजों को एकत्र कर रखा है। इस समय हमें उनकी तरह कारीगरी की चीजों एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु जो चीजों नष्ट हो रही है, उनके लिए तो थोडा यत्न करना पड़ेगा या नहीं? उनकी तरह का चित्रकार या शिल्पकार स्वय होने के लिए अभी भी बहुत देर है। इन दोनों कामों में हम लोग बहुत दिनों से ही अपटु है। हमारे देवी-देवता तक सुन्दर होते हैं, यह तो जगन्नाथ जी को हो देखने से पता लग जाता है। बहुत प्रयत्न से उनकी नकल करने पर कही एकाध रिववर्मा पैदा होते हैं। इसकी अपेक्षा देशी ढग के चित्र बनाना अधिक अच्छा है—उनके कामों में फिर झकाझक रग है। इन सबको देखने से रिववर्मा के चित्रों का लज्जा से सिर नीचा हो जाता है। उनकी अपेक्षा जयपुर के सुनहले चित्र और दुर्गा जी के चित्र आदि देखने में अधिक सुन्दर हैं। यूरोपियनों की पत्थर की कारोगरी आदि की वार्तें दूसरे प्रवन्य में कही जायेंगी। यह एक बहुत वडा विषय है।

### भारत का ऐतिहासिक क्रमविकास

#### ≠ तत् सत्

#### 🗈 मनी भववते रामकृष्याय

मातारी छन् कायते ! — अवन् छे छन् का आविर्माव मही हो छवता ! छन् वा कारक अवन् कसी मही हो छवता ! युन्न छे विशो वस्तु वा युन्न छन्न मही । कार्य-कारणवाद धर्यचलित्यान है जीर ऐंगा कोई देउ-नाक बाठ नहीं है जब एक्टा करितल नहीं था। यह छिदान्य भी उठना हो आचीन है जितनी जायें जाति इस जाति के मन्त्रप्रदा कवियो ने घरवा गौरर गाम माया है इस्ते रार्थनिकों ने उत्तर्ज मुक्तर्फ विशा है और उस्त्रेण वह आवारिका बनामी जिस पर बाव का भी हिन्नु करने वीचन की त्यस यावना स्वित कड़ा है ।

विस्केषम से विकास ही नया। यद्यपि बारिनिक प्रयासी का परियास एक नावी भूरण्यर सिस्पी ने जनस्वन्त हावों के प्रयास बीसा पत्रे ही हो। किन्तु सीम ही उपवी स्वान विस्थिद विकास निर्मीक प्रयासी एवं वास्वयंत्रक परियासी से के निर्मा।

इस निर्मीक्या ने इन बार्य क्षियों को स्वनिधित यह कुष्या की हर एक दें-सं परीक्ष के किए में रिल किया उन्हें बनने कंप्रेयश्व के सब्द शाक के विश्वेष्ण के रावक और मनन के किए उक्साया। इसी कारण उन्होंने कर्प्यका को स्वव दिवा किया उनके परिवर्तन और पून परिवर्तन किया उन्होंने दिवा से क्ष्मार्थ उक्सा उनका स्वयन किया और उन्होंने सार्वभीय सर्वव्या को। देवी-वेक्तायों के बारे से गहरी जनकी कुर्द और उन्होंने सार्वभीय सर्वव्यापक सर्वनिवर्तायों होता या पूने क्ष्मार्थ कर्द्यकर पूर्वक्शिक बहिक्का वर विधा स्था और उन्हें दिवा होता या पूने क्ष्मार्थ कर्द्यकर पूर्वक्शिक बहिक्का वर विधा स्था और उन्हें दिवा होता या पूने क्ष्मार्थ कर्द्यकर पूर्वक्शिक बहिक्का वर विधा स्था और उन्हें दिवा होता स्था पूने क्ष्मार्थ कर्द्यकर पूर्वक्शिक बहिक्का वर विधा स्था और उन्हें दिवा होता स्था पूर्व क्ष्मार्थ कर्द्यकर स्था क्ष्मार्थ क्ष्मार्थ क्ष्मार्थ स्था क्ष्मार्थ स्था क्ष्मार्थ क्ष्मार्थ के बाद स्था दिवा क्ष्मार्थ क्ष्मार् कारण अन्य किसी अर्वाचीन या प्राचीन जाति की तुलना मे गणित को इस जाति का योगदान सर्वाधिक है। उनके रसायन शास्त्र, औषिययो मे घातुओ के मिश्रण, सगीत के स्वरो के सरगम के ज्ञान तथा उनके घनुषीय यत्रो के आविष्कारों से आयुनिक यूरोपीय सम्यता के निर्माण मे विशेष सहायता मिली है। उज्ज्वल दन्त-कथाओ द्वारा, बाल मनोविकास के विज्ञान का आविष्कार इन लोगों ने किया। इन कथाओं को प्रत्येक सम्य देश की शिशुशालाओं या पाठशालाओं में सभी वच्चे चाव से सीखते हैं और उनकी छाप जीवन भर बनी रहती है।

विश्लेषणात्मक सूक्ष्म प्रवृत्ति के पूर्व एव पश्चात् इस जाति की एक अन्य वौद्धिक विशेषता थी—काज्यानुभूति, जो मखमली म्यान की तरह इस प्रवृत्ति को आच्छादित किये हुए थी। इस जाति का धमं, इसका दर्शन, इसका इतिहास, इसका आचरण-शास्त्र, राजनीति, सब कुछ काज्य-कल्पना की एक क्यारी मे सँजोये गये हैं और इन सबको एक चमत्कार-भाषा मे, जिसे सस्कृत या 'पूर्णाग' नाम से सम्बोधित किया गया तया अन्य किसी भाषा की अपेक्षा जिसकी ज्यञ्जना-शिवत वेजोड है, ज्यक्त किया गया था। गणित के कठोर तथ्यो को भी ज्यक्त करने के लिए श्रुतिमधुर छदो का उपयोग किया गया था।

विश्लेषणात्मक शक्ति एव काव्य-दृष्टि की निर्भीकता, ये ही हिन्दू जाति के निर्माण की दो अन्तर्वर्ती शिक्तयाँ हैं, जिन्होंने इस जाति को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। ये दोनों मिलकर मानो राष्ट्रीय चित्र के मुख्य स्वर हो गये। इनका सयोग इस जाति को सदा इन्द्रियों से परे जाने के लिए प्रेरित करता रहा है—वह उनके उस गभीर चिंतन का रहस्य है, जो उनके शिल्पियों द्वारा निर्मित इसपात की उस छुरी की भाँति है, जो लोहे का छड़ काट सकती थी, किंतु इतनी लचीली थी कि उसे वृताकार मोडा जा सकता था।

सोना-चाँदी मे भी उन्होंने कविता ढाली। मणियो का अद्भुत सयोजन, सग-ममर में चमत्कारपूर्ण कौशल, रगो मे रागिनी, महीन पट जो वास्तविक ससार की अपेक्षा स्वप्नलोक के अविक प्रतीत होते है—इन सबके पीछे इसी राष्ट्रीय चरित्र-लक्षण की अभिव्यक्ति के सहस्रो वर्षों की साधना निहित है।

कला एव विज्ञान, यहाँ तक कि पारिवारिक जीवन के तथ्य भी काव्यात्मक भावों से परिवेष्टित हैं, जो इस सीमा तक आगे वढ जाते हैं कि ऐन्द्रिय अतीन्द्रिय का स्पर्श कर ले, स्यूल यथार्थता भी अयथार्थता की गुलावी आभा से अनुरजित हो जाय।

हमें इस जाति की जो प्राचीनतम झलके मिलती है, उनसे प्रकट होता है कि इस जाति में यह चारित्रिक विशेषता एक उपयोगी उपकरण के रूप में पहले से ही विद्यमान थी। प्रगति-पथ पर अग्रसर होने में वर्म एव समाज के अनेक रूप पीड़े कुट ममे होये तब कही हम इस बाति का वह क्य उपसब्ध होता है, वो बाज वेद प्रवर्ष म विषय है। सम्बद्धारियत देवसबक्ष विसद कर्मकाण्य व्यवसाय-विशिक्षय के कारण समाव

सुव्यवस्थित वेवमबळ विश्ववं कामकाच्य व्यवसाय-वामश्रेय क कारन समान का पैनुक वर्षों से विभावन जीवन की सनेकानेक बावस्थकताएँ एव सुवोपसीय के सावन बादि एक्के से ही इससे सीवव है।

सर्विकास बाबुनिक विद्वान इस बात पर सञ्चमत है कि भारतीय सम्बाध पर सन्य परिस्पितिपरक रीति-रिवाब तब तक इस वासि पर कोई प्रमाव नहीं बाध सक्त था।

सदियों तक प्रपंत-गय पर क्षमतर होने के बाद हुये एक ऐसी मानव-गोकी मिलती है को उत्तर में हिमाकय ने द्वित तथा विक्षिय के उत्तर में दिसाकय ने दिन तथा विक्षय के उत्तर में दिसाक में विकार के विकार किया है। यहाँ होने विकार करार मा प्रवाहित है। यहाँ होने विकार कारण एक मादिवारों कियाने करने क्या कारण में हमाने करने स्थान करार मा प्रावित है। यहाँ हमें किया के स्थान कर महान् राष्ट्र का साविमान होता है विकार में प्रयोगवान दिया। अन्य में हमारे सम्मान एक महान् राष्ट्र का साविमान होता है विकार में प्रयोगवान दिया। अन्य में हमारे सम्मान एक महान् राष्ट्र का साविमान होता है विकार समें मार्थ प्रवित्ता का स्थान मार्थ मार्थ प्रवाह हमार्थ के मार्थ विकार स्थान प्रवित्ता का स्थान मार्थ मार्थ प्रवाह हमार्थ के मार्थ किया मार्थ मार्थ मार्थ हमार्थ ह

भारतीय बक्तवायु न इस जानि को प्रतिका को एक और उज्जान दिसा प्रशात की। उस मुस्ति पर बार्ग प्रहरित अमुक्त की एक बार्ग अहुनित पर विश्व पाना सरक पा एउन्सामन ने चिन्तन के खेन म जीवन की सहुत्तर सम्बन्धी स उक्तवारा एवं उन्हें जीनामा प्रारम्भ दिखा। स्वध्यावद्य आराजीय समाय में विश्वा रप पुरातिन मर्वोद्यम वर्ष के ही पर्य ताक्यार चकानेवाले कानिय नहीं। इतिहास में उस कर्तारण नाम में ही पुरातिमा ने वर्षकाण की विश्व बनाने से आपनी तारी मानित कमा दी और वन राज्य के पित्र विश्व विश्वान एवं मिन्ति वर्षामा का बारी बार बारना भारती हा गया तक प्रथम वार्शिक्ष विभाग कर पुरात्तान हुआ। राज्य वर्ष इस प्राप्त विश्विष्णाम को उत्स्तित करने स अपनी रहा।

प्रद और अधिकास बुदाहित अधिक स्थानों से प्रतित होतर उस विधिय्य प्रमेन्यतस्त्रा को सुरक्षा के लिए विश्वस था जिसके कारण समाज के लिए उसका अस्तित्व अनिवार्य या और जाति-परम्परा मे उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला था। दूसरी ओर, राजन्य वर्ग केवल विधि-विद्यानों के सचालन का ज्ञान रखनेवाले पुरोहितों को सर्वप्रयम स्थान देने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंकी सशक्त दक्षिण मुजा से राष्ट्र की रक्षा एवं पथ-प्रदर्शन होता था, और अब उन्होंने चिन्तन के क्षेत्र में भी अपने को अग्रगामी पाया। इनके अलावा पुरोहित एवं क्षत्रिय दोनों वर्गों के अन्य कुछ ऐसे लोग थे, जो कर्मकाण्डियों एवं दार्शनिकों का समान रूप से उपहास करते थे। उन्होंने आध्यात्मिकता की बोखा एवं पुरोहित-प्रपच घोषित किया तथा भौतिक सुख-प्राप्ति को ही जीवन का सर्वोत्तम घ्येय ठहराया। कर्मकाण्डों से अवकर एवं दार्शनिकों की जिटल व्याख्या से विभ्रान्त होकर लोग अधिकाधिक मख्या में जडवादियों से जा मिले। यही जाति-समस्या का सूत्रपात था एवं भारत में कर्मकाण्ड, दर्शन तथा जडवाद के मध्य उस त्रिभुजात्मक संग्राम का मूल भी यही या, जिसका समाधान हमारे इस युग तक सम्भव नहीं हो पाया है।

इस समस्या के समाघान का प्रथम प्रयास था—स्वंसमन्वय के सिद्धान्त का उपयोग, जिसने आदि काल से ही मनुष्य को अनेकृत्व में भी विभिन्न स्वरूपों में लक्षित एक ही सत्य के दर्शन की शिक्षा दी। इस सम्प्रदाय के महान् नेता क्षत्रिय वर्ग के स्वय श्री कृष्ण एव उनकी उपदेशावली गीता ने, जैनियो, बौद्धों एव इतर जन सम्प्रदायों द्वारा लायी गयी उथल-पुथल के फलस्वरूप विविध क्रांतियों के वाद भी अपने को भारत का 'अवतार' एव जीवन का यथार्थतम दर्शन सिद्ध किया। यद्यपि थोड़ें समय के लिए तनाव कम हो गया, लेकिन उसके मूल में निहित सामाजिक अभावों का—जाति परम्परा में क्षत्रियों द्वारा सर्वप्रथम होने का दावा एव पुरोहितों के विशेषाधिकार की सर्वविदित असहिष्णुता का—जो अनेक कारणों में से दो थे—समाधान इससे नहीं हो सका। जातिभेद एव लिंगभेद को ठुकराकर कृष्ण ने आत्मज्ञान एव आत्म-साक्षात्कार का द्वार सबके लिए समान रूप से खोल तो दिया, लेकिन उन्होंने इस समस्या को सामाजिक स्तर पर ज्यों का त्यों वना रहने दिया। पुन यह समस्या आज तक चलती आ रही है, यद्यपि सामाजिक समानता सर्वसुलभ वनाने के लिए बौद्धों एव वैष्णवों ने महान् संघर्ष किये।

आमुनिक भारत सभी मनुष्यो की आष्यात्मिक समता को स्वीकार तो करता है, लेकिन सामाजिक भेद को उसने कठोरतापूर्वक बनाये रखा है।

इस तरह ई० पूर्व सातवी शती में हम देखते हैं कि नये सिरे से हर एक क्षेत्र में सबर्ष पुन छेडा गया और अन्त में छठी शती में शाक्य मुनि वृद्ध के नेतृत्व में इस सबर्ष ने परम्परागत व्यवस्था को परामृत कर लिया। विशेषाधिकारी पांजे कूट गमे हीने तब कही हम इस जाति का बहु कप उपरुक्त होता है, वो साप्त बंद सन्तों म वन्ति है।

भूष्यवस्थित वेशमबस्त विशव कर्मकाच्य व्यवसाय-विशिश्चय के कारण उसार का पैनृत वर्णों में विभाजन जीवन की सनेवानेक आवश्यककाएँ एव सुबोपनीन में सावन साबि पहुले सही इससं मीजूर है।

समिकारा बायूनिक बिहान इस बात पर सहमत है कि सारतीय बस्तायु एवं सन्य परिस्थितपरक रौति-रिवास तक तक इस बाति पर औई प्रभाव नहीं बास सका वा।

मारतीय बत्तवानु ने देव बाति की प्रतिमा को एक बौर उच्चतर दिया प्रता की। कम पूमि पर बही बहित बमुद्दल वी एव बडी प्रहृति पर विवस पाना छरत को छाटु-मानव न विचान के बीन में शीवन की महुत्तर नमस्वानी से उत्तरता पर उन्हें बीगाना प्रास्म दिया। क्ष्मानक मारतीय नमाद म विचा एक पुरीतिन सर्वोत्तव वर्ग ने हो नये छवचार क्षमानेवाले क्षतिय नहीं। इतिहास में उन बस्तोद्य नाल म ही पुरीतिमा ने वर्गपहर को विवाद बनाते से बगानी धारी मत्ति नगा वी और जब छाट ने लिए विचित्तवानी एक निर्मीद कमराचा न बीग सराम्न भारी हैं। त्या छाट मण्ड साहित्य विचान का पुनरात हुआ। राजप्य वर्ग कर चानक विचित्तवाना को उन्मुक्तिन विचान का पुनरात हुआ।

एक मोर सविकाश पुरीहित जाविक स्वावों से प्रेरित हालर उस विशिष्ट धर्म-स्वरूप को सुरक्षा ने लिए विकास के जिसके बारण समाज ने लिए जनका अस्तित्व अनिवार्य या और जाति-परम्परा मे उन्हे सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला था। दूसरी ओर, राजन्य वर्ग केवल विधि-विधानों के सचालन का ज्ञान रखनेवाले पुरोहितों को सर्वप्रयम स्थान देने के लिए तैयार नहीं था। उन्हीं को सशक्त दक्षिण भुजा से राष्ट्र की रक्षा एवं पथ-प्रदर्शन होता था, और अब उन्होंने चिन्तन के क्षेत्र में भी अपने को अग्रगामी पाया। इनके अलावा पुरोहित एवं क्षत्रिय दोनों वर्गों के अन्य कुछ ऐसे लोग थे, जो कर्मकाण्डियों एवं दार्शनिकों का समान रूप से उपहास करते थे। उन्होंने आध्यात्मिकता को चोखा एवं पुरोहित-प्रपंच घोषित किया तथा भौतिक सुख-प्राप्ति को ही जीवन का सर्वोत्तम घ्येय ठहराया। कर्मकाण्डों से अबकर एवं दार्शनिकों की जटिल व्याख्या से विभ्रान्त होकर लोग अधिकाधिक सख्या में जडवादियों से जा मिले। यही जाति-समस्या का सूत्रपात था एवं भारत में कर्मकाण्ड, दर्शन तथा जडवाद के मध्य उस त्रिमुजात्मक सग्राम का मूल भी यही या, जिसका समाधान हमारे इस युग तक सम्भव नहीं हो पाया है।

इस समस्या के समाधान का प्रथम प्रयास था—सर्वसमन्वय के सिद्धान्त का उपयोग, जिसने आदि काल से ही मनुष्य को अनेकृत्व में भी विभिन्न स्वरूपों में लक्षित एक ही सत्य के दर्शन की शिक्षा दी। इस सम्प्रदाय के महान् नेता क्षित्रय वर्ग के स्वय श्री कृष्ण एवं उनकी उपदेशावली गीता ने, जैनियों, बौद्धों एवं इतर जन सम्प्रदायों द्वारा लायी गयी उथल-पुथल के फलस्वरूप विविध कातियों के वाद भी अपने को भारत का 'अवतार' एवं जीवन का यथार्थतम दर्शन सिद्ध किया। यद्यपि थोडे समय के लिए तनाव कम हो गया, लेकिन उसके मूल में निहित सामाजिक अभावों का—जाति परम्परा में क्षित्रयों द्वारा सर्वप्रथम होने का दावा एवं पुरोहितों के विशेषाधिकार की सर्वविदित असहिष्णुता का—जो अनेक कारणों में से दो ये—समाधान इससे नहीं हो सका। जातिभेद एवं लिंगभेद की हुकराकर कृष्ण ने आत्मज्ञान एवं आत्म-साक्षात्कार का द्वार सबके लिए समान रूप से खोल तो दिया, लेकिन उन्होंने इस समस्या को सामाजिक स्तर पर ज्यों का त्या वना रहने दिया। पुत्र यह समस्या आज तक चलती आ रही है, यद्यपि मामाजिक समानता सर्वसुलम वनाने के लिए बौद्धों एवं वैष्णवों ने महान् संघर्ष किये।

आवुनिक भारत सभी मनुष्यो की आघ्यात्मिक समता को स्वीकार तो करता है, लेकिन सामाजिक भेद को उसने कठोरतापूर्वक वनाये रखा है।

डम तरह ई० पूर्व सातवी शती में हम देखते हैं कि नये सिरे में हर एक क्षेत्र में सवर्ष पुन छेडा गया और अन्त में छठी शती में शाक्य मुनि वृद्ध के नेतृत्व में इस नवर्ष ने परम्परागत व्यवस्था की परामूत कर लिया। विशेषाविकारी पुरोहितपभी के विराव में बौद्धा ने बंदा के प्राचीन कर्मकाण्य ने क्या कम की उमा दिया विदेक देवों को अपने मामदीय छत्तों के क्रिकरों का स्थान प्रवान निया एवं 'अस्था एव छवीयनायक की पुरोहितों का साविष्टार तथा अन्वविद्याण पीरित किया।

पर्-बिंड को बाववयक बतानेवाले कर्मकाच्या बचानुकांमक बादिभंगा एकान्तिक पुरोहित पन्य एव अविनवदर बारमा के प्रति वास्या के विक्क बता होकर वैदिक बत्ते का मुकार कराना बौंक बत्ते का च्येत बा। वैदिक वर्म का नाम करने या उचनी सामानिक व्यवस्था को उचन देन का उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। सन्यासियों को एक प्रतिकासने प्रश्वासी मिन्नु स्वपुत्तम ये एव बहुसानियों के मिन्नुपिया के वर्ग में स्वपित करके तथा होमानि की बगह सन्तों की प्रतिमा पूजा स्वापित कर बौंडों ने एक प्रतिकासना प्रत्यार का सुवास प्रतिमा

सम्मन है कि सरियों तक दन सुपारकों को विषकाल मारतीयों का समर्पन मिका हो। पुरानी सक्तियों का पूर्णत क्कांत नहीं हुवा वा लेकिन सत्ताम्बमा तक बौदों के प्रमावाविषय के बुन म इसमें किसेन परिवर्तन बकस्य हुआ।

प्राचीन भारत में बौदिकता एवं बाच्यारियकता ही राज्येय बीवन की संप्र-वित्तु ची राज्योरिक परितिविद्यों तही। बाद की मारि बार्रीय में में बीदिकता तमा बांध्यारियकता की शुक्रमा में शामाबिक बोर एवनीरिक येतियाँ मीन रही। ब्रिपेमी एवं बाच्यारियक करवेशकों के बाच्यों के इंदेगीई राष्ट्रीय बीवन का मस्कुल हुवा। इत्तीलिए उपनिवदा में ती हमें पाचाओं कास्मी (वर्ग रह) मेरिका एवं माणिया बादि की हमित्रियों का वर्णन कम्मारत वर्षन तमा मस्दृति के वेनन्न के कम म मिलता है। किर में हमें कम्म कम्मय बार्यों की विमिन्न सायाओं की एवनीरिक माहुण्यकाशास्त्र के स्वाय कम गये।

महान् महाभाग्य महाभारत से राष्ट्र पर प्रमुख मान्त करने के लिए हुस्सचियों सीर राषाची के बीच किये जुड का वर्षन निकता है। इस तुब से से एक हुबरे के किनात का कारण की। साम्मानिक प्रमुखा पूरव से मानवों देखिनों ने चारों सीर वर्षकर कारानी पड़ी एक बढ़ी नेत्रीमून हो पयी बीर दुक्तावाल मूख ने बाद एक प्रवार से नम्म ने नदेशी ना प्रमुख कम गया।

बीद पर्म ने गुपारी की मूर्गि एक प्रकान कार्यक्षेत्र थी। यही पूर्वीय प्रदेश का। और जब मीर्च एजामों में कार्य कुछ पर छगाये पत्रे क्वन से विकाद होकर प्रत गर्म जान्यामन की मान्या बराव्य एवं बचावन प्रवान किया से हह क्या पुरी की वर्ष भी पारिशृत मामार्ग्य के एजनीतिक सवा का खान देव कगा। बीद पर्म की अन्तियना एवं इसके नये जीव का कारण मीर्वेदशी कोरा साद्य के सम्भेष्ट सम्राट् वन गये। मीर्य सम्राटा की प्रभुता ने बीट घम की विश्वव्यापी धर्म बना दिया, जैसा कि हम आज उसे देख रहे हैं।

वैदिक वर्म अपने प्राचीन रूपो की एकातता के कारण वाहरी सहायता नहीं है सका। लेकिन फिर भी इस प्रवृत्ति ने इम धर्म को वियुद्ध एवं उन हेय तत्त्वों से मुक्त रखा, जिनको बीद वर्म ने अपनी प्रचार-प्रवृत्ति के उत्साह में आत्मतात कर लिया था।

आगे चलकर परिस्थित के अनुकूल बनने की अपनी तीव्र प्रवणता के कारण भारतीय बौद्ध धमंं ने अपनी सारी विशेषता तो दी, एव जन-प्रमं बनने की अपनी तीव्र अभिलापा के कारण कुछ ही सदियों में, मुल धमंं की वीद्धिक सक्तियों की तुलना में पगु हो गया। इसी बीच वैदिक पक्ष पशु-बिल जैसे अपने अधिकाश आपित्रजनक तत्त्वों से मुक्त हो गया, एव इसने मृतियों का उपयोग, मन्दिर के उत्मवों तथा अन्य प्रभावोत्पादक अनुष्ठानों के विषय में अपनी प्रतिद्वन्द्वी दुहिता—वीद्ध धमं—से पाठ ग्रहण किया और पहले से ही पतनीन्मुख बौद्ध साम्राज्य को अपने में आत्मसात कर लेने के लिए तैयार हो गया।

और सिदियन (Scythian) आक्रमण एव पाटलिपुत्र साम्राज्य के पूर्ण पतन के साथ ही वह नप्ट-भ्रष्ट हो गया।

अपने मध्य एशिया की जन्मभ्मि पर बौद्ध प्रचारकों के आक्रमण से ये आक्रमण-कारों रुप्ट थे और इन्हें ब्राह्मणों की सूर्योपासना मे अपने सूर्य-धर्म के साथ एक महान् समानता मिली। और जब ब्राह्मण वर्ग नवागन्सुकों की अनेक रीतियों को अगी-कार करने एवं उनका आव्यात्मीकरण करने के लिए तैयार हो गया, तो आक्रमण-कारी प्राणपण से ब्राह्मण धर्म के साथ एक हो गये।

इसके वाद अन्वकारपूर्ण यवनिका एव उसकी सदा परिवर्ती छायाओ का सूत्रपात हुआ। युद्ध के कोलाहल की, जनहत्या के ताण्डव की परिपाटी। तत्पश्चात् एक नयी पृष्ठमूमि पर एक दूसरे दृश्य का आविभीव होता है।

मगघ-साम्राज्य घ्वस्त हो गया था। उत्तर भारत का अधिकाश छोटे-मोटे मरदारों के अधीन था, जो सदा एक दूसरे से लडते-भिडते रहते थे। केवल पूरव तथा हिमालय के कुछ प्रान्तो एव सुदूर दक्षिण को छोडकर अन्य प्रदेशों से बौद्ध धमं लुप्तप्राय हो गया था। आनुविशक पुरोहित वर्ग के अधिकारों के विरुद्ध सदियों तक सध्यं करने के बाद इस राष्ट्र ने अब अपने को जो दो पुरोहित वर्गी के चगुल मे जकडा पाया, वे हैं परम्परागत ब्राह्मण वर्ग एव तये शासन के एकान्तिक भिक्षुगण, जिनके पीछे बौद्ध सगठन की सम्पूर्ण शक्ति थी और जिनकी जनता के साथ कोई सहानुभूति नहीं थी।

:27

भवीत में सबसेपों संही एक ऐसा नवनाउत भारत जानिर्भृत हुआ सिमकें सिए बीर राजपूनों के सीर्थ एवं रखत का मूख्य चुकासा मधा वा जिसकी निर्मान ते उसी ऐतिहासिक विचार-नेत्रा वे एवं बाह्यम की निर्मय तीरून बुधि ने ब्यास्था की ची जिसका पर्व प्रवर्धन करणवार्य एवं उत्तरे अनुमामिया कहारा समित्र वार्षितिक वेदना ने विचा तवा मास्य-यरबार के साहित्य एवं कमा ने विचकी भीतार्थ से प्रमित्त विचा।

इसका कार्य-भार युक्तवपूर्व वा इसकी समस्याएँ पूर्वजो क सम्मूब आयी किन्ही मी समस्याजो को तुमना में कहीं अधिक व्यापक वी। एक हो एक एवं भागवाली समान समाविक एवं वामिक महत्यकासाजोताली जर्मकाहित छोटी एक मुगतिय यह वार्ति को जपने ऐस्व-रखार्व वपने वारों कोए रह जर्गु कमतीय सीतार क्यों करते हो प्रस्त कारों कोए एक जर्म कमतीय सीतार क्यों कर एक विद्याल खाति वन नयी वी। यह जपनी विभिन्न उप-वार्तिय वर्षों में भागवाली जामगरित्य प्रमृतियों एवं महत्वकासामी वं कार्य अपने विभिन्न उप-वार्तिया वर्षों भागवाली जामगरित्य प्रमृतियों एवं महत्वकासामी वं कार्य अनक सितीयों क्यों में विभन्न ही येथी। इस स्वको एक विद्याल एएंद्र में सुस्पानित एवं मुर्तियों का में विभन्न ही येथी। इस स्वको एक विद्याल एवंद्र में सुस्पानित एवं मुर्तियों एक मुर्तियों का मा वी विद्याल के समावान के समावान के सिप्त हुता वा जीर यह साम उपने इस्तों में उस समय गया था जब मह समस्या इस्तों किन नहीं थी।

सब तक प्रका ना—प्रबंध पाने के किए प्रयत्नवाल आर्थेटर जातियों को 
प्राविक्तल एवं एवं प्रकार ने तालों है। एक विधास आर्थ-एवंग्ए का स्वाप्त ।

सिन्दार्थ एवं एवं प्रकारों के वाववृद्ध में बीद वर्ष पर्याप्त एकंक हुआ है

पान को पान्नीय को बना खूं। केंक्त एक एका प्रमा आपा बढ़ विविद्ध 
निम्मस्तरीय आर्थियों के हम्मके से आरावना के वाह्यसम्ब स्वस्था को अन्ताने 
का प्रकारत आर्थ वर्ष के केन्द्रीय वैधिष्ट्य के किए खतरनाव हो यदा और उनकी 
मुद्दीन सम्पर्क सर्थ मन्याप्त का नष्ट कर प्रकार वाह्य सम्पर्क स्वर्ध मन्याप्त का नष्ट कर प्रकार वाह्य सम्पर्क स्वर्ध मन्याप्त का स्वर्ध कर 
प्रविक्तिया का उपन हुआ बीर वर्षणी वरममृति कही अधिकार स्वर्ध स्वर्ध 
करनन सम्पर्ध में कर म बीद वर्षणी वरममृति कही स्वर्ध हो बर्ध।

उत्तर म दुर्गारिक तथा विश्व में सकर एवं रामानुव हारा एवं जम्यातिस्त अन म सवाकिन प्रतिविध्यानार्थी जान्यानन में विविध्य नाम्यताया एवं मनी वी महान् राध्य समय हिन्दू वर्ष में में हैं एवं जमित करने किया है। विश्व हहार जा सिवंद वर्षों से उसका प्रवान करने आधानात्र करना हहा है और बीच बीच में नी मुत्रारों का विश्व हहारा रहा है। अनवन यह प्रतिविध्या विश्व करने स्वाम में व्यव में नी मुत्रारों का विश्व होता हो। है। अनवन यह प्रतिविध्या विश्व करने साथ में नी मुत्रारों का विश्व होता हो। से स्वाम वह प्रतिविध्या विश्व होता हो।

उपनिषदों को या वेदों के तात्त्विक अशों को अपना आघार बनाया। उसने व्यास-संकलित मीमासा दर्शन और कृष्ण की 'गीता' को सर्वोपरि प्रधानता दी, अन्य परवर्ती सभी आन्दोलनों ने इसी क्रम का अनुगमन किया है। शंकर का आन्दोलन उच्च बौद्धिक मार्ग से आगे बढ़ा, लेकिन जन-समाज को इससे कोई लाभ नहीं पहुँचा, क्योंकि इसने जाति-पाँति के जटिल नियमों का अक्षरश पालन किया, जनता की सामान्य भावनाओं को बहुत कम स्थान दिया और केवल संस्कृत को ही विचार के आदान-प्रदान का माध्यम बनाया। उघर रामानुज एक अत्यन्त व्यावहारिक दर्शन लेकर आये। उन्होंने भावनाओं को अधिक प्रश्रय दिया, आध्यात्मिक साक्षात्कार के पहले जन्मसिद्ध अधिकारों को निषद्ध किया और सामान्य भाषा में उपदेश दिया। फलत जनता को वैदिक धर्म की ओर प्रवृत्त करने में उन्हें पूरी सफलता मिली।

उत्तर में कर्मकाण्ड के विरुद्ध हुई प्रतिक्रिया के तुरन्त बाद मालव साम्राज्य का प्रताप जादू की तरह फैल गया। थोड़े ही समय में उसके पतन के बाद उत्तर भारत मानो चिर निद्रा में लीन हो गया। इन्हें अफगानिस्तान के दर्रों से होकर आये मुसलमान घुडसवारों के बच्चनाद ने बड़े बुरे ढग से जाग्रत किया। किन्तु दक्षिण में शकर एवं रामानुज की धार्मिक क्रान्ति के उपरान्त एकीकृत जातियों और शक्तिशाली साम्राज्यों की स्थापना चिर परिचित भारतीय अनुक्रम में हुई।

जब समुद्र के एक छोर से दूसरे छोर तक उत्तर भारत पराभूत होकर मध्य एशियाई विजेताओं के चरणों में पडा था, उस समय देश का दक्षिण भाग भारतीय धर्म एवं सम्यता का शरणस्थल बना रहा। सदियों तक मुसलमानों ने दक्षिण पर विजय प्राप्त करने का प्रयास जारी रखा, किन्तु वे वहाँ अपना पैर कभी मजबूती से जमा पाये, यह नहीं कहा जा सकता। जब मुगलों का बलशाली एवं सुसगिठत साम्राज्य अपना विजय-अभियान पूरा करनेवाला था, दक्षिण के कृषक लड़ाकू घुडसवार पहाडियों-पठारों से निकलकर जल-प्रवाह की भाँति छाने लगे, जो रामदास द्वारा प्रचारित एवं तुकाराम के पदों में निहित धर्म के लिए प्राण देने को किटवद थे। थोडे समय में ही मुगलों के साम्राज्य का केवल नाम शेष रह गया।

मुसलमानी काल में उत्तर भारत के आन्दोलनों की यही प्रवृत्ति रही कि जन-साघारण विजेताओं के घर्म को अगीकार न करने पाये। इसके फलस्वरूप सबके लिए सामाजिक तथा आध्यात्मिक समानता का सूत्रपात हो पाया।

रामानन्द, कवीर, दादू, चैतन्य या नानक आदि के द्वारा सस्यापित सम्प्रदायों के सभी सन्त मानव मात्र की समानता के प्रचार के लिए सहमत थे, यद्यपि उनके दार्शनिक दृष्टिकोणों में भिन्नता अवश्य थी। जनसाधारण पर इस्लाम धर्म की १०-९

स्परित दिवस को रोक्से में ही इनकी जिववादा स्थित व्यव होगी वी और उनमें अब गये विवासी एवं वृष्टिकोच प्रधान करने की बहु समता न रह पानी वी । स्वर्षि वे बन-मुद्दास को पूराने वर्ष के बाबरे में ही रखने हे कहम में स्पर्टिमा संस्क फे वर्षायि में मुद्दाना को जो नमीचता के प्रकोप को भी मर करने में सरक हुए कितन वे कोरे मुबारवारों ही रहे, यो नेवल जीने की जगुगति पाने के लिए ही स्वर्ष करने खें।

चिर से एक बार करत-व्यस्तान का यूग वा गया। विश्व-सन्, मुक्क सामान्य इस उसके विमन्दर तब रक सामितिय एट्टेबाके विशेषी व्यापारी ब्राह्मीती और समेद इस पारस्वरिक कार्य म बुट गये। पबात बनों के सिक्क सम्प्रत मारे कर कार्य, मुटगार, मारकाट वार्षि ने कविरित्त कीर कुन नहीं हुमा। और वर्ष पूर्व और मूनों दूर हा नया इंग्लैंग्ड सर शव पर विजयों के स्था म अनद हुआ। इंग्लैंग्ड में पासन-नाक में आयी पाताची तक साविध-मुध्यनस्या एव विश्वन कायम रहा। समय ही इसना साकी होगा कि यह मुध्यनस्या प्रयक्ति दी वो पा नहीं।

बयेडी राज्य-नान में मारतीय जनता ने मुख् ही धानिक बाल्येकन हुए। इतहा परम्पय मी बही थी था दिल्ली गाम्राज्य न प्रमुख-नाह में उत्तर भारत के सम्प्रत्या की बी। ये थी मून या मूनपाय जनो की बाबार्स हैं.—जातिक कर्में की कातर वाणी, जो जीने की अनुमित माँग रही है। जिन्दा रहने का अधिकार मिल जाय, तो ये लोग विजेताओं की रुचि के अनुमार अपनी आध्यात्मिक या सामाजिक स्थिति को यथासम्भव वदलने के लिए सदा इच्छुक रहते थे, विशेषकर अग्रेजी शासन के अवीनस्थ सम्प्रदाय। इन दिनो विजयी जाति के साथ आध्यात्मिक असमानता की अपेक्षा सामाजिक असमानता चहुत अविक थी। गोरे शासको का समर्थन प्राप्त करना ही इस शताब्दी के हिन्दू सम्प्रदायों ने अपने सामने महान् सत्य का आदर्श वना लिया था। इन सम्प्रदायों की जिन्दगी भी जुकुरमुत्तों की सी हो जाय, तो आश्चर्य क्या । विशाल भारतीय जनता धार्मिक क्षेत्र में इन सम्प्रदायों से अलग रहती है। हाँ, उनके विलोप के बाद जनता की प्रसन्नता के रूप में उनको एक जनप्रिय स्वीकृति मिल जाती है।

किंतु शायद अभी कुछ समय तक इस अवस्था मे कोई परिवर्तन सम्भव नहीं हैं।

१ यह लेख मूल अग्रेजी से अनुदित है। स०

### गलक भोगल की कथा

"माँ ! मुझे अने के जगक में से ही कर पाठसाका जाने मंडर अगता है इसरे कड़कों को दो घर से पाठसासा बीर पाठसाका से बर के वानेवाके नौढ़र मा कोई म कोई और हैं फिर मेरे किए ऐसा क्यों गड़ी ही सकता ?"-वाडे की एक साम

पाठ्याका बाने की तैयारी करते हुए बाह्यल बाकक गौलाक ने अपनी माँ से कहा। पाठमाना उन दिनो भुबह बीर शाम के समय क्या करती थी। साम की पाउसाना

के बद होते होते खेंबेस ही बाता वा और सस्ता वगल के बीच से होकर था। गोपाल की माँ विवका थी। गोपाल बढ कोटा सा बक्या या तुमी उसका बाप मर यदा बा। उसने नासारिक वस्तुओं की कमी परवाह नहीं की वी बीर

सदा जम्ममन-जम्मापन पूजा-पाठ नारने तथा इस और इसरो को भी भेड़ा नारने मं रहा रहा। इस प्रकार उसने एक सच्चे बाह्यब का जीवन यापन किया। इस

बेचारी विश्ववा ने समार के प्रति को जसका धोड़ा सा ग्री बगुरू का जमें भी खाउँ दिया। जब उसकी सम्पूर्ण जारमा ईश्वरीम्पूल की जीर वह प्रार्वना वत तक संबम हारा वैर्रपूर्वक उस महान् मृत्रिस्तुत मृत्यु की प्रतीका कर रही वी को असे

सब-द क अन्छे-दरे के समातन सबी अपने पति से इसरे औरदन में मिका देवी। बह बपनी डोटी सी कृटिया में रहती थी। एक डोटे से बाब के बेत से बो उपके पति की बक्षिणा में मिला या उसे खाने गर को काफी चावक मिस्र बाता वा

भीर उसकी कृटिया के चारो तरफ बेंसगडियो सं और शारिमक, बाम तमा कीची के पेड़ों से विरी को बोड़ी अमीन की जसमें गाँडवाकों की सकत से उसे साझ मेर तर काफी सम्बी मिळ बाती थी। इसके समावा सेय अपन में बह रोब पटी भाषा काता करती थी।

इसके बहुत पहुंचे कि बांच रवि की अवन रहिमयाँ नारियक के छोवं-मत्री की स्पर्ध करें और दोमलो में विकियों का ककरन गुरू ही जह बन जाती बी, मीर बसीन पर बिजे चटाई मीर नम्बल के बपने बिस्तरे पर बैठकर प्राचीन सपी-माध्यमो तथा ऋषि-मृतियो एव नारायण दिव तारा बादि देवी-देवतायो मौर

सर्वोगरि अपने जन हुरेगाराध्य सी हुएल का नाम-जप करने संस्ती यी जिल्हीने

समार को उपदेश देन तमा उसने परिनाय के सिए गीपाल क्य बारन किया था। और बहु यह धोष सीषकर मधन होगी बादी थी कि इस तरह बहु एक दिन समने पित के पास जा पहुँची है और उसके साथ ही उस अपने हृदयाराघ्य गोपाल के पास भी, जहाँ उसका पित पहले ही पहुँच चुका है।

दिन का उजाला होने के पहले हो वह पास के सोते मे स्नान कर लेती थी। स्नान करते समय वह प्रार्थना करती जाती थी कि श्री कृष्ण की कृपा से उसका मन और शरीर दोनो हो निर्मल रहे। इसके वाद वह अपने ताजे-वुले श्वेत सूती वस्त्र घारण करती थी। फिर थोडे से फूल चुनती और पाटी पर थोडा सा चदन घिसकर और तुलसो को कुछ सुगवित पत्तियाँ लेकर अपनी कुटिया के एकान्त पूजा-कक्ष मे चलो जातो थी। इसो पूजा-कक्ष मे उसके आराघ्य गोपाल निवास करते थे-रेशमो मडप के नीचे काप्ठनिमित मखमल से मढे सिहासन पर प्राय फूलो से ढंकी हुई वाल कृष्ण की एक पोतल की प्रतिमा स्यापित थी। उसका मातु-हृदय भगवान् को पुत्र-रूप मे कल्पित करके ही सन्तुष्ट हो सकता था। अनेक बार वह अपने विद्वान् पति से उन वेदर्वाणत निर्गुग निराकार अनन्त परमेश्वर के विषय मे सुन चुकी थो। उसने यह सम्पूर्ण चित्त से सुना था और इससे वह केवल एक ही निष्कर्प तक पहुँच सकी थी कि जो वेदो मे लिखा है, वह अवश्य ही सत्य है। किन्तु आह ! कहाँ वह व्यापक एव अनन्त दूरी पर रहनेवाला ईश्वर और कहाँ एक दुर्वल, अज्ञान स्त्री । लेकिन इसके साथ यह भी तो लिखा था कि 'जो मुझे जिस रूप मे भजता है, मैं उसे उसी रूप मे मिलता हूँ । क्योकि सब ससारवासी मेरे ही वनाये हुए मार्गो पर चल रहे हैं।' और यह कथन ही उसके लिए पर्याप्त था। इससे अधिक वह कूछ नही जानना चाहती थी। और इसोलिए उसके हृदय की सम्पूर्ण भक्ति, निष्ठा एव प्रेम की भावना गोपाल श्री कृष्ण और उनके मूर्त विग्रह के प्रति अपित थी। उसने यह कथन भी सुना था 'जिस भावना से तुम किसी हाड-मास के व्यक्ति की पूजा करते हो, उसी भावना से श्रद्धा एव पवित्रता के साथ मेरी भी पूजा करो, तो मैं वह सब भी प्रहण कर लूंगा। अत वह प्रभुको स्वामी के रूप मे, एक प्रिय शिक्षक के रूप मे और सबसे अघिक अपनी आँखो के तारे इकलौते पुत्र के रूप मे पूजती थी।

यही समझकर वह उस प्रतिमा को नहलाती-घुलाती थी और घूपार्चन करती थी। और नैवेद्य ? आह ! वह बेचारी कितनी गरीब थी। लेकिन आँखों में आँसू मरकर वह अपने पित के वे वचन याद करती थी, जो वे उसे घर्मग्रन्थों से पढकर सुनाया करते थे 'प्रेमपूर्वक पत्र-पुष्प, फल-जल जो भी मुझे अपित किया जाता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ', और भेंट चढाते समय कहती थी 'हे प्रभु!

१ पत्र पुष्प फल तोय यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तवह भक्त्युपहृतमञ्जामि प्रयतात्मनः॥गीता ९।२६॥

ससार के समस्त पूज्य तुम्हारे किए ही बिकते हैं मेरे ये बोडे से सामारण पूज स्वीकार करी शुप जो सारे ससार का भरण-गोधन करते हो मेरे फर्स की गी दीन मेट स्वीकार करो। मेर प्रमु, सेरे योपाक में वृष्क हैं बजानी हैं। गरी जानती कि किस विधि से तुन्हारी अर्थां करूँ। तुन्हारे किए मेरी पूजा पनित्र हैंने मेरा प्रेम नि स्वार्ग हो। जीर यदि मेरी मन्ति स कुछ मी यून हो। हो वह दुनहारे मिए ही हो मुझे रेवल प्रेम और प्रेम बो-मेम जिसे दूसरी किसी वस्तू की पाह नहीं जो केवल प्रेम के कतिरिक्त और कुछ नहीं साँगता। संयोग से उसी समय भागम में याचक कपनी सुबह की फेरी में या रहा का

मानन ! मेरे निकट तेरे बान-गामीर्य का कोई महय नहीं मैं तो शबस हैरे प्रेम के जागे नत हैं।

यह देरा प्रेम ही है, विश्वते मेरा विहासन हिन उठदा है और मैं विहुत्त हो वाता हैं।

चरा देखों दो कि प्रेम के कारण ही उस सर्वेस्बर, निराकार, मुक्त प्रमु को भी

देरे द्वय लोका करने और रहने के किए भानव-दारीर वारण करना पन्दा 👫 बुन्याबन-कुन के थोपो के पास मका कीन सी विचा वी ? बाय दुहनेवाडी मोपिमों कीन सा मान-विमान जानती वी है उन्होंने मूर्ड केवळ अपने प्रेम के मोल

से बरीव किया।

इस प्रकार उस गातु-कृष्य ने उस अव्यक्तिक तत्त्व में दिव्य करवाहे के <sup>इस</sup> में अपने पुत्र मोपाक को पाया। उसकी आत्मा को यनवत् ही सासारिक पदार्थी की भीर उत्सुख होती की कुछरे छज्यों से उसकी भारता को बैदी भाकास से निरन्तर मेंड घटों हुई किया भी लोकिक बस्तु के सम्मर्क से स्थाबित ही सकटी भी वह मानी इस बाबक में अपने किए एक सीशिक बाजन पा नगी। क्षेत्रक गृडी एक पीप थीं विस पर वड अपना समस्त जीविक सब एव अन्याग केन्त्रित कर सकती थी। उसकी प्रत्येक केन्द्रा प्रत्येक निकार, प्रत्येक सक्त और उसका बीवन तक क्या दस माक्रफ र किए ही नहीं वा जिसके कारण वह वस भी जीवित की रे

बर्पी तक एक भी की मगता के सान वह रीश अपने बच्चे की दिन दिन मंदेरें हुए देखनी रही। और जब अब बह स्कल्ड बाने कायक हो गया है, उसे सब भी उसकी पढ़ाई-लिखाई का सामान पटाने के लिए कितना कठिन बम करना पहता है। हास्त्रीकि ये सब सामान बहुत बीडे थे। उस देश ये वहाँ के स्रोम मिड़ी 🕏 रीयक के प्रकास में और कुछ-काँस की चटाई पर निरुत्तर विद्यान्ययन करते हैंप सतारपूर्वक सारा जीवन विद्या देते 🕻 वहाँ एक विधानी की आवस्पत्ताएँ ही क्तिनी ? किर भी तुङ तो वी ही पर शतने के भूगाव ने किए भी नेपरी

माँ को कई दिन तक घोर परिश्रम करना पडता था। गोपाल के लिए एक घोती, एक चादर और चटाई का वस्ता, जिसमें लियने का अपना ताड-पन और सरकड़ें की कलम लपेटकर वह पडने पाठगाला जाता था, और स्वाही-दावात—इन मवकों खरीदने के लिए उसे अपने चरखें पर कई कई दिनों तक काम करना पडता था। और एक गुभ दिन गोपाल ने जब पहले-पहल लिखने का श्रीगणेंग किया, उस समय का उसका सानन्द केवल एक माँ का हृदय—एक गरीव माँ का हृदय—ही जान सकता है।

लेकिन आज उसके मन पर एक दुव्चिन्ता छायी हुई है। गोपाल को अकेले जगल मे से होकर जाने मे टर लग रहा है। इमके पहले कभी उसे अपने वैचव्य की, अपने एकाकीपन और निर्वनता की अनुमूति इतने कटु रूप मे नही हुई थी। एक क्षण के लिए सब कुछ अवकारमय हो गया, किन्तु तभी उसे प्रभु के शास्वत आश्वासन का म्मरण हो आया कि 'जो सब चिन्ताएँ त्यागकर मेरे शरणागत होते हैं, मैं उनकी समस्त आवश्यकताएँ पूर्ण कर देता हूँ।' और इस आश्वासन मे पूर्णतया विश्वास करनेवालों मे एक उसकी भी आत्मा थी।

अत माता ने अपने आँसू पोछ लिये और अपने वच्चे से कहा कि डरो नहीं। जगल में मेरा एक दूसरा वेटा रहता है और गायें चराता है। उसका भी नाम गोपाल है। जब भी तुम्हें जगल में जातें समय डर लगे, अपने भैया को पुकार लिया करना।

वच्चा भी तो आखिर उसी माँ का बेटा था, उसे विश्वास हो गया।

उसी दिन पाठशाला से घर लीटते समय जगल मे जब गोपाल को डर लगा, तब उसने अपने चरवाहे भाई गोपाल को पुकारा, "गोपाल भैया। क्या तुम यही हो? माँ ने कहा था कि तुम हो और मैं तुम्हे पुकार लूँ। मैं अकेले डर रहा हूँ।" और पेडो के पीछे से एक आवाज आयी, 'डरो मत छोटे भैया, मैं यही हूँ, निर्भय होकर घर चले जाओ।'

इस तरह रीज वह वालक पुकारा करता था और रीज वही आवाज उसे उत्तर देती थी। माँ ने यह सब आश्चर्य एव प्रेम के माव से सुना और गोपाल को सलाह दी कि अब की बार वह अपने जगलवाले माई को सामने आने के लिए कहे।

दूसरे दिन जब वह वालक जगल से गुजर रहा था, उसने अपने भाई को पुकारा। सदा की भौति ही आवाज आयी। लेकिन वालक ने भाई से कहा कि वह सामने आये। उस आवाज ने उत्तर दिया 'आज मैं बहुत व्यस्त हूँ मैया, नही आ सकता।'

१ अनन्याध्चिन्तयतो मा ये जना पर्युपासते। तेषां नित्याभिषुषतानां योगक्षेम वहाम्यहम्।।गीता।। ९।२२।।

कंकिन बासक में हुठ किया तब नह पैडो की छायाओं छे एक बाके के वेच में चिर पर मीरजब का मुकुट पहने भीर हाथ में मुत्की सिए बाहर मिकक बागा। वे बैंगो ही भीराक बायछ में मिककर बने बुध हुए। वे बच्दा बदक में बेकडे रहे— पेडों पर चक्के फरू-पून कटोरले पाठ्याका बाने में देर हो बयी। तब मिन्छा-पूर्वक बासका यीराक पाठ्याका के किए चक्क पड़ा। वहां उसे सपना कोई पाठ पाद न रहा वर्षीक उसका मन तो दहने सना वा कि कब बहु बसक में बाकर कपने मार्थि के साम बैंक।

इसी ठाउँ महीनो बील गये। याँ बेचारी यह सब रोब रोब सुनगी वो बीर इंकार-कृपा के जानना में अपना वैकाय अपनी गरीबी सब कुछ मून वाती वो और हवार बार अपनी निवेतना को बन्म मानदी वो। इसी समय पाठ्यांके के गुक्तनों को बोन पिठरों के सम्मानार्ग कुछ वॉकिंक इस करने थे। इन साम-विश्वकों को बोन सुरूक पर से कुछ वॉक्कों को इंकार्य इसे पाठसामा चलाते थे बच्चे के लिए सवावसर प्राप्त होनेवाकी मेटो पर ही निर्मेर खुना परना बा। प्राप्तक सिक्स को मेट ये वन सक्या बस्तुएं कानी होती वी।

बीर विवना-पुत्र नताय गोपाल को ?—पुष्टरे सबके जक्ष यह बहुते कि वे मेंट में मया क्या कारेगे यह वे मोपाल के प्रति तिरस्वार से स्वकारवारा करते थे। उस एत नीराल का गंग बहुत कारी था। उसने क्यारी मो से पूत्र वो में मेंट में मेंने के तिए हुआ मीवा। लेकिन नेवारी मा के पास प्रता क्या रखा था। वा मेरिका उसने होस्या की सरह इस बार वी सपये पोराल पर हो निर्मर एमेंने ग

लाकन चचन इनका का उच्छ इच कार ना क्या प्रशास पर हा ।तनर च्या रा निक्चम किमा कौर अपने तुन शंत्रोको कि वह वतवाछी अपने माई छे पूर्वको मेंट देने के किए एक सर्थि।

हुतरे दिन दया की मांति जब नोपाल बगल में बपने करवाहे माई से मिकां सीर बन ने बोधी देर तक बेल-जूब चुने तक पोपाल ने बपने माई से बगामा कि उसे नया दु ब है भीर बपने गृह वो वो देन के बिल्ए कोई पोट मांती। मांत्रीय सावक ने नहीं 'जैंग गोपाल' गुम तो बानते ही हा कि मैं एए मान्सी वर बाहा हूं बीर सेरे पाल यम गड़ी हैं सेविन यह मध्यन नी इंक्सिंग गुम तेने वासों भीर बपने पृत्र वो का मेंट कर वो!"

गानान इस बाठ वे बहुत नुम हुना कि नव उसके पास भी नृष बो को नेट देंगे के लिए कोई बीट ही मधी है तेरिन इस नाय दो उसे और भी पूरों को कि पर मेट उसे मध्ये बददानी माई से प्राप्त हुई है। वर दूध पूछ पूर के देंगे ठरफ बड़ा और नहीं बहुत से स्वतं पूर बी दो अपनी सबती मेंट है पट्टे से बहु सबसे पीछे उपमुद्दता से ताम ही नया। सबता पास मेंट बैंगे का विनिज्ञ प्रकार की अनेक वस्तुएँ यी और किसीको भी वेचारे अनाय वालक की मेंट की तरफ देखने तक की फुरसत न थी। यह उपेक्षा अत्यन्त असह्य थी। गोपाल की आँखो मे आँसू आ गये। तभी सीमाग्य से गुरु जी की दृष्टि उसकी ओर गयी। उन्होंने गोपाल के हाथ से मक्खन की हाँडी ले ली और उसे एक वड़े वरतन मे उँडेल दिया। लेकिन आइचर्य कि हाँडी फिर भर गयी। तब फिर उन्होंने उसे उँडेला और वह फिर भर गयी। और इस्र तरह मे होता गया जब तक वे मक्खन उँडेलकर खाली करें कि वह फिर भर जाती थी।

इससे सभी लोग चिकत रह गये। तव गुरु जी ने अनाथ वालक को गोद में उठा लिया और मक्खन की हाँडी के वारे में पूछा। गोपाल ने अपने वनवासो चग्वाहे भाई के वारे में सव कुछ वता दिया कि कैसे वह उसकी पुकार का जवाव दिया करता था, कैसे वह उसके सग बेला करता था और अन्त में वताया कि कैसे उसने मक्खन की हाँडी दी।

गुरु जो ने गोपाल से कहा कि वह उसे जगल मे ले चलकर अपने भाई को दिखलाये। गोपाल के लिए इससे वढकर खुशो की वात और क्या हो सकती थी।

उसने अपने माई को पुकारा कि वह सामने आये। लेकिन उस दिन उत्तर में कोई आवाज नहीं आयी। उसने कई बार पुकारा। कोई उत्तर नहीं। और वह जगल में अपने भाई से बात करने के लिए घुमा। उसे भय था कि उसके गुरु जी कहीं उसे झूठा न मान लें। तब बहुत दूर से आवाज आयी

'गोपाल । तुम्हारो माँ और तुम्हारे प्रेम एव विश्वास के कारण ही मैं तुम लोगो के पास आया था, लेकिन अपने गुरु जी से कह दो कि उन्हें अभी बहुत दिनो तक इन्तज़ार करना होगा।'

१ यह लेख मूल अग्रेजी से अनूवित है। स०

### हमारी वर्तमान समस्या

भारत का प्राचीन इतिहास एक देशतूल्य भारत के शकीकिक स्थान सर्भूत केच्टा अमीम उत्साह अप्रतिद्वत सनिधमगुह और सर्वोपरि, अरथन्त गम्भीर विचारों से परिपूर्ण है। 'इतिहास' सब्द ना सर्व यदि वेचल राज-रजवारों की क्याएँ उनके काम कोब-असनादि के द्वारा समय समय पर बांबाबीक और उनकी सुचेच्या या कुचेच्या से रण वरसते हुए समाज का जिन माना जाम तो कहुना होना कि इस प्रकार का इतिहास सम्मवत भारत का है ही नहीं। किन्तु भारत के समस्त वर्मप्रन्य कान्य-शिन्त् वर्धम तास्त्र और विविध वैज्ञानिक पुस्तकें वर्पने प्रत्येक पद और पृष्टित से राजाबि पुरुपविशेषों का वर्षन करनेवामी पुस्तकों की अपेका सहसा मूना अभिक स्वष्ट रूप हे भूब-प्यास-काम-कोबादि से परिवास्ति म्रोन्हर्य-तुम्मा से भारूण्ट, महान् भप्रतिहत् व विसम्पन्न सस बृहत् बनसम् के मम्मुहम के कमविकास का गुजगान कर रही है जिस जन-समाब ने सम्पता के प्रत्य के पहले ही भाग प्रकार के मार्बों का *बाबार* ले मानाविष पत्रों का अवसम्बद कर इस गौरव की जबस्वा को प्राप्त किया था। प्राचीन आस्त्रवासियों ने प्रकृति में साच यरा-प्रयान्तरच्यापी संयोग ने को असक्य <del>वय-प्रताकार संग्रह की नी ने</del> हजाबात के सकोरे से पडकर सक्ति जाज जीमें हो गया है, किन्तु फिर भी वे भारत के नदीद गौरन की जम-बोयणा कर रही हैं।

हत जाति ने सम्ब प्रिया उत्तर मुरीप क्षणा इस्तरी सूत्र के निकटवरी इस्ति प्रदेशी से नीरे पीरे साकर पत्रिय सारतपूरि की शीणे ने परिचय किया सा। अस्त्रा यह प्रीमृत्ति भारता ही उनका सारिय निवास-वात या—यह नित्त्रय करन ना स्व तक भी की हैं शासन एकस्त्रम भारति

अभवा मारत की ही या मान्न की सीमा के बाहर किसी देश म रहनेदाकी एक विराट जाति ने नैसर्गिक नियम के जनुसार स्वात-स्वय्ट होकर सूरोपादि

एक विराट वाति ने नैसमिक नियम के अनुसार स्वान-प्रस्ट होकर सूरोपारि क्रेसो में उपनिषेख स्थापित किसे और इस बाति के मधुष्यों का रूप गौर वा मा —————

<sup>्</sup> स्वामी की में यह निकल्प १४ जनवरी, १८९९ मूँ से प्रकासित होनेवाले रामकृत्व मिरान के बंगला गीतिक पत्र "वन्त्रीयन" (जिसने बाद में मासिक कप मारच कर किया जा) के बगीत्यात के क्या में किया गा।

काला, आँखें नीली थी या काली, वाल सुनहरे थे या काले—इन वातो को निश्चयात्मक रूप से जानने के लिए कतिपय यूरोपीय भाषाओं के साथ सस्कृत भाषा के सादृश्य के अतिरिक्त कोई यथेष्ट प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। वर्तमान भारतवासी उन्हीं लोगों के वशज हैं या नहीं, अथवा भारत की किस जाित में किस परिमाण में उनका रक्त है, इन प्रश्नों की मीमासा भी सहज नहीं।

चाहे जो हो, इस अनिश्चितता से भी हमारी कोई विशेष हानि नही।

पर एक बात घ्यान मे रखनी होगी, और वह यह कि जो प्राचीन भारतीय जाति सम्यता की रिहमयो से सर्वप्रथम उन्मीलित हुई और जिस देश मे सर्वप्रथम चिन्तनशीलता का पूर्ण विकास हुआ, उस जाति और उस स्थान मे उसके लाखो वशज—मानस-पुत्र—उसके भाव एव चिन्तनराशि के उत्तराधिकारी अब भी मौजूद हैं। नदी, पर्वत और समुद्र लाँबकर, देश-काल की वाघाओं को नगण्य कर, स्पष्ट या अज्ञात अनिर्वचनीय सूत्र से भारतीय चिन्तन की रुधिरघारा अन्य जातियों को नसो में बही और अब भी वह रही है।

शायद हमारे हिस्से मे सार्वभौम पैतृक सम्पत्ति कुछ अधिक है।

भूमघ्य सागर के पूर्वी कोने में सुन्दर द्वीपमाला-परिवेष्टित, प्रकृति के सौन्दर्य से विभूषित एक छोटे देश में, थोडे से किन्तु सर्वाग-सुन्दर, सुगठित, मजबृत, इलके शरीरवाले, किन्तु अटल अध्यवसायी, पाथिव सौंदर्य सृष्टि के एकाधिराज, अपूर्व कियाशील प्रतिभाशाली मनुष्यों की एक जाति थी।

अन्यान्य प्राचीन जातियाँ उनको 'यवन' कहती थी। किन्तु वे अपने को 'ग्रीक' कहते थे।

मानव जाति के इतिहास में यह मुट्ठी भर अलौकिक वीर्यशाली जाति एक अपूर्व दृष्टान्त है। जिस किसी देश के मनुष्यों ने समाजनीति, युद्धनीति, देश-शामन, शिल्प-कला आदि पार्थिव विद्याओं में उन्नति की है या जहाँ अव भी उन्नति हो रही है, वही यूनान की छाया पड़ी है। प्राचीन काल की वात छोड़ दो, आधुनिक समय में भी आबी शताब्दी से इन यवन गृष्ओं का पदानुसरण कर यरोपीय साहित्य के द्वारा यूनानवालों का जो प्रकाश आया है, उसी प्रकाश से अपने गृहों को आलोकित कर हम आधुनिक बगाली स्पर्यों का अनुभव कर रहे हैं।

समग्र य्रोप आज सव विषयों में प्राचीन यूनान का छात्र और उत्तराधिकारी है, यहाँ तक कि, इंग्लैण्ड के एक विद्वान् ने कहा भी है, 'जो कुछ प्रकृति ने उत्पन्न नहीं किया है, वह यूनानवालों की मृष्टि है।'

सुदूरस्वित विभिन्न पर्वेदो (मारत और यूमान) से उत्पन्न इन दा महान्दी (भायों और यूनानियों) का शैच बीच में समम होता रहता है और अब कभी इस प्रकार की घटना बढ़ती है। तभो जन-समाज में एक बड़ी जाभ्यारिमक तरम चठकर सम्यवा को रेखा का बूर कुर वक निस्तार कर देती है और मानब समान में भातृत्व-बन्धन को जनिक बृड कर वेठी है।

अत्यन्त प्राचीन काल में एक बार मारतीय अस्पारय-विद्या युनाती उत्पाह के शान मिलकर, रोमन ईरानो नादि पन्तिशाकी बादियों के सम्मुदय में सहायक हुई। सिकन्दर याह के दिग्विजय के परचात् इन बीनो नहा जसप्रपातो के सबर्प के फसस्वरूप ईसा सादि नाम से प्रसिद्ध बाच्यारियक तरण ने प्राय जाने ससार को प्लाबित कर दिया। पुन इस प्रकार के मिथक से बरव का सम्मूदय हुमा जिससे बायुनिक यरोपीय सम्बद्धा की नीव पड़ी एवं ऐसा जान पड़ता है कि वर्तमान समय में भी पुन इन बोनो महाधन्तिया का सम्मितन-कास उपस्थित हमा है।

मब की बार (उनका) केन्द्र है भाष्त्र। मारत नो बायु धान्ति-अभान है यनना का प्रष्टित शक्तिप्रवान है एक मम्मीर जिल्हानयोक्त है बूखरा अवस्य कार्यशीक्त एक का मूक्ष्मन है 'स्माम' हुमरे ना 'मोग' एक की सब थेप्टाएँ अन्तर्मुंगी है चूसरे की बहुर्मुंगी एक की प्राय धर विद्याएँ जाम्यारियक है बूसरे की जाकिशीदिक एक मोदा का जमितायाँ है दूमरा स्वामानना ना प्यार नरता है। एक इन बसार ने नृत प्राप्त नरने में निश्रमाह है और दूसरा देशी पूच्ची का स्वयं बनान में बचेट्ट 🛊 एक नित्य गुग **को भाषा म इस कार के अंतिया भूप को उपेशा करता है बूमरा तिस गुप में** धना बर बमरा उनका दूर भानतर समासन्भव ऐतित सूरा शब्द करन में उद्या रहता है।

इस मूर्ण म पूर्वीक्त दानो हो अधिया ना साप हो बया है केवस जनती

गार्धारक सक्ता मानगिक गलानें हैं। बतमान है।

प्रात हवा नमन्त्रिकामा ता यवना का सनुप्रत मुत्रोकावसकारा गमाम 🗲 वर बुरा है हि आवृतिक जारतवाणी प्राचान आर्यकृत व ग्रीरव नहीं रहे वय है।

विभू राज्य न इरा हु अस्ति व गमान इन आपूनित भारत्यामियो ने मी an हु रे पुर सरित विवन म है। यथागमय बहानित कर प्रता से प्रगता पुर ररस हाना ।

प्रशासिक होकर बना होता है

क्या पुन वैदिक यज्ञवूम से भारत का आकाश मेघावृत होगा, अथवा पशुरक्त से रन्तिदेव की कीर्ति का पुनरुद्दीपन होगा? गोमेव, अश्वमेघ, देवर के द्वारा सन्तानोत्पत्ति आदि प्राचीन प्रयाएँ पुन प्रचलित होगी अयवा वौद्व काल की भौति फिर समग्र भारत सन्यासियों की भरमार से एक विस्तृत मठ में परिणत होगा ? मनु का शासन क्या पुन उसी प्रभाव से प्रतिष्ठित होगा अथवा देश-भेद के अनुसार भक्ष्याभक्ष्य-विचार का ही आधुनिक काल के समान सर्वतोमुखी प्रभुत्व रहेगा? क्या जाति-भेद गुणानुसार (गुणगत) होगा अथवा सदा के लिए वह जन्म के अनुसार (जन्मगत) ही रहेगा? जाति-भेद के अनुसार भोजन-सम्बन्ध मे छुआछूत का विचार वग देश के ममान रहेगा अयवा मद्रास आदि प्रान्तों के नमान महान् कठोर रूप घारण करेगा या पजाव आदि प्रदेशों के समान यह एकदम ही दूर हो जायगा? भिन्न भिन्न वर्णों का विवाह मनु के द्वारा वतलाये हुए अनुलोम कम से-जैसे नेपालादि देशो मे आज भी प्रचलित है-पुन सारे देश मे प्रचलित होगा अयवा वग आदि देशों के समान एक वर्ण के अवान्तर भेदों में ही सीमित रहेगा? इन सब प्रश्नो का उत्तर देना अत्यन्त कठिन है। देश के विभिन्न प्रान्तों में, यहाँ तक कि एक ही प्रान्त में भिन्न भिन्न जातियों और वशो के आचारों की घोर विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए यह भीमासा और भी कठिन जान पडती है।

तव क्या होगा?

जो हमारे पास नहीं हैं, शायद जो पहले भी नहीं था, जो यवनों के पास था, जिसका स्पन्दन यूरोपीय विद्युदाघार (डाइनेमो) से उस महाशक्ति को बड़े वेग से उत्पन्न कर रहा है, जिसका सचार समस्त भूमण्डल में हो रहा है—हम उसीको चाहते हैं। हम वही उद्यम, वही स्वाघीनता का प्रेम, वही आत्मिनर्भरता, वही अटल घैंपं, वही कार्यदक्षता, वही एकता और वही उन्नति-तृष्णा चाहते हैं। हम बीती बातों की उघेड-बुन छोडकर अनन्त तक विस्तारित अग्रसर दृष्टि चाहते हैं और चाहते हैं आपादमस्तक नस नस में बहनेवाला रजोगुण।

त्याग की अपेक्षा और अधिक शान्तिदायी क्या हो सकता है? अनन्त कल्याण को तुलना में सणिक ऐहिक कल्याण निश्चय ही अत्यन्त तुच्छ है। सत्त्व गुण की अपेक्षा महाशक्ति का सचय और किससे ही सकता है? यह सत्य है कि अध्यात्म-विद्या की तुलना में और सब तो 'अविद्या' हैं, किन्तु इस ससार में कितने मनुष्य सत्त्व गुण प्राप्त करते हैं? इस भारत में ऐसे कितने मनुष्य हैं? कितने मनुष्यों में ऐसा महावीरत्व हैं, जो ममता को छोडकर सर्वत्यागी हो सकेंं? वह दूरदृष्टि कितने मनुष्यों के माग्य में हैं, जिससे सब पाणिव सुख तुच्छ विदित होते हैं। वह विशाल

इस्य भृतुं है जा मगवाम् क सी वर्षे और महिमा के चिन्तम म अपने सरीर को भी मुख काला है ! का एसं हैं भी वे समग्र मास्त की बनुमस्मा की तुक्ता में मुटन मर ही हैं। इन बोड़े से मनुष्यों की मुक्ति क किए करोड़ी नर-मारियों का सामाजिक और बाच्यारिमक चक्र व गीच वया पिस जाना होगा ?

और इस प्रदार पिसे जाने का प्रक्त भी क्या हीया?

नया तुम देखते नहीं कि इस शस्त्र मूण के बहान है वैश थीरे बीरे तमीनून ने छन्द्र में दूब एक्स है? जहाँ यहा जक्ष्मुखि परानिया ने अनुरास के सम से अपनी मूर्वता जिराना चाइने हैं जहाँ जग्म भर का शाकर्ता बैरान्य व' जानरच की अपनी अद्यर्गध्यना व उपर राजना चाहता है। यहाँ कुर वर्मवासे तपस्थावि वा स्वीम करके निष्ठ्रता को भी वर्गे का श्रम बनात हैं। जड़ी श्रपनी कमडोधी के करर किमोकी भी बृष्टि नहीं हैं, किन्तु प्रत्येक मनुष्य हुएरों क क्रमर रोपारोपन करत था तरपर 👸 जहाँ नेवल पुष्ट पुरतकां की कच्छरण करना ही विद्या ै बूसरी के विवास को बुहराना है। प्रतिमा है जीर इन सबसे नडकर नेपठ पूर्वजो के नाम-कीर्तन स ही जिसकी सहत्ता खुरती है वह देख दिन पर विम दुमोगुण म इब एहा है, यह सिदा करन के किए हमकी बना और प्रमान चाडिए ।

बतएव सरव युण कर भी हमसे बहुत हर है। हमसे को प्रसहस-पद प्राप्त करने योग्य नहीं हैं, या को अविध्य में योग्य होना चाहते हैं उनके किए रजेनुंच की प्राप्ति हो परम कस्थानप्रव है। बिना एजोयूण के बया कोई सरब गुन प्राप्त कर सकता है? बिना मोग का अन्त हुए योग हो ही कीसे सकता है? बिना **बैराम्य के रवाय कहाँ से आयेगा?** 

इसरी और रजीमुन ताब के पत्ते की बान की तरह थीछ ही बुछ जाता 👫 सस्य का बस्तित्व निरंप वस्तु के निकटतम 🛊 सस्य प्रापः निरंप सा 👣 रवी-मुचवाभी आदि वीर्थनीयी नहीं होती श्रद्ध यूपवाकी बादि विरंतीयी सी होती

है। इतिहास इम बात का साकी है। भारत मे रजीमूल का प्राय सर्वेचा अभाव है। इसी प्रकार पारवास देसी में तत्व गुरा का नमान है। इसकिए यह निविचत है कि मारत से नहीं हुई सरक-बारा के क्रमर पास्थास्य जनन् का जोधन निर्मेट हैं। और सह मी निस्तित है कि दिना तमानुब का रबोपुंच के प्रवाह से बबावे हमारा ऐहिक बस्याय नहीं होगा और बहुका पारकीविक कस्याण ये भी विकल छपस्पित होंपे।

इन दाना प्रश्विया व सम्माचन बीर मिम्म्य की यमासाम्य तहायता करता

इस अपूरायन पत्र का अवृश्य है।

पर भय यह है कि इस पाश्चात्य वीर्य-तरग में चिरकाल से अजित कहीं हमारे अमूल्य रतन तो न वह जायेंगे? आर उस प्रवल भवर में पडकर भारत-भूमि भी कहीं ऐहिक सुख प्राप्त करने की रण-मूमि में तो न वदल जायगी? असाच्य, असम्भव एव जड से उदाड देनेवाल विदेशी ढग का अनुकरण करने से हमारी 'न घर के न घाट के' जैसी दशा तो न हो जायगी—और हम 'इतो नण्ट-स्ततो भ्रष्ट' के उदाहरण तो न वन जायेंगे? इसलिए हमको अपने घर की सम्पत्ति सर्वदा सम्मुख रखनी होगी, जिससे जन-साधारण तक अपने पैतृक घन को सदा देख और जान सकें, हमको ऐसा प्रयत्न करना होगा और इसीके साथ साथ वाहर से प्रकाश प्राप्त करने के लिए हमको निर्भीक होकर अपने घर के सव दरवाजे खोल देने होगे। ससार के चारो ओर से प्रकाश की किरणें आयें, पाश्चात्य का तीन्न प्रकाश भी आये! जो दुवंल, दोपयुक्त है, उसका नाश होगा ही। उसे रखकर हमें क्या लाभ होगा? जो वीर्यवान, वलप्रद है, वह अविनाशी है, उसका नाश कीन कर सकता है?

कितने पर्वत-शिखरो से कितनी ही हिम नदियाँ, कितने ही झरने, कितनी जल-वाराएँ निकलकर विशाल सूर-तरिंगणी के रूप में महावेग से समुद्र की ओर जा रही हैं। कितने विभिन्न प्रकार के भाव, देश-देशान्तर के कितने सामु-हृदयो और ओजस्वी मस्तिष्को से निकलकर कितने शक्ति-प्रवाह नर-रगक्षेत्र, कर्म-भूमि भारत में छा रहे हैं। रेल, जहाज जैसे वाहन और विजली की सहायता से, अग्रेज़ो के आधिपत्य मे, वह ही वेग से नाना प्रकार के नाव और रीति-रिवाज़ सारे देश मे फैल रहे हैं। अमृत आ रहा है और उसीके साथ साथ विष मी. आ रहा है। कोब, कोलाहल और रक्तपात आदि सभी हो चुके हैं---पर इस तरग को रोकने की शक्ति हिन्दू समाज मे नहीं है। यत्र द्वारा लाये हुए जल से लेकर हिंडुडयो से साफ की हुई शक्कर तक सब पदार्थों का बहुत मौखिक प्रतिवाद करते द्वए भी हम सब चुपचाप उन्हे उदरस्थ कर रहे हैं। कानून के प्रबल प्रभाव से अत्यन्त यत्न से रिक्षत हमारी बहुत सी रीतियाँ घीरे घोरे दूर होती जा रही हैं—उनकी रक्षा करने की शक्ति हममे नहीं है। हममे शक्ति क्यो नहीं है? क्या सत्य वास्तव मे शक्तिहीन है ? सत्यमेव जयते नानृतम्—'सत्य की ही जय होती है, न कि झूठ की'—यह वेदवाणी क्या मिथ्या है? अथवा जो आचार पारचात्य शासन-शक्ति के प्रभाव मे बहे चले जा रहे हैं, वे आचार ही क्या अना-चार थे ? यह भी विशेष रूप से एक विचारणीय विषय है।

बहुजनिहताय बहुजनसुखाय—िन स्वार्थ भाव से, भिनतपूर्ण हृदय से इन सब प्रश्नों की मीमासा के लिए यह 'उद्बोधन' सहृदय प्रेमी विद्वत् समाज का आह्वान प्रार्नगा करते हैं-हि तेजस्वरूप! इसकी तेजस्थी बताओं हे बीर्यस्वरूप!

हमको बीयबान बनावी है बसस्वकर्ण हमको बख्यान बनामी।

# हिन्दू धर्म और श्री रामकृष्ण'

शास्त्र शब्द से अनादि अनन्त 'वेद' का तात्पर्य है। धार्मिक व्यवस्थाओं में मतभेद होने पर एकमात्र वेद ही सर्वमान्य प्रमाण है।

पुराणादि अन्य धर्मग्रन्थो को स्मृति कहते हैं। ये भी प्रमाण मे ग्रहण किये जाते हैं, किन्तु तभी तक, जब तक वे श्रुति के अनुकूल कहे, अन्यथा नही।

'सत्य' के दो भेद हैं पहला, जो मनुष्य की पचेन्द्रियों से एवं तदाश्रित अनुमान से प्रहण किया जाय, और दूसरा, जो अतीन्द्रिय सूक्ष्म योगज शक्ति द्वारा ग्रहण किया जाय।

प्रथम उपाय से सकलित ज्ञान को 'विज्ञान' कहते हैं और दूसरे प्रकार से सकलित ज्ञान को 'वेद' कहते हैं।

अनादि अनन्त अलौकिक वेद-नामघारी ज्ञानराशि सदा विद्यमान है। सृष्टिकर्ता स्वय इसीकी सहायता से इस जगत् की सृष्टि, स्थिति और उसका नाश करता है।

यह अनीन्द्रिय शक्ति, जिनमे आविर्भूत अथवा प्रकाशित होती है, उनका नाम ऋषि है, और उस शक्ति के द्वारा वे जिस अलौकिक सत्य की उपलब्धि करते है, उसका नाम 'वेद' है।

यह ऋषित्व और वेद-दृष्टि का लाभ करना ही यथार्थ धर्मानुमृति है। जब तक यह प्राप्त न हो, तब तक 'घर्म' केवल बात की बात है, और यही मानना पडेगा कि घर्मराज्य की प्रथम सीढी पर भी हमने पैर नही रखा।

समस्त देश, काल और पात्र मे व्याप्त होने के कारण वेद का शासन अर्थात् वेद का प्रभाव देश विशेष, काल विशेष अथवा पात्र विशेष तक सीमित नहीं। सार्वजनीन वर्म की व्याख्या करनेवाला एकमात्र वेद ही है।

अलोकिक ज्ञान-प्राप्ति का साधन यद्यपि हमारे देश के इतिहास-पुराणादि और म्लेच्छादि देशो की घर्म-पुस्तको मे थोडा-बहुत अवश्य वर्तमान है, फिर भी, अलोकिक ज्ञानराशि का सर्वप्रयम पूर्ण और अविकृत सग्रह होने के कारण, आर्य जाति मे प्रसिद्ध वेद-नामवारो, चार मागो मे विभक्त अक्षर-समूह ही सब प्रकार

१ इसका मूल वगला है। स०

विवैकानस्य साहित्व १४

से सर्पोच्य स्थान का अधिकारी है समस्त जगत् का पूत्राई है तमा आर्थ एव म्लेच्छ सप्रके पर्नवरूपों नी प्रमाणमूमि है।

भार्य वाति द्वारा बाविष्ट्रत उन्ता वेद नामक सन्त्रराधि के सम्बन्ध म यह भी बान सेना होगा कि उनदा वो जस लॉलिक धर्मबाद अववा इतिहास सम्बन्ध बानों की विवेषण नहीं करता बही अस वेद है।

में पेर मानकाण भीर क्रमेशण्य हो आप पर हु। वर्मनाण में बिनन किया और उपने कल मायाधिकत बनन् में ही सीमित होन के नारब बेच बात और पात्र ने अपीन होकर परिवर्गित हुए हैं होते हैं तथा होते रहेन। सामाधिक रीति-नीति भी हमी वस्तापक के उत्तर प्रतिप्तित है हमीलए समय समय पर हमता भी परिवर्गित होता खा है और होता खेगा। आशाबार यदि समुदारम और सरावार ने प्रतिनृत्त न हो तो बहु भी माय है। मनुदारमितिन भीर गणवार-विरोगी आपाबार ने अपीन हो जाना ही सार्थ जाति ने अम पतन का पर प्रयान वारक है।

निन्तास वर्ष योग परित्र और साल की सहायना ग मुक्ति हिस्तिनेताला होने व कारण हमा भाषाकारी समूद को बार ककार्त म नता के नव कर द्रतिक्ति और देशन्तान-पास भारि ने द्वारा अवितृत्व हुंचे के नारण सालताकर अववा वेशान भाग ही गारे नेवित्त नार्वेमीयिक एव गार्वेकासिक वर्ष ना एम्साब उत्तराव्य

मनगरि गारमा ने वर्गनान्य का आध्येय ब्रान्स कर बर्गा-सामन्याव भर में पूरण नमान का नगम्या बाग्नाः वर्मी की शिला बी है। पूरायों में बीगा में में पिंडे हुए नक्षा मा अराग में मान्य अवस्तारित प्राप्त किया में में करी हुए कि करा भी लिए। बार्गन करी क्षायन हुए कर करा भी लिए। ब्यायना की है और उनके में ब्रायन ने अन्य मानवन मण्यानु के निर्माण कर भीत्र का बणान मानवर उर्गाला उपरोग दिया है।

युक्त सम्प्रदायों से घिरे, स्वदेशियों का भ्रान्ति-स्थान एवं विदेशियों का घृणास्पद हिन्दू घर्म नामक युग-युगान्तरव्यापी विखण्डित एवं देश-काल के योग से इवर- उधर विखरे हुए धर्मखण्डसमण्डि के वीच यथार्थ एकता कहाँ है, यह दिखलाने के लिए —तथा कालवश नष्ट इस सनातन धर्म का सार्वलीकिक, सार्वकालिक और सार्वदेशिक स्वरूप अपने जीवन में निहित कर, ससार के सम्मुख सनातन धर्म के सजीव उदाहरणस्वरूप अपने को प्रदिश्चित करते हुए लोक-कल्याण के लिए श्री भगवान् रामकृष्ण अवतीणं हुए।

सृष्टि, स्थिति और लयकर्ता के अनादि-वर्तमान सहयोगी शास्त्र सस्कार-रहित ऋषि-हृदय में किस प्रकार प्रकाशित होते हैं, यह दिखलाने के लिए और इसलिए कि इस प्रकार से शास्त्रों के प्रमाणित होने पर वर्म का पुनरुद्धार, पुन-स्थापन और पुन प्रचार होगा, वेदमूर्ति भगवान् ने अपने इस नूतन रूप में वाह्य शिक्षा की प्राय सम्पूर्ण रूप से उपेक्षा की है।

वेद अर्थात् प्रकृत वर्म की और ब्राह्मणत्व अर्थात् वर्मशिक्षा के तत्त्व की रक्षा के लिए भगवान् वारम्बार शरीर घारण करते है, यह तो स्मृति आदि मे प्रसिद्ध ही है।

ऊपर से गिरनेवाली नदी की जलराशि अधिक वेगवती होती है, पुनरियत तरग अधिक ऊँची होती है। उसी प्रकार प्रत्येक पतन के बाद आर्य समाज भी श्री भगवान् के करुणापूर्ण नियन्त्रण में नीरोग होकर पूर्वापेक्षा अधिक यशस्वी और वीर्यवान हुआ है—इतिहास इस बात का साक्षी है।

प्रत्येक पतन के वाद पुनरुत्थित समाज अन्तिनिहित सनातन पूर्णत्व को और भी अधिक प्रकाशित करता है, और सर्वभूतो मे अवस्थित अन्तर्यामी प्रभु भी अपने स्वरूप को प्रत्येक अवतार मे अधिकाधिक अभिव्यक्त करते हैं।

बार बार यह भारतमूमि मूर्च्छापन्न अर्थात् धमंत्रुप्त हुई है और बारम्बार भारत के भगवान् ने अपने आविभाव द्वारा इसे पुनरुज्जीवित किया है।

किन्तु प्रस्तुत दो घडी मे ही वीत जानेवाली वर्तमान गम्भीर विषाद-रात्रि के समान और किसी भी अमानिशा ने अब तक इस पुण्यभूमि को आच्छन्न नहीं किया था। इस पतन की गहराई के सामने पहले के सब पतन गोज्यद के समान जान पहते हैं।

इसीलिए इस प्रवोधन की समुज्ज्वलता के सम्मुख पूर्व युग के समस्त उत्थान उसी प्रकार महिमाविहीन हो जायेंगे, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के सामने तारा-गण। और इस पुनष्त्थान के महावीर्य की तुलना में प्राचीन काल के समस्त उत्थान बालकेलि से जान पर्डेंगे। समातन वर्ग के समस्य भाव-समृह वपनी इस प्रतावस्था में विभिक्तारे के जमाव से जब तक इसर-उवर जिल-भिन्न होकर पढ़े रहे हैं— कुछ तो छोटे स्रोट सम्मदायों के इस में जीर श्रेष सब करताबस्था थे।

किन्तु आन इस गय जल्यान मे गयीन यक से बकी मानव-सन्तान विश्वायित जीर दिसरी हुई अध्यास्य विद्या नो एकण कर उसकी बारमा और नम्माद करने मे मन्त्र होगी तथा कुन्त विद्या के मी पुनः साविष्कार मे सक्रम होती। इसके प्रथम निर्मेनत्वक्य परम कार्यक्रिक भी मयबान् पूर्व समी मूगो को बरेका सर्विक पूर्वेता प्रयोशित करते हुए, सर्वभाय-सम्मित एव सर्वविद्यापुत्त होकर मुगावतार के कम मे अवतीये हुए हैं।

इसीतिए इस महापुर के उपाकाल में सभी मानों का मिलन प्रमाणित है। यहाँ हैं और यही जजीम जनन्त भाग को स्थापन साइज और पर्ने में निर्दिश होते हुए भी जब तक जिमा हुआ ना पुन सामित्वत हीकर उच्च स्वर से जन-समान में उपनीपित ही यहा है।

यह नह मुगबर्ग समस्य बात् के किए, विशेषता नारत ने किए, महा बन्धान नारी है और इस मुबबर्ग के प्रवर्तक भी भववान रामहरूप पहले ने समस्य नुमार्थ प्रार्थनों ने पुनः समस्य प्रकाश है। है मानव इस पर विश्वास करों और इसे हुदय में पारण करों।

मूच स्मिन्न जिर से नहीं बोता। बोतों हुई रात किर से नहीं बातों। येगत कर्माण किर नहीं बीटता। बीन से बार एक ही बेडू चारण नहीं करान है मानन मूर्न में द्वान राते के बहुक हम बीदित की पूजा के बिस् दुन्तार माहित बाते हैं बीनी हुई बातों पर माबारण्यी करने के बसके हुए दुन्ते प्रस्तुत प्रयन्त के किए बुनाते हैं। यिने हुए गार्व में चौतने से ब्यर्च पालन-प्रयन्त करने के बसके सभी बनाये हुए प्रयन्त्र बीन प्रतिकट एक पर बसने के किए आहान वर्षों हैं। बुद्धिनात स्थान की?

त्रिम शक्ति के उन्येव भाक से विशिवण्यक्याणी प्रतिकालि नायत हुई है उन्तरी पूर्वारणों को क्षणमा से अगुम्य करी और व्ययं सक्ते, दुवंकता भीर सामज्ञानि-तुक्स देखाँचैय का गरित्याण कर, इस महायुग-वक्र-शिकाँत में सहायक का।

रम प्रमुण बाग है अपू थे पुत्र है अनु को सीका क सटायक है—पदी विद्यास दुर कर कार्यक्षेत्र म उनर गर्या।

## चिन्तनीय बातें

δ

देव-दर्शन के लिए एक व्यक्ति आकर उपस्थित हुआ। ठाकुर जी का दर्शन पाकर उसके हृदय मे यथेष्ट श्रद्धा एव भक्ति का सचार हुआ, और ठाकुर जी के दर्शन से जो कुछ अच्छा उसे मिला, शायद उसे चुका देने के लिए उसने राग अला-पना आरम्भ किया। दालान के एक कोने मे एक खम्भे के सहारे बैठे हुए चौने जी ऊँच रहे थे। चौवे जी उस मन्दिर के पुजारी हैं, पहलवान है और सितार भी बजाया करते हैं - सुबह-शाम एक एक लोटा भाँग चढाने मे निपुण हैं तथा उनमे और भी अनेक सद्गुण हैं। चौवे जी के कानो मे सहसा एक विकट आवाज के गूँज जाने से उनका नशा-समुत्पन्न विचित्र ससार पल भर के लिए उनके वया-लीस इचवाले विशाल वक्ष स्थल के भीतर 'उत्थाय हृदि लीयन्ते' हुआ । तरुण-अरुण-किरण-वर्ण नशीले नेत्रो को इबर-उघर घुमाकर अपने मन की चचलता का कारण ढूंढ़ने मे व्यस्त चौवे जी को पता लगा कि एक व्यक्ति ठाकुर जी के सामने अपने ही भाव मे मस्त होकर किसी उत्सव-स्थान पर बरतन माँजने की घ्वनि की भाँति कर्णकटु स्वर मे नारद, भरत, हन्मान और नायक इत्यादि सगीत कला के माचार्यों का नाम जोर जोर से ऐसे उच्चारण कर रहा है, मानी पिण्डदान दे रहा हो। अपने नशे के आनन्द मे प्रत्यक्ष विघ्न डालनेवाले व्यक्ति से मर्माहत चौवे जी ने जबरदस्त परेशानी भरे स्वर मे पूछा, "अरे भाई, उस वेसूर वेताल मे क्या चिल्ला रहे हो ?" तुरन्त उत्तर मिला, "सुर-तान की मुझे क्या परवाह ?" मैं तो ठाकुर जी के मन को तृप्त कर रहा हूँ।" चौवे जी बोले, "हूँ, ठाकुर जी को क्या तूने ऐसा मूर्ख समझ रखा है? अरे पागल, तू तो मुझे ही तृप्त नहीं कर पा रहा है, ठाकुर जी क्या मुझसे भी अधिक मुर्ख हैं ?"

भगवान् ने अर्जुन से कहा है— "तुम मेरी शरण ली, वस और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूँगा।" भोलाचाँद ने जब लोगो से यह सुना, तो वडा खुश हुआ, रह रह कर वह विकट चीत्कार करने लगा, "मैं

मोसापुरी एक बड़े बेदान्ती हैं--गमी बातों स के बपने बहान्त्र मान का परिचय दिया नारते हैं। भीकापूरी के चारी बीट यदि लीव ब्रद्धानार में हाहानार करते हा तो यह पृथ्य उनको किनी प्रकार विचलित नहीं करता ने सुन-दुःच भी ममारता समझा देते हैं। रोम चोक एव शया से बाई समस्त कांग मरहर हैर हो जायें तो उसमें उनकी कोई हानि नहीं। वे तुरस्त ही भारमा के मर्निन महबारण की जिल्ला कारने अनते हैं। जनके सामने बसवान विद इर्वस की मार मी बाले तो मोलापुरी जी नहते हैं "बारमा न मरती है जीर न मारती ही हैं" और इनना कहकर इस सृति-नातम के गम्भीर अर्थ-तागर में इब बाते हैं। किसी भी प्रकार का कार्य करने में भोलापूरी जी बहुत नाराज होते हैं। इन करने पर के उत्तर देवे हैं कि के तो पूर्वकरूप में ही जन सब कार्यों को समाप्त कर माने है। किन्तु एक बात में जाबात पहुँचने से बीकापुरी बी नी जारमैक्यानुमूर्ति की बड़ी ही देन बनती है--जिस समय उनकी निसा की भाषा में किसी प्रकार की कमी ही या पृहस्य मोग उनके इच्छानुसार दक्षिणा देन से वाताशानी करते हैं। क्स समय पूरी भी की राय में गहरून के समान निका भीच संसार में और कीई मही। और जो नॉन जन्हें समुचित देशिया गही देता वह यौब एक शन ने लिए भी त जाने क्यो पृथ्वी के बीध की जार एहा है--वस मही सीचकर वे बाकू कही बाते हैं। में भी ठाफुर जी को हमारी संपेता अहमक समझते 🖁 !

. . .

बरे माई रामचरच पुनने किसाग-पहना नहीं सीचा व्यापार-बच्चा करने मी मी दुम्हारी कोई हैसियत नहीं कारीरिक परिश्रम मी दुम्हारे नग्न का नहीं, फिर इस पर नशा-भौंग और खुराफात मी नहीं छोडते, बोलो तो सही किस प्रकार तुम अपनी जीविका चलाते हो <sup>?</sup>"

रामचरण ने उत्तर दिया, "जनाब, यह तो सीघी सी बात है, मैं सवको उपदेश देता हूँ ?"

राम्चरण ने ठाकुर जी को न जाने क्या समझ रखा है।

#### 3

लखनऊ शहर मे मुहर्रम की वडी घूम है। वडी मसजिद—इमामवाडे मे चमक-दमक और रोशनी की बहार का कहना ही क्या । बेशुमार लोग आ-जा रहे हैं। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी आदि अनेक जाति के स्त्री-पुरुषों की भीड आज मुहर्रम देखने को एकत्र हुई है। लखनऊ शिया लोगों की राज-धानी है, आज हजरत इमाम हसन-हुसैन के नाम का आर्तनाद आकाश तक में गूंज रहा है—वह हृदय दहलानेवाला मरसिया, उसके साथ फूट फूटकर रोना किसके हृदय को द्रवित न कर देगा? सहस्र वर्ष की प्राचीन करवला की कथा आज फिर जीवन्त हो उठी है। इन दर्शकों की भीड मे दूर गाँव से दो भद्र राजपूत तमाशा देखने आये हैं। ठाकुर साहब—जैसा कि प्राय गवैंहे जमीदार लोग हुआ करते हैं—निरक्षर भट्ट हैं। लखनऊ की इसलामी सम्यता, शीन-काफ का शुद्ध उच्चारण, शाइस्ता जुबान, ढीली शेरवानी, चुस्त पायजामा और पगडी, रग-विरो कपडे का लिबास—ये सब आज भी दूर गाँवों मे प्रवेश कर वहाँ के ठाकुर साहबों को स्पर्श नहीं कर पाये हैं। अत ठाकुर लोग सरल और सीघे हैं और हमेशा जवाँमर्द, चुस्त, मुस्तैद और मजबूत दिलवालों को ही पसन्द करते हैं।

दोनो ठाकुर साहब फाटक पार करके मसजिद के अन्दर प्रवेश करने ही वाले थे कि सिपाही ने उन्हें अन्दर जाने से मना किया। जब उन्होंने इसका कारण पूछा, तो सिपाही ने उत्तर दिया, "यह जो दरवाजे के पास मूरत खढी देख रहे हो, उसे पहले पाँच जूते मारो, तमी भीतर जा सकोगे।" उन्होंने पूछा, "यह मूर्ति किसकी है?" उत्तर मिला, "यह महापापी येजिद की मूरत है। उसने एक हजार साल पहले हजरत हसन-हुसैन को क़त्ल किया था, इसीलिए आज यह रोना और अफसोस जाहिर किया जा रहा है।" सिपाही ने सोचा कि इस लम्बी व्याख्या को सुनकर वे लोग पाँच जूते क्या दस जूते मारेंगे। किन्तु कमें की गति विचित्र है, राम ने उलटा समझा—दोनो ठाकुरो ने गले'मे दुपट्टा लपेटकर अपने को उस मूर्ति के चरणो पर डाल दिया और लोट-पोटकर गद्गद स्वर से स्तुति करने लगे, "अन्दर जाने का अब क्या काम है, दूसरे देवता को अब और क्या

देखें में ? चानास ! वादा मेजिन देवता यो तू ही है ! मारे का नस मारेज कि है सन सार अनिहत तर रोजत हैं।

सनातम हिन्दू धर्म का सरमकुम्बी मन्दिर है—उस मन्दिर के बन्दर वाने के मार्ग भी कितने हैं। और वहाँ है क्या नहीं? वैदान्ती के निर्मूम बहा स केकर बद्धा दिव्या, दिव धनित सूर्य चुहे पर सवार बनेस वी छोटे देवता बैसे पप्टी मानाम इत्याबि हवा और मी न जाने क्या क्या वहाँ मीबूद हैं। फिर मेर नैदान्त दर्धन पुरान एव शन्त्र में बहुत सी लामग्री है जिसकी एक एक बात सं मनवन्त्रत दृट बाला है। और छोवी की मीड का ती गहना ही नमा वैतीस करोब क्रोग उस बोर बीड खे हैं। मुखे भी उल्लुक्टा हुई में भी बीडने लगा। किन्तु यह क्या! में ठा बारूर देखता है एक नद्मुत काम्य!! कोई भी मन्दिर के अन्दर नहीं जा रहा है। दरवाबे के वास एक पनास सिरवाली धी हामनानी को तो पेटनाकी और पाँच की पैरनाओं एक मूर्ति सबी है। उचीके पैरों के मीचे सब सोप्पोट ही रहें है। एक व्यक्ति से कारन पूक्ते पर उत्तर मिला "मीतर वो सब देवता 🕏 उनकी हुर 👬 कोट-पोट केन से ही सी वो फूल बाक देने से ही उनकी मनेप्ट पूजा ही बादी है। जससी पूजा दी दनकी होंभी नाहिए, को वरनाचे पर विद्यमान हैं और को बेद बेदान्त दर्शन पुरान मीर शास्त्र श्रेष देख रहे अन्दे कभी कभी पूत्र को तो भी कोई हाति गई। किन्तु इतका हुक्स तो मानना ही पडेमा।" तब मैंने फिर पूछा "इन देवता मी का मका शाम क्या है ?" उत्तर मिला "इनका नाग क्रोकाचार है। सुमे स्थानक ने शकुर साहब की बात याद आ गयी। साथास ! मई कोकापार सारे का वस मारेख।

बीते वन के क्रान्नाक पहाचार्य महापध्यत है विशवहाहाध्य के उपाचार उनकी वनुष्मियों पर खते हैं जनने धारीर में नेकक बस्थि बीर वर्ष मान है। बसरेय हैं उनके नित्रण वहीं हैं कि कोर वपस्या के पेता हुआ है पर घट-एन वहते हैं कि जनामान से यह हुआ है। किर बुध पायक कीया में में नहते हैं कि साक में बाद बसने बच्चे चैंसा क्यों से धारीर की खा ऐसी ही हैं। बाती है। बैंद, जो कुज मी ही सवाद में पेती नोई वस्तु गही है जो हम्ममान बी म जानते ही निरोध कम से बीटो से बेक्ट नी हारों तक विद्यासाह और

ते के विषय मे वे सर्वज्ञ हैं। और इस प्रकार के रहस्य-ज्ञाता -िपूजा के काम मे आनेवाली वेश्याद्वार की मिट्टी से लेकर ा पुर्नाववाह एव दस वर्ष की कुमारी के गर्भाघान तक—समस्त क व्याख्या करने मे वे अद्वितीय हैं। फिर वे प्रमाण भी ऐसे क वालक तक समझ सकता है,-एसे सरल उन्होंने प्रमाण हिता हूँ कि भारतवर्ष को छोडकर और अन्यत्र घर्म नहीं है, को छोडकर धर्म समझने का और कोई अधिकारी नहीं है और हृष्णव्याल के वशजो को छोडकर शेष सब कुछ भी नही जानते, ो मे वौने कदवाले ही सव कुछ हैं।।। इसलिए कृष्णव्याल , वही स्वत प्रमाण है। विद्या की बहुत चर्चा हो रही है, लोग होते जा रहे हैं, वे सब चीजो को समझना चाहते है, चखना कृष्णव्याल जी सवको भरोसा दे रहे हैं, "माभै ।—डरो मत, जो सब का नाइयाँ तुम लोगो के मन मे उठ रही हैं, मैं उनकी वैज्ञानिक व्याख्या कर देता हूँ, तम लोग जैसे थे, वैसे ही रहो। नाक मे सरसो का तेल डालकर ख्ब सोओ। केवल मेरी 'दक्षिणा' देना न भूलना।" लोग कहने लगे — "जान वची । किस बुरी वला से सामना पडा था। नहीं तो उठकर बैठना पडता, चलना-फिरना पडता — क्या मुसीवत ।" अत उन्होंने 'जिन्दा रहो कृष्णव्याल' कहकर दूसरी करवट ले ली। हजारो साल की आदत क्या यो ही छूटती है ? शरीर ऐसा क्यो करने देगा ? हजारो वर्ष की मन की गाँठ क्या यो ही कट जाती है। इसीलिए कृष्णव्याल जी और उनके दलवालो की ऐसी

"शाबाश, भई 'आदत', सारे का अस मारेख।"

इंज्ज़त है।

१. 'चिन्तनीय वातें' का मूल वगला है। स०

### रामकृष्ण ऋौर उनकी ठक्तियाँ

प्रोफेसर मैक्स मक्कर पाक्ष्याच्य सरक्षत्रक विद्वानो के जबनी हैं। वो ऋषेर सहिता पहुंचे किसीको मी सम्पूर्ण रूप से प्राप्य नहीं भी नहीं भाव ईस्ट इंग्सिमा कम्मनी के विपृत्त काम एवं प्रीफसर के अनेक वर्षों के परिचन से बाति सुम्बर वर्ष से मंद्रित होकर सर्वसाबारण को प्राप्त है। यारत के विभिन्न स्वानों से एक व किये यमें इस्त्रिमिसित सन्दों में अधिकास सम्बर विधित है एवं बनेक बार्च नर्स्ट हैं। विदेश महापश्चित होने पर भी एक विदेशों के किए जस कलरों की पृति <sup>मा</sup> जयूदि का निषेत अरुना तथा सुवक्य में लिखे नवे बटिक माध्य का विसद अर्थ समझना कितना कठिन कार्य है, इसका जगमक हमे सहब ही नहीं हो सकता। प्रोफेसर मैंक्स मूकर के जीवन में यह आध्येय-सकासन एक प्रवान कार्य है। इसके व्यक्तिरिक्त मद्यपि ने बाजीवन प्राचीन संस्कृत साहित्य के बच्चयन में ही रहें रहें हैं तमा उन्होंने उसीने जपना कीवन कपामा है फिर भी यह बात नहीं कि उनकी करपता में भारत बाब भी वेद-बोध-मितक्षितित यह-बाम से आकृत बाकासवाकी तमा विशयद-विस्वाभित-जनक-भाजवस्त्रय जावि से पूर्व है तथा बहाँ हा प्रत्मेक कर ही गार्गी-मैक्टो से मुक्केमित और श्रीत एवं नुकासूक के निवक्ते हत्य परिकासिय है। विवादियों तथा विश्वतियों से प्रश्नित स्प्ताचार क्रुन्तिम जिममान धावतिक मारत के किस कोने में कीन कीन सी नयी बटनायें हो रही हैं. इसकी सुचना जी प्रीफेशर महीका सबैक सचेत प्रकृत केते प्रहे हैं। 'प्रोफेशर सहोक्य ने भारत की बजीन पर कमी पैर नहीं रखा है' यह कहकर इस देस के बहुत से पेंग्लो-इण्डियन मारतीय रीति-नीति एव आवार-व्यवहार के विवस से उनके मतो को उपेका की वस्टि से बेबल हैं। फिला बन धेन्को-वस्विधनों को यह बान केना उचित है कि सामीयन वस वेस में रहमें पर भी अववा इस वेश में बन्ध बहुन बरती वर भी जिस बोनी में वे स्वय रह रहे हैं, वेचक खरीका विदेव विवर्ष जानने के अतिरिक्त अन्य मेथियों के विषय में के पूर्वत अनुसिक्ष ही हैं। विशेषत व्यक्ति-प्रवा में विमाजित इस बृहत् समाव में एक जाति के किए बन्य बाहियों के

१ प्रोफेतर नेवस मुक्तर हारा लिकित 'रामहम्मः । द्वित काइफ ऐस्य हेईमा' जामक पुरसक पर स्वाती जी हारा किसी गरी बंगका समाकोकना का जनुबार । स

आचार और रीति को जानना बढा ही किठन है। कुछ दिन हुए, किसी प्रसिद्ध ऐंग्लो-इण्डियन कर्मचारी द्वारा लिखित 'मारताधिवास' नामक पुस्तक मे इस प्रकार का एक अध्याय मैंने देखा है, जिसका शीर्षक है—'देशीय परिवार-रहस्य'। मनुष्य के हृदय मे रहस्य जानने की इच्छा प्रबल होती है, शायद इसी उत्सुकता से मैंने उस अध्याय को जब पढा, तो देखा कि ऐंग्लो-इण्डियन दिग्गज अपने किसी भगी, भगिन एव भगिन के यार के बीच घटी हुई किसी विशेष घटना का वर्णन करके देशवासियों के जीवन-रहस्य के बारे मे अपने स्वजातिवृन्द की एक बढी भारी उत्सुकता मिटाने के लिए विशेष प्रयत्नशील हैं, और ऐसा भी प्रतीत होता है कि ऐंग्लो-इण्डियन समाज मे उस पुस्तक का आदर देखकर वे अपने को पूर्ण रूप से छत्कत्य समझते हैं। शिदा व सन्तु पन्यान —और क्या कहे? किन्तु श्री भगवान् ने कहा है 'सगात्सजायते' इत्यादि। जाने दो, यह अप्रासगिक बात है। फिर भी, आचुनिक भारत के विभिन्न प्रदेशों की रीति-नीति एव सामयिक घटनाओं के सम्बन्ध मे प्रोफेसर मैक्स मूलर के ज्ञान को देखकर हमे विस्मित रह जाना पडता है, यह हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है।

विशेष रूप से घर्म सम्बन्धी मामलो मे भारत मे कहाँ कौन सी नयी तरग उठ रही है, इसका अवलोकन प्रोफेसर ने तीक्ष्ण दृष्टि से किया है तथा पाश्चात्य जगत् उस विषय मे जानकारी प्राप्त कर सके, इसके लिए भी उन्होने विशेष प्रयत्न किया है। देवेन्द्रनाथ ठाकूर एव केशवचन्द्र सेन द्वारा परिचालित ब्राह्म समाज, स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रतिष्ठित आर्य समाज, थियोसॉफी सम्प्रदाय---ये सव प्रोफेसर की लेखनी द्वारा प्रशसित या निन्दित हुए है। प्रसिद्ध 'ब्रह्मवादिन्' तथा 'प्रबुद्ध भारत' नामक पत्रो मे श्री रामकृष्ण देव के उपदेशो का प्रचार देखकर एव ब्राह्म धर्म प्रचारक वावू प्रतापचन्द्र मजूमदार लिखित श्री रामकृष्ण देव की जीवनी पढकर, प्रोफेसर महोदय श्री रामकृष्ण के जीवन से विशेष प्रमावित और आकृष्ट हुए। इसी बीच 'इण्डिया हाउस' के लाइब्रेरियन टॉनी महोदय द्वारा लिखित 'रामकृष्ण चरित' भी इंग्लैण्ड की प्रसिद्ध मासिक पत्रिका (एशियाटिक क्वार्टर्ली रिन्यू) मे प्रकाशित हुआ। मद्रास तथा कलकत्ते से अनेक विवरण सग्रह करके प्रोफेमर ने 'नाइण्टीन्य सेन्चुरी' नामक अग्रेजी भाषा की सर्वश्रेष्ठ मासिक पत्रिका मे श्री रामकृष्ण के जीवन तथा उपदेशों के वारे मे एक लेख लिखा। उसमे उन्होंने यह व्यक्त किया कि अनेक शताब्दियों तक प्राचीन मनीपियो तया आयनिक काल में पारचात्य विद्वानों के विचारों को प्रतिच्वनित मात्र करनेवाले भारत मे नयी भाषा मे नूतन महाशक्ति का नचार करके नवीन विचारधारा प्रवाहित करनेवाले इस नये महापुरूष ने उनके चित्त को सहज ही मे आकृष्ट कर विचा। प्रोफेनर महोरव ने प्राचीन ऋषि मृति एवं महापुरती ती विचारधायां ना साहती में सम्बन्धन निया या और वे उन विचारों में मंदी मीति परिविच पे विचारत स्वाप्त में मंदी मीति परिविच पे विचारत होते होते हैं। तो तिवारत होते मीति परिविच में सिम्हियों ना साहिमीं सम्बन्ध है? गामहण्य की बीतनी ने इस प्रका की मानी मीतावा नर दी और उत्तर इन प्रोफेटर महावय की जिनता प्राम साहत में है। बच्छा है भारत की मानी प्राप्त की प्राप्त की मानी प्राप्त की साम प्त की साम प्राप्त की साम प्राप्त की साम प्राप्त की साम प्राप्त की

पारबारय जनक् में बुद्ध ऐसे महारमा हैं, जो निश्चित रूप से भारत है हिनैयाँ किन्तु मैक्स मुक्तर की अथवा भारत का अधिक क्रस्थाय काह्नवाका मूर्णप में कोई है अबना नहीं यह में नहीं कह सरता। मैक्स मुकर क्षक भारत-हित्रपी हैं। नहीं करन् पारत ने बर्सन शास्त्र और भारत के वर्ष में भी उनकी प्रगाड आस्त्र है और उन्होंने सबक सम्मुच इन बात को बारम्बार स्वीकार किया है कि करेंद नाह पर्मराज्य का सेव्हनस बाविष्कार है। या पुनर्जन्मवाद देहारसवादी ईसाईबी के मिए मयप्रद है। उसे भी स्थानुमूठ कहकर वे उस पर वृद्ध विन्दास करते हैं। मही तर कि उननी यह भारमा है कि उनका पूर्व बन्य धायद मास्त में ही हुमा ना। भीर इस समय यही भग कि भारत में आने पर उनका वृक्ष शरीर सामब सहसा सम्परिवत पूर्व स्मृतियों के प्रवत्न बेग को न सह सके उनके भारत-आगमन में प्रवाग प्रतिकत्वन है। फिर भी जो नृहस्य है—बाहे वे कोई भी हो—उन्हें सब बोर प्यान रसकर चक्रना पडता है। वह एक धर्वत्यामी उदासीन निसी से<del>र</del>ि निनित नामार को विसुद्ध कानकर भी कोच-निन्ता के अब से उसका मनुष्टान करने में कॉपने कगता है तथा बब सासारिक सफकताओं को 'सुकर-निय्ठा' बानता इसा मी प्रतिष्ठा के लाग से एवं नप्रतिष्ठा के सथ से एक कठोर तपस्ती नरेक कार्यों का परिचालन करता है तब यदि तर्वता कोकत्तवह का इन्ह्यूक पूज्य एव बादरभीम गृहस्य की बहुत ही धारभागी से अपने अन के भावों को प्रकाशिय करना परता हो यो इसने जारफर्न ही क्या ै फिर, योग सनित इत्यादि पूर्व विषयों के बारे में प्रोफेनर विश्वक वनिस्वासी हो ऐसी बाद भी नहीं।

पार्थितको से पूर्व भारतापूर्णि में जो जोकानेक वर्ष-तरकें उठ रही हैं—वर्ष सकता समित्व विकरण मैंना मुक्तर ने प्रकाशित किया है किन्तु हु ज को बाद नहीं है कि बहुत से लोगों ने उसके रहस्य की डीक डीक समझने में जनताने होने के कारण कर्मना जामानीम गत प्रकट किया है। इस प्रकार को नकराव्यानी को हुए दर्ग के किया, तथा भारत के जकीकिक कार्युल कियासमान सानु-जनातीयों के निर्देश में इंग्लैस्ट तथा संगेरिका के समाजित की मिनाय में मानिता से में लिए, और 'साय हो साय यह दिखलाने के लिए कि भारतीय यियोसॉफी, एसोटेरिक वौद्ध मत इत्यादि विजातीय नामवाले सम्प्रदायों में भी कुछ सत्य तया कुछ जानने योग्य है', प्रोफेसर मैंक्स मूलर ने अगस्त, सन् १८९६ ई० की 'नाइण्टोन्य सेंचुरी' नामक मामिक पत्रिका में 'प्रकृत महात्मा' शीर्षक से श्री रामकृष्ण-चरित को यूरोपीय मनीषियों के सामने रखा। उन्होंने इसमें यह भी दिखलाया कि भारत केवल पिक्षयों की तरह आकाश में उडनेवाले, पैरो से जल पर चलनेवाले, मछिलयों के समान पानी के भीतर रहनेवाले अथवा मन्त्र-तन्त्र, टोना-टोटका करके रोग-निवारण करनेवाले या सिद्ध-वल से घनिकों की वश-रक्षा करनेवाले तथा तिंव से सोना वनानेवाले सांघुओं की निवास-भूमि ही नहीं, वरन् वहाँ प्रकृत अध्यात्म-तत्त्वित्, प्रकृत ब्रह्मवित्, प्रकृत योगी और प्रकृत भक्तों की सख्या भी कम नहीं हैं, तथा समस्त भारतवासी अब भी ऐसे पशुवत् नहीं हो गये हैं कि इन अन्त में वतलाये गये नर-देवों (श्री रामकृष्ण प्रभृति) को छोडकर ऊपर कथित वाजीगरों के चरण चाटने में दिन-रात लगे हुए हो।

यूरोप और अमेरिका के विद्वज्जनो ने अत्यन्त आदर के साथ इस लेख को पढा, और उसके फलस्वरूप श्री रामकृष्ण देव के प्रति अनेक की प्रगाढ श्रद्धा हो गयी। और सुपरिणाम क्या हुआ? पाश्चात्य सम्य जातियो ने इस भारत को नरमासभोजी, नगे रहनेवाले, वलपूर्वक विघवाओं को जला देनेवाले, शिशुघाती, मूर्ख, कापुरुष, सब प्रकार के पाप और अन्वविश्वासो से परिपूर्ण, पशुवत् मनुष्यो का निवास-स्थान समझ रखा था, इस घारणा को उनके मस्तिष्क मे जमानेवाले हैं ईसाई पादरीगण, और कहने मे शर्म लगती है तथा दुख भी होता है कि इसमे हमारे कुछ देशवासियों का भी हाथ है। इन दोनो प्रकार के लोगों की प्रवल चेष्टा के कारण, जो एक घोर अन्धकारपूर्ण जाल पाश्चात्य देशवासियों के सामने फैला हुआ था, वह अब इस लेख के फलस्वरूप घीरे घीरे छिन्न-भिन्न होने लगा है। 'जिस देश मे श्री भगवान् रामकृष्ण की तरह लोकगृरु आविर्मूत हुए हैं, वह देश क्या वास्तव में जैसा कलुषित और पापपूर्ण हम लोगों ने सुना है, उसी प्रकार का है? अथवा कुचित्रयों ने हम लोगों को इतने दिनो तक भारत के तथ्य के सम्बन्ध मे महान् भ्रम मे डाल रखा था?'—यह प्रश्न आज अपने आप ही पाश्चात्य लोगों के मन मे उदित हो रहा है।

पाश्चात्य जगत् मे भारतीय वर्म-दर्शन-साहित्य सम्राट् प्रोफेसर मैक्स मूलर ने जिस समय श्री रामकृष्ण-चरित को अत्यन्त भक्तिपूर्ण हृदय से यूरोप तथा अमे-

१ 'रामकृष्ण . हिंच लाइफ ऐण्ड सेइग्स' प्रो० मैक्स मूलर, पूछ १-२।

रिकासानियों के कस्थाणार्थ संक्षिप्त रूप से 'नाइच्टीम्ब सेचुरी मामक पणिका में प्रकाशित किया उस संगय पूर्वोक्त दोशों प्रकार के खोगों में जो भीपम अन्तर्यक्ष उत्पन्न हुआ उसकी पर्या अनुवस्थक है।

मिरातरी लोग हिन्तू वेशी-वेशताबी का बादनत जगुरमुक्त वर्णन करके यह प्रमानित करने का मराक प्रमान कर रहे के कि इवने उत्पासको में एक्वे वार्षिक व्यक्तियों का कभी मानियाँच गहीं हो एकता। किन्तु नवी की प्रमान वार्म की मान मानार दिनको लो बेरी गहीं टिक एक्नी है उत्पी प्रकार उनकी चेटारों भी वह चर्ची और साम पुर्वेच्च टक्केशी उत्प्रवाय भी रामकृत्य की चरित्त-प्रमाण प्रमान की बुहाने के उत्पाय धीचते हताय हो गया है। इंक्स्पण धीकत के छामने माना बीच चीचति उत्पाय धीकत के छामने माना बीच की जनित कहीं।

स्वानक बोनी और हे प्रोडेश्वर महीदय पर प्रवस्त आत्मय होने कना किन्तु ये बनोपुड सज्बन हटनेवाले नहीं वे — वह प्रकार के समाम में के अपेक बार विश्वमी हुए थे। एस समय जी आत्मायियों को परास्त करने ने किए वर्षा हस उद्देश से कि भी रामहत्त्व बीर उनवें धर्म को बसेशावार करको उरह हमते हस उद्देश तनकी बीवनी और उत्तरेश प्रवस्त्र पर विश्वने के किए पहले से भी अपिक सामग्री समझ की तथा 'रामहत्त्व और उनकी उनित्या' नामन पुराक प्रशासित की। इस पुलाव ने 'रामहत्त्व' नामक अप्याप से उन्होंने निम्नितिन बार्ष नहीं हैं दनन महापुरुव की इस समय प्रदेश तथा अमेरिका में बहुत बमार्थ एक

परिचित है, वह हमारे लिए अत्यन्त आदर और श्रद्धा के माथ विचारणीय एव चिन्तनीय है।

इस पुस्तक के आरम्भ मे प्रोफेसर महोदय ने 'महातमा' पुरुष, आश्रम-विभाग, सन्यामी, योग, दयानन्द सरस्वती, पवहारी वावा, देवेन्द्रनाय ठायुर, रावास्वामी सम्प्रदाय के नेता राय शालिग्राम साहव वहादुर आदि का भी उल्लेख किया है।

प्रोफेमर महोदय इम वात से विशेष मशक थे कि माघारणतया समस्त ऐतिहामिक घटनाओं के वर्णन में, लेपक के व्यक्तिगत राग-विराग के कारण, कभी कभी जो युटियाँ अपने आप घुम जाती हैं, वे कही इस जीवनी के अन्दर तो नहीं आ गयी हैं। इमलिए घटनाओं का सग्रह करने में उन्होंने विशेष सावघानी से काम लिया। प्रम्तुत लेखक (म्वामी विवेकानन्द) श्री रामकृष्ण का क्षुद्र दास है—इसके द्वारा सकलित रामकृष्ण-जीवनी के उपादान यद्यपि प्रोफेसर की युवित एव वुद्धिक्षी मयानी से भली भाँति मय लिये गये हैं, परन्तु फिर भी उन्होंने (मैनम मूलर ने) कह दिया है कि भिनत के आवेश में कुछ अतिरजना सम्भव है। और बाह्य प्रमं-प्रवारक श्रीयुत वावू प्रतापचन्द्र मजूमदार प्रभृति व्यक्तियों ने श्री रामकृष्ण के दोष दिन्वलाते हुए प्रोफेसर को जो कुछ लिखा है, उसके प्रत्युत्तर में उन्होंने जो दो-चार मीठी-कडवी वार्ते कही हैं, वे दूसरा की उन्नति पर ईप्यां करनेवाली वगाली जाति के लिए विशेष विचारणीय हैं—इसमें कोई सन्देह नहीं।

इस पुस्तक मे श्री रामकृष्ण की जीवनी अत्यन्त सक्षेप मे तथा सरल भाषा मे विणित की गयी है। इस जीवनी मे सावचान लेखक ने प्रत्येक वात मानो तीलकर लिखी है,—'प्रकृत महात्मा' नामक लेख मे स्थान स्थान पर जिन अग्नि-स्फुलिंगों को हम देखते हैं, वे इस लेख मे अत्यन्त सावचानी के साथ सयत रखे गये हैं। एक और है मिशनरियों की हलचल और दूसरी ओर, ब्राह्म समाजियों का कोलाहल,—इन दोनों के वीच से होकर प्रोफेसर की नाव चल रही है। 'प्रकृत महात्मा' नामक लेख पर दोनों दलों द्वारा प्रोफेसर पर अनेक भत्सेना तथा कठोर वचनों की वौद्यार की गयी, किन्तु हर्ष का विषय है कि न तो उनके प्रत्युत्तर की चेष्टा की गयी है और न अभद्रता का दिग्दर्शन ही किया गया है,—गाली-गलौज करना तो इंग्लैण्ड के भद्र लेखक जानते ही नहीं। प्रोफेसर महोदय ने, वयस्क महापण्डित को शोभा देनेवाले घीर-गम्भीर विद्वेष-शून्य एव वज्जवत् दृढ स्वर मे, इन महापुरुष के अलौकिक हृदयोत्थित अतिमानव भाव पर किये गये आक्षेपों का आमूल खडन कर दिया है।

इन आक्षेपो को सुनकर हमे सचमुच आश्चर्य होता है। ब्राह्म समाज के गुरु स्वर्गीय आचार्य श्री केशवचन्द्र सेन के मुख से हमने सुना है कि 'श्री रामकृष्ण की सरक मनुर बाध्य भागा अत्यन्त सामीवा तवा पवित्रता से पूर्ण है इस सिन्हें हुए आपोल कहते हैं, ऐस साधा वा तमस वही वही समायेग होने पर भी जनसमूर्व बासदा कामपन्त्रीत स्वमाय के वाएमा तम सामीवा प्रयोग वापायिक होगर आमुन्दनस्वय हुना है। विन्तु संव है नि पहीं सुर प्रयोग कामरेग हैं।

दूमरा आलेप यह है कि उन्होंन सन्यास पहल बार अपनी न्त्री के प्रति निष्दुर व्यवहार किया था। इस पर प्रोफनर महोदय का उत्तर है कि उन्होन स्त्री की अनुमृति सेक्टर ही सन्यासकत पारण निया या तथा जब तक ने इस कांक में प्रदे द्वप्र तक उन्होंचे सुर्ग उनकी चिरचक्क्कारियों पत्नी भी पति को गुरूनम में गहन करके अपनी इच्छा से परम आनन्तपूर्वक जनक उपवेद्यानुसार प्रवनस्थेवा ने समी रही। प्रोफ्तर महोदय में यह भी वहा है 'घरीर-सम्बन्ध के बिना पवि पल्ली म प्रेम क्या ससम्भव है ? इस हिन्दू के सत्य-सरस्य पर विस्तास करना ही पहेंगा कि राटीर-सम्बन्ध न रचने हुए बहावारियी पत्नी को बमुदस्बक्त बहानिय का मागी बनाकर बहावारी पति परम पवित्रता वं साथ जीवन-पापन वर सन्हीं 🕯, बद्धपि इस विषय म उक्त कट कारण करनेवाले बुरोपनिरासी सफल नहीं हुए हैं। ऐस बहुमूरय मन्तव्यों के किए भोजेंगर महोत्रय पर आधीपो की वृष्टि हो । वे बूसरी जाति के तका विदेशी होकर भी हमारे एकमाथ पर्म-सहायक बहाबर्य को समझ सबसे हैं, एव यह विश्वास करते हैं कि बाज भी भारत में ऐसे बच्चान्त विरक्षे नहीं हैं — अब नि हमार अपने ही बर के बीर बहुआनेवाके कार पानिप्रह्न में शरीए-सम्बन्ध के निविध्ति और कुछ नहीं देश सकते! । मानुपी भावता यस्प

जिर एक अभियोध यह है कि वे बेब्बाओं से जाराका चुवा नहीं करते वे। इस पर प्रोकेसर ने बजा है मजुर उत्तर दिया है। जब्दिन कहा है कि बेबक रॉम-इन्म ही नहीं वरण कम्पाय्य वर्ग-वर्गकी हस्त्र जिएचा करोगों है। यह कैंदी मदुर वात हैं!—यहाँ पर हम भी नावान् बुक्देव की कम्पायाची बस्या अन्यापानी बीर हकरत देशा की पंपामान्या शास्त्रीया नारी की बात याद आरो है।

िटर एक अभियोग यह भी है कि उन्हें सराव पीने की बादत पर भी बृणा में वी। हरें। हरें। बार भी अराव पीने पर उस आदवी बी परकार पी अपूर्व है—साही हुआ न मरावम ?—धणपूर्व यह तो बहुत बचा अधियोण है। नवेबाव केसा चौर बीर पूर्वा की अहापूर्व पूर्वा से वधी नहीं जबत सेरे में! और अर्थ मूंदकर अब्दी भागा में बिसे बहुते हैं नीवत की धुर की तरह करार ही उनर उनसे बार्ज बने नहीं करते कें! बीर सबसे बमायोल तो गह बा कि उन्होंने सामन्य स्वी-सम बना नहीं किया।!! आक्षेप करनेवालो की इस विचित्र पवित्रता एव सदाचार के आदर्शानुसार जीवन न गढ सकने से ही भारत रसातल मे चला जायगा । जाय रसातल मे, यदि इस प्रकार की नीति का सहारा लेकर उसे उठना हो।

इस पुस्तक मे जीवनी की अपेक्षा उक्ति-सग्रह ने अघिक स्थान लिया है। इन उक्तियों ने समस्त ससार के अग्रेजी पढनेवाले लोगों में से बहुतों को आकृष्ट कर लिया है, और यह बात इस पुस्तक की हाथों-हाथ बिकी देखने से ही प्रमाणित हो जाती है। ये उक्तियाँ भगवान् श्री रामकृष्ण देव के श्रीवचन होने के कारण महान् शक्तिपूर्ण हैं, और इसीलिए ये निश्चय ही समस्त देशों में अपनी ईश्वरीय शक्ति का विकास करेंगी। बहुजनिहताय बहुजनसुखाय महापुष्प अवतीर्ण होते हैं—उनके जन्म-कर्म अलौकिक होते हैं और उनका प्रचार-कार्य भी अत्यन्त आश्चर्यजनक होता है।

और हम सब? जिस निर्वन ब्राह्मण-कुमार ने अपने जन्म के द्वारा हमे पिवत्र बनाया है, कर्म के द्वारा हमे उन्नत किया है एव वाणी के द्वारा राजजाति (अग्रेजो) की भी प्रीतिदृष्टि हमारी ओर आकृष्ट की है, हम लोग उनके लिए क्या कर रहे हैं? सब है, सभी समय मबुर नहीं होता, किन्तु तो भी समयविशेष में कहना ही पडता है—हममें से कोई कोई समझ रहे हैं कि उनके जीवन एव उपदेशों द्वारा हमारा लाभ हो रहा है, किन्तु बस यही तक। इन उपदेशों को जीवन में परिणत करने की चेष्टा भी हमसे नहीं हो सकती—फिर श्री रामकृष्ण द्वारा उत्तोलित ज्ञान-भिक्त की महातरग में अग-विसर्जन करना तो बहुत दूर की बात है। जिन लोगों ने इस खेल को समझा है या समझने की चेष्टा कर रहे हैं, उनसे हमारा यह कहना है कि केवल समझने से क्या होगा? समझने का प्रमाण तो प्रत्यक्ष कार्य है। केवल ज्ञान से यह कह देने से कि हम समझ गये या विश्वास करते हैं, क्या दूसरे लोग भी तुम पर विश्वास करेंगे? हृदय की समस्त भावनाएँ ही फलदायिनी होती हैं, कार्य में उनको परिणत करो—ससार देख तो ले।

जो लोग अपने को महापण्डित समझकर इस निरक्षर, निर्घन, साघारण पुजारी ब्राह्मण के प्रति उपेक्षा प्रदर्शित करते हैं, उनसे हमारा यह निवेदन है कि जिस देश के एक अपढ पुजारी ने अपने शक्ति-वल से अत्यन्त अल्प समय मे अपने पूर्वजो के सनातन धर्म की जय-घोषणा सात समुद्र पार तक समस्त जगत् मे प्रतिष्वनित कर दी है, उसी देश के आप सव लोग सर्वमान्य शूरवीर महापण्डित हैं—आप लोग

१ भगवान् श्री रामकृष्ण देव की सम्पूर्ण उक्तियाँ 'श्री रामकृष्ण वचनामृत'
के रूप मे तीन भागो मे श्री रामकृष्ण आश्रम, नागपुर द्वारा प्रकाशित की गयी हैं।
१०-११

विवेशानांद साहित्य तो रिट्डरेश मार में न्दरेग एवं न्यानि क क्याम के लिए और भी बतेत

145

म , ब्राइ कार्य कर गक्ते हैं। मी फिर प्रतिष्ठ, भाग का प्रकास से लाइए, महाप्रतिष्ठ व नेप जिल्लाहण--- तम यह युग्यन्तरात नेवर आप सीमों की बजा बरने के निए तरह है। इस सी भूते धून नगरर मिन्त है। और आर गद नद्वापत्र मणानी महारानशो नवा गर्वशियानगाम है-आप गर प्रदिन आने बहिए मार्ग हिन्दनाहर गंनार के हिन के निए महिन स्थान करिए-स्थ दास की हार भारते गीरो गीरो करेंगे। और वा नाग थी रामपूरण क नाम की प्रतिद्धा एवं प्रमान की देखकर बाग जाति की सरह देखी एवं क्षप के करीयन होतर सहारक तया दिता विसी अपराय के नैसनस्य प्रकट कर को है। उनमें हुमाना सही क्ष्ट्रा है हि आर्र तुरुगरी वे गव चाममें कार्च है। वी चार दिन्यक्तामी महापर्व नरम-जिमार गांस गितार गर इस मरायुरत की मृति विराजमान है-सनारे पन बग वा प्रीप्ठा-नाम की भेजा का कर ही ती पिर कुरहारे या अन्य दिनीते

निए को<sup>र</sup> प्रयान का भाववप्रताना नहीं है। महामामा के भप्रतिहरू निवस के अमार में गीध्र ही यह तरण मणावल व अमर्गा बाल के लिए विलीत ही जायमी है और वरि जनसम्बानस्थिति इन महागुरुर की निण्यामें बेबीक्प्रकानक्ष्मी इन तस्य ने जमपू को प्लाबित करना आरम्भ कर दिया हो। तो फिर है शुद्र मानक तुम्हारी

बबा हर्सी कि माना के प्रकार-मधार का पाय कर सकी है

## ज्ञानार्जन

ज्ञान के आदि स्रोत के सम्बन्ध मे विविध मिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं। उपिनपदों में हम पढ़ते हैं कि देवताओं में प्रथम और प्रवान ब्रह्मा जी ने शिष्यों में उन ज्ञान का प्रचार किया, जो शिष्य-परम्परा द्वारा अभी तक चला आ रहा है। जैनों के मतानुसार उत्सिपिणी एव अवसिपिणी कालचक के बीच कितपय अलौकिक सिद्ध पुरुषों का—'जिनो' का प्रादुर्भाव होता है और उनके द्वारा मानव समाज में ज्ञान का पुन पुन विकास होता है। इसी प्रकार बौद्धों का भी विश्वास है कि बुद्ध नाम से अभिहित किये जानेवाले सर्वज्ञ महापुरुषों का वारम्वार आविर्भाव होता रहता है। पुराणों में विणत अवतारों के अवतीर्ण होने के अनेकानेक प्रयोजनों में से आध्यात्मक प्रयोजन ही मुख्य है। भारत के बाहर, हम देखते हैं कि महामना स्थितामा जरयुष्ट्र मर्त्यलोंक में ज्ञानालोंक लाये। इसी प्रकार हजरत मूसा, ईसा तया मुहम्मद ने भी अलौकिक शिक्तसम्पन्न होकर मानव समाज के बीच अलौकिक रीतियों से अलौकिक ज्ञान का प्रचार किया।

केवल कुछ व्यक्ति ही 'जिन' हो सकते हैं, उनके अतिरिक्त और कोई भी 'जिन' नहीं हो सकता, वहुत से लोग केवल मुक्ति तक ही पहुँच सकते है। बुद्ध नामक अवस्था की प्राप्ति सभी को हो सकती है। ब्रह्मादि केवल पदवी विशेष हैं, प्रत्येक जीव इन पदो को प्राप्त कर सकता है। जरयुष्ट्र, मूसा, ईसा, मुहम्मद ये सभी महापुरुष थे। किमी विशेष कार्य के लिए ही इनका आविर्भाव हुआ था। पौराणिक अवतारों का आविर्भाव भी इसी प्रकार हुआ था। उस आसन की ओर जनसाधारण का लालसापूर्ण दृष्टिपात करना अनिधकार चेष्टा है।

आदम ने फल खाकर ज्ञान प्राप्त किया। 'नूह' (Noah) ने जिहोवा देव की कृपा से सामाजिक शिल्प सीखा। भारत मे देवगण या सिद्ध पुरुष ही समस्त शिल्पों के अविष्ठाता माने गये हैं, जूता सीने से लेकर चण्डी-पाठ तक प्रत्येक कार्य अलौकिक पुरुषों की कृपा से ही सम्पन्न होता है। 'गुरु बिन ज्ञान नहीं', श्री गुरुमुख से निस्त हुए विना, श्री गुरु की कृपा हुए बिना शिष्य-परम्परा मे इस ज्ञान-वल के सचार का और कोई उपाय नहीं है।

फिर दार्शनिक—वैदान्तिक—कहते हैं, ज्ञान मनुष्य की स्वभावसिद्ध सम्पत्ति है—आत्मा की प्रकृति है, यह मानवात्मा ही अनन्त ज्ञान का आधार है, उसे कीन सिकास सकता है? इस बाल के उनर जो एक जावरल परा हुना है यह मुक्त के बारा नेवल हट जाता है जयना यह 'कात सिक बात' जनाचार से स्कूचित हो जाता है तथा इंकार की हपा एक सवाचार के बारा पुन असारित होता है और यह भी सिका है कि बच्चान योगानि के बारा दिकार की परित के बारा निकास कर्म के बारा अपना जात-चर्चा के बारा बलानिहित अनंतर परित एक बात का विकास होता है। इसरी और आपनिक कीय कानत स्टुटि के बानारस्वस्म मानव-मन की

देव रहें हैं। शबकों यह वारपा है कि उपयुक्त केश-काक-पात्र के अनुदार जान की स्पूर्त होगी। किए, पात्र की छक्ति के रेग-काक की विकासना का जिन्मान दिला। वा एकता है। कुगेस या कुग्तम में पढ़ बाते पर भी गीम व्यक्ति वासाओं को दूर कर अपनी खेता का विकास कर एकता है। अब ती पात्र के अनर, बार-कारों के अनर बी एक एकरावित्य कार विधा प्रथा का हो में कर होनी वा रहे हैं। कस्त की वर्षर का पात्र वा वा प्राप्त के अनर वी एक के अनर वा का प्रथा पात्र की का प्रथा का हो में कर होनी वा रही है। कस्त की वर्षर वात्रियों भी बाव अपने प्रथल से सम्बद्ध पर जानवान होनी वा रही है—निमन अपने के कोण भी अपनिद्ध तथा कर विकास देश पर प्रशास का आहार करनेवां का स्थान देश कर पर में विभागित रही विधा है। सरसास का आहार करनेवां के मारा क्षियों के स्था से क्ष्म में स्थान कर विभाग हो अने प्रथा के स्थान भी विभागित की प्रथा हो के रहे हैं। स्थानात्र के स्थान भी स्थानित की प्राप्त की प्रथा हो के से हो है। स्थानात्र के स्थान भी स्थानित की प्रथा हो स्थान भी स्थानित की प्रथा हो से के रहे हैं। स्थानात्र के स्थान भी स्थानित की प्रथा हो से से हो हो स्थान स्थ

सावारहीन प्रमाणित होता वा रहा है।

पर प्रश्नाम के लोग ऐसे हैं विनक्ता विक्साय है कि प्राचीन महापुक्षों का

पहेंचा बच-रचन ये केचक जानीलों प्राचा हुना है, एवं यह विपयों के तान का एक

निर्देश्य पंतर-रचन ये केचक जानीलों प्राचा हुना है, एवं यह विपयों के तान का एक

निर्देश्य पांचार नगीन का से ही उनके उत्तर प्राचित हैं, बचन के पूक्य है। में

स्वीकार से ना। बता में ही उनके उत्तर प्राचित हों, बचन किए से उत्तर दें में

से उत्तर मिलता है, कुक भी नहीं। पर हमसे से वो सम्बाद्धार परान्त है, में

वत्तर दें है— "बागरी परान-रोग करी वह तुक्क में फक्सक्य नायों का सम् हमारं वस से नगन पहण करोंगे। जीर हम कोती से यह पहण का मार्थ मार्थ हमारं वस से नगन पहण करोंगे। जीर हम कोती से यह पहण का मार्थ मार्थ,

का से पीत नगन ही निकता है कि नुम्मारे पूर्वना की से सब बात में ती में का

उठत है, "हमारे पूर्वनों को से यह जात के पर नम हमका कीर ही परा है। मेर्र

इस्ता प्रमाण पार्थिए, रो अपूक समुक क्लोक होता

सङ्ग कहने की बल्पत नहीं कि मत्यसंगायी सामृतिक कोम दन सब बाठी पर विस्तास नहीं करते। अपरा एव परा विद्या में विभेद अवश्य है, आधिभौतिक एव आध्यात्मिक ज्ञान में विभिन्नता अवश्य है, यह हो सकता है कि एक का पथ दूसरे का न हो सके, एक उपाय के अवलम्बन से सब प्रकार के ज्ञान-राज्य का द्वार न खुल सके, किन्तु वह अन्तर केवल उच्चता के तारतम्य में हैं, केवल अवस्थाओं के भेद में है। उपायों के अनु-सार ही लक्ष्य-प्राप्ति होती है। वास्तव में वही एक अखण्ड ज्ञान समस्त ब्रह्माण्ड में परिन्याप्त है।

इस प्रकार स्थिर सिद्धान्त हो जाने पर कि 'ज्ञान मात्र पर केवल कुछ विशेष पुरुषो का ही अधिकार है तथा ये सब विशेष पुरुप ईश्वर या प्रकृति या कर्म से निर्दिष्ट होकर यथाममय जन्म ग्रहण करते हैं, और इसके अतिरिक्त किसी मी विषय में ज्ञान-लाम करने का और कोई उपाय नहीं हैं, समाज से उद्योग तथा उत्साह आदि का लोप हो जाता है, आलोचना के अभाव के कारण उद्भावना शक्ति का क्रमश नाश हो जाता है तथा नूतन वस्तु की जानकारी मे फिर किसीको उत्सुकता नहीं रह जाती, और यदि होने का उपाय भी हो, तो समाज उसे रोककर घोरे घोरे नप्ट कर देता है। यदि यही सिद्धान्त स्थिर हुआ कि सर्वज्ञ व्यक्ति विशेष के द्वारा ही अनन्त काल के लिए मानव के कल्याण का पथ निर्दिष्ट हुआ है, तो ऐसा होने से समाज, उन सव निर्देशों में तिल मात्र भी व्यतिक्रम होने पर सर्वनाश की आशका से, कठोर शामन के द्वारा मनुष्यों को उस नियत मार्ग पर ले जाने की चेष्टा करता है। यदि समाज इसमे सफल हुआ, तो परिणामस्वरूप मनुष्य यन्त्रवत् वन जाता है। जीवन का प्रत्येक कार्य यदि पहले से निर्दिष्ट हुआ हो, तो फिर विचार-शक्ति की विशद आलोचना का प्रयोजन ही क्या ? उद्-भावना-शक्ति का प्रयोग न होने पर घीरे धीरे उसका लोप हो जाता है एव तमी-गुणपूर्ण जबता समाज को आ घेरती है, और वह समाज घीरे घीरे अवनत होने लगता है।

दूसरी ओर, सर्वप्रकार से निर्देशविहीन होने पर यदि कल्याण होना सम्भव होता, तो फिर सम्यता एव सस्कृति चीन, हिन्दू, मिस्न, बेबिलोन, ईरान ग्रीस, रोम एव अन्य महान् देशों के निवासियों को त्यागकर जुलू, हब्ली, हटेन्टॉट, सन्थाल, अन्दमान तया आस्ट्रेलियानिवासी जातियों का ही आश्रय ग्रहण करती।

अतएव महापुरुषो द्वारा निर्दिष्ट पथ का भी गौरव है, गुरु-परम्परागत ज्ञान का भी एक विशेष प्रयोजन है, और यह भी एक चिरन्तन सत्य है कि ज्ञान मे सर्व-अन्तर्यामित्व है। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेम के उच्छ्वास मे अपने को भूलकर भक्तगण उन महापुरुषो के उद्देश्य को न अपनाकर उनकी उपासना को एक मात्र घ्येय समझने लगते हैं, तथा स्वय हतश्री हो जाने पर मनुष्य स्वाभाविक- तया पूर्वेशों के ऐस्वर्य-स्मरण में ही समय बिनाता है—यह भी एए प्रत्यरा प्रमाणित बात है। मिल्तुपूर्ण हृदय सम्मूर्णतया पूर्व पुरुषों के परणी पर आरम्हमूर्ण कर स्वय दुर्वेष बन बाता है, बीर यही दुरेक्ता फिर आये चलकर सिन्होंन गर्विन हृदय गी पूर्वेशों भी गौरव-माणा को ही जीवन गा आयान बना सेने की शिसा बेनी हैं।

पूर्ववर्षी महापूरणों को सभी विवयं का सात वा और समय ने केर से उठ आन का अधिनाय कर रूप हो गया है—यह बात स्था होने पर भी पढ़ी विव्यत्त निक्तेगा कि उसने सीन होने के बारपस्थक आर्क वृत्य कोनों के पात उस निम्त्य सान ना होना या ने होना एक सी ही बात है और यदि पूज उन्हें पूजा काहते हो से तुन्ह फिर से ज्या प्रस्क करना होगा किर से परिध्य करना है मां आम्मारिक सान भी विद्युत हुत्य में अपने साप ही स्कृति होना है वह

साम्मारितक सात यो विश्वंत हुवय में सपने साथ ही स्कृतित होता है वह मी चित्रमृति-क्य बहु प्रवास एक परिस्तमसाध्य है। साचित्रीतिक सात के मेर्न में मी जो सब नहान् सत्य मानत-बुवय में परिस्कृतित हुए हैं अनुसन्धान करने पर पता चकता है कि वे सब सहना उदमुन बीचित की सांति मत्रीयियों के मन में उपित हुए हैं जनमा मनस्य मनुष्यों के मन में नहीं। इसीचे यह सित हो साता है कि सामीचना विद्या चर्चा एक अनत-क्या कठीन सरस्या ही उसकर कराज है।

पता पत्रता हात व तब तक्ष्मा उप्पूर्ण को मान माना हाता व नात न राज्य हुए हैं जयाने सम्मा मानुष्यों के मान माना है। इसीरे यह विज्ञ हो जाता है कि सामीचमा विधा चर्ची एवं मानत-रूप करोर राज्यसा ही उसला कारण है। सामीचमा विधा चर्ची एवं मानत-रूप करोर राज्यसा ही उसला कारण है। सामीचमा व विधा सी

उपका सारा हूं आतंक नार जाताकर मा बोक्क निवास में दूरव्य छानी मीत्री में महापुक्त क्षातिक सक्तारक मा बोक्कि निवास में दूरव्य छानी मीत्री में विध्यान है। उपयुक्त गवेषका एक समयानुक्त परिस्थित के प्रमाद से मह पूर्णना प्रकट ही जाती है। जिस समाज में हस प्रकार के पुक्रासिहों का एक बार बार्मिमीन ही गया है नहीं पुत्र मतीयिया का सम्युक्तान समिक समय है। बौ समाव पूर्व हाण पेरिता है वह जबिक वग से उच्चित ने एक पर सपसर होता है हमा के प्रकार करता है। किन्तु वो समाज पुत्रविद्वान है, क्षस्ते मो समय दी हो। के साव पूर्व का जया तथा बात का विकास होगा उत्काद ही निष्वत है।

१ 'बानार्मन' का मुख बंगका है। स

# पेरिस प्रदर्शनी'

कई दिन तक पेरिस प्रदर्शनी में 'काँग्रे दे लिस्तोयार दि रिलिजिओ' अर्थात् वर्मेतिहास नामक सभा का अधिवेशन हुआ। उस सभा मे अध्यात्म विषयक एव मतामत सम्बन्वी किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए स्थान न था, केवल विभिन्न वर्मी का इतिहास अर्यात् उनके अगो का तथ्यानुसन्वान ही उसका उद्देश्य था। अत इस समा मे विभिन्न धर्मप्रचारक सम्प्रदायो के प्रतिनिधियो का पूर्ण अभाव था । शिकागी महासभा एक विराट् चीज थी। अत उस सभा मे विभिन्न देशो की धर्मप्रचारक-मण्डलियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, पर पेरिस की इस सभा में केवल वे ही पण्डित आये थे, जो भिन्न भिन्न घर्मों की उत्पपत्ति के विषय मे आलोचना किया करते हैं। शिकागो धर्म-महासभा मे रोमन कैयोलिको का प्रभाव विशेष था और उन्होंने अपने सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा के लिए बढी आशा से उसका सचालन किया था। उन्हें आशा थी कि वे विना विशेष विरोध का सामना किये ही प्रोस्टेटेण्टो पर अपना प्रभाव एव अधिकार जमा लेगे। उसी प्रकार समग्र ईसाई जगतु-हिन्दू, बौद, मुसलमान तथा ससार के अन्य घर्म-प्रतिनिधियो के समक्ष अपनी गौरव-घोषणा कर और सर्वेसाघारण के सम्मुख अन्य सब घर्मों की बुराइयाँ दर्शाकर उन्होंने अपने सम्प्रदाय को सुदृढ़ रूप से प्रतिष्ठित करने का निश्चय किया था। पर परिणाम कुछ और ही हो जाने के कारण ईसाई जगत् सर्वधर्मसमन्वय के सम्बन्घ मे बिल्कुल हताश हो गया है। इसलिए रोमन कैथोलिक अब दुवारा इस प्रकार की धर्मसभा दहराने के विशेष विरोधी हैं। फास देश कैथीलिक-प्रधान है, अत यद्यपि अधिकारियो की यथेष्ट इच्छा थी कि यह सभा वर्मसभा हो, पर समग्र कैयोलिक जगत् के विरोध के कारण यह धर्मसभा न हो सकी।

जिस प्रकार समय समय पर काग्रेस ऑफ ओरियेण्टिलस्ट अर्थात् सस्कृत, पालो और अरबो इत्यादि माषाविज्ञ विद्वानो की समा हुआ करती है, वैसी ही पैरिस की यह घमंसमा भी थी, इसमे केवल ईसाई घमं का पुरातत्त्व और जोड़ दिया गया था।

१ पेरिस प्रदर्शनी में अपने भाषण का विवरण स्वामी जी ने स्वय बगला में लिखकर 'उद्बोधन' पत्र के लिए भेजा था। स०

बम्बदीय से बंबल बी-तीन जापानी पश्चित आमे थे। भारत स स्वामी विवेदानक संपरिवत है।

अनक पारकारण सरङ्ख्या का यही मत है कि वैदिक धर्म की उत्पत्ति मन्ति-

मुर्वादि प्राष्ट्रतिक भारत्रवेशनक पड़ बस्तुओं की उपासना से हुई है।

जनत मत का शहन करने के लिए स्वामी विवेकानन्व पेरिस वर्गेतिहास-समा हारा निमन्त्रित हुए थे और उन्होंने उन्त विषय पर एक सेन पहने के किए नपनी सम्मित दी थी। किन्तु बरपमिक शारीरिक बस्तस्मता के कारन वै लेख नही किस सके ने किसी प्रकार समा में वे उपस्वित मान हो गये थे। स्नामी वी के बड्डा पर पदार्पण करते ही थुरीप के समस्त संस्कृतक पश्चिता ने समझा साहर प्रम-पूर्वक स्वायत किया। इस मेंट के पहले ही वे लोग स्वामी भी हाए। एवित पुस्तवी को पड चुके दे।

उत समय उक्त समा ये बीपर्ट शामक एक बर्मन पण्डित ने शास्त्राम-शिका की उत्पत्ति के नियंव में एक फेक पता था। उसमें उन्होंने कालग्राम की उत्पत्ति 'मोलि' चिह्न के रूप में निर्वारित की थी। उनके मतानुसार सिवक्रिय पुरव-सिम का चित्र है एवं उद्यो प्रकार शाकमान शिका स्थी-किंच का प्रतीक है। धिवर्किम एवं शास्त्राम दोनो ही क्रिय-योगि प्रवा के बय हैं।

स्वामी विवैद्यानन्द ने उपर्यक्त दोनो मतो का खच्छन किया बीर कहाँ कि यद्यपि शिवलिंग को नर्रालय कहते का अधिवेकपूर्य भूत प्रचलित है, किन्तु शासपान

के सम्बन्ध में यह नदीन गठ हो निवान्त बाकस्थित एवं बादबर्यबनक है।

स्वामी जो ने कहा कि शिवाँकप-पूजा की उत्पत्ति अववंदेद सहिता के पूप-स्तुम्म' के प्रसिद्ध स्तीत से हुई है। उस स्तीत में बनादि अनन्त स्तुम्म का अनवा स्क्रम्म का वर्षन है। एवं बहु स्क्रम्भ ही बहु। है-- ऐसा प्रतिपादित किया पंपा है। विस प्रकार यह की मिल विका जम भरम शोमसना एवं यह काफ के नाहक बुच की परिचरित महादेव की पिंगक बटा लीकक्ट वंगकान्ति एवं बाहनादि में हुई है, उसी प्रकार गुपस्कान्य भी या सकार में स्नीत होकर सहिमान्त्रित हुना है।

अवर्ववेद सहिता में उसी प्रकार यश का उध्कारट भी ब्रह्मत्व की महिमा के

क्य मे प्रतिपादित हवा है।

किंगादि पुराच में उनत स्तौन का ही क्षामक के रूप में वर्णन करके महास्तम्प की महिमा एवं भी सकर के प्राथान्य की ब्यारवा की नवी है।

फिर, एक मीर बात मी विचारणीय है। बीक्र क्रीय और बुद्ध की स्मृति में स्मारक-स्तूपो का निर्माण किया करते थे और बो लोग निर्मन होने के कारण गर्डे बड़े स्मारक-स्तूपी का निर्माण नहीं कर नकते के ने स्तूप की एक ब्रोटी सी प्रतिमा भेट करके श्री वृद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा प्रदिशत किया करते थे। इस प्रकार के उदाहरण आज भी काशी के मन्दिरो एव भारत के अन्य तीर्थस्थानों में दीख पडते हैं, जहाँ पर लोग वड़े वड़े मन्दिरों का निर्माण करने में असमर्थ होकर मन्दिर की एक छोटी सी प्रतिमा ही निवेदित किया करते हैं। अत, यह विल्कुल सम्भव हैं कि वौद्धों के प्रादुर्भाव काल में धनवान हिन्दू लोग बौद्धों के समान उनके स्कम्भ की आकृतिवाला स्मारक निर्मित किया करते थे एव निर्वन लोग अर्थाभाव के कारण छोटे पैमाने पर उनका अनुकरण करते थे, और फिर वाद में निर्घनों द्वारा भेट की गयी वे छोटी छोटी प्रतिमाएँ उस स्कम्भ में अपित कर दी गयी।

बौद्ध-स्तूप का दूसरा नाम घातुगर्भ है। स्तूप के वोच शिलाखण्ड मे प्रसिद्ध वौद्ध भिक्षुओं की मस्मादि वस्तुएँ सुरक्षित रखी जाती थी। उन वस्तुओं के साथ स्वणं इत्यादि अन्य घातुएँ भी रखी जाती थी। शालग्राम-शिला उक्त अस्थि एव भस्मादिरक्षक शिला का प्राकृतिक प्रतिरूप है। इस प्रकार, पहले वौद्धों द्वारा पूजित होकर, बौद्ध घमं के अन्य अगों की तरह वैष्णव सम्प्रदाय में इसका प्रवेश हुआ। नर्मदा नदी के किनारे तथा नेपाल में वोद्धों का प्रभाव दीर्घ काल तक स्थायी था। यहाँ यह वात भी विशेष घ्यान देने योग्य है कि प्राकृतिक नर्मदेश्वर शिविलग एव नेपाल के शालग्राम ही विशेष रूप से पूज्य हैं।

शालग्राम के विषय मे यौन-व्याख्या एक अत्यन्त अनहोनी वात है तथा पहले ही अप्रासगिक है। शिवलिंग के बारे मे यौन-व्याख्या अति आधुनिक है तथा उसकी उत्पत्ति भारत मे उक्त बौद्ध सम्प्रदाय की घोर अवनति के समय ही हुई। उस समय के समस्त घृणास्पद बौद्धतन्त्र अब भी नेपाल और तिब्बत मे बहुत प्रचलित हैं।

एक दूसरा भाषण स्वामी जी ने भारतीय धर्म के विस्तार के विषय मे दिया। उसमें स्वामी जी ने यह बतलाया कि भारतखण्ड में बौद्ध इत्यादि जो विभिन्न धर्म हुए, उन सबकी उत्पत्ति वेद में ही है। समस्त धर्ममतो का बीज उसीमें निहित है। उन सब बीजों को प्रस्फुटित तथा विस्तृत करके बौद्ध इत्यादि धर्मों की सृष्टि हुई है। आधुनिक हिन्दू धर्म भी उन बीजों का ही विस्तार है,—और वे समाज के विस्तार या सकोच के साथ विस्तृत अथवा कहीं कहीं अपेक्षाकृत सकुचित होकर विद्यान हैं। उसके बाद स्वामी जी ने वुद्धदेव से पहले श्री कृष्ण के आविर्भाव के सम्बन्ध में कुछ कहकर पाश्चात्य पण्डितों को यह बतलाया कि जिस प्रकार विष्णुपुराण में वीजत राजकुलों का इतिहास क्षमश्च पुरातत्त्व के उद्घाटनों के साथ साथ प्रमाणित हो रहा है, उसो प्रकार भारत की समस्त कथाएँ भी सत्य हैं। उन्होंने यह कहा कि वे वृथा कल्पनापूर्ण लेख लिखने की अपेक्षा उन कथाओं का रहस्य

वातने की चेट्टा करें। प्रक्षित पेवस मुकर ने एक पुस्तक से सिम्मा है कि विकास है। पर वब तक यह मनाय नहीं मिलता वि कोई प्रीक्ष सरस्त माया नहीं मिलता वि कोई प्रक्रिया माया नहीं मिलता वि कोई प्रक्षित माया जातता जा तक तक यह धिक नहीं होना कि मारत की छहावता प्राचीन कीय (मुनान बेज) को मिली थी। विन्तु निरम्य पारवारव विद्यान मिली यो कि को कीय प्रक्रिय के प्राचित के कार्यों को माया के स्वीव श्रीक ज्योतिय के कार्यों का मायुव्य बेवकर एवं यह जातकर कि यूनानियों ने मारत व्यवस्त छोटा हा एक स्वारित किया जा वहते हैं कि मारत की मारित ज्योतिय गनित बादि समरत विद्यानों में यूनानियों की सहायता प्राप्त हुई है। बीर बेनक मही नहीं एक साही केवक ने तो गई तक किया है कि समस्त थारतीय विद्या यूनानी विद्या

म्मेण्डा वं यवनास्तेयु एवा विद्या प्रतिविद्धता । महविवन् हेर्जव पुरसम्ते ॥

हैंग एक क्लोक पर पाइवास्य विद्यानों ने विरुत्ती ही कल्पनाएँ को है! पर हाद क्लोक से यह किस जकार सिख हुआ कि आयों ने स्केक्सो के निकट सिखा प्राप्त को यो ? यह नी कहा का सक्तरा है कि उत्तर क्लाक से बार्य आवार्यों के स्केक्स रिप्पों को उत्तराहित करने के किए विद्या ने प्रतिस्तार प्रवर्शित किस गया है।

विजीयत पूरी बेल सब् विस्थेत किमने स्वर्धन क्षेत्र । बायों को प्राप्तेक विचा का भीन वेद में विकासन है एक उत्तर किसी भी विचा की प्राप्तेक स्वा वेद है बारान्त करते कर्मान उपाय का सन्त्री म भी विचामी का सकती है। फिर इस न्यास्पिक पूपानी सावित्तर को त्या सावस्थ्यकता है? सुरोपत सार्थ क्योतिय का प्राप्तेक श्रीक समुख्य सन्दर्भ है सहस्त्र में ही

म्पूरपत्र होचा है जलक विद्यमान बहुब स्पूलांत को ओवकर पूमानो स्मूलति को प्रदेश करने का पारचारय पश्चिती को क्या सविकार है यह स्वामी थी नहीं समस् सके।

इसी प्रकार कानिकास दरवादि कवियों के शाटकों में 'श्वदेतका' स्थ्य का उस्मेल देखकर, यदि उस श्रमय के समस्त काम्य-शाटको पर यूशानियों का प्रमाव

१ घषन या व्योज्या कोणों से यह जिल्ला ग्रांतिष्ठित हैं। कर वे ती कृषिवर् पूत्रप हैं।

२ सबि वर में ही त्रणुनिक जाय तो पहाड़ में जाने की क्या शासक्यकता.

सिद्ध कर दिया जाय, तो फिर सर्वप्रथम विचारणीय वात यह है कि आर्य नाटक ग्रीक नाटको के सदृश हैं या नहीं। जिन्होंने दोनो भाषाओं में नाटक-रचना-प्रणाली की आलोचना की है, वे केवल यही कहेंगे कि उस प्रकार का सादृश्य केवल नाटककार के कल्पना-जगत् मात्र में ही है, वास्तविक जगत् में उसका किसी भी काल में अस्तित्व नहीं है। वह ग्रीक कोरस कहाँ है वह ग्रीक यवनिका नाट्यमच के एक तरफ है, पर आर्य नाटक में ठीक उसकी विपरीत दिशा में। उनकी रचना-प्रणाली एक प्रकार की है, आर्य नाटको की दूसरे प्रकार की।

आयं नाटकों का ग्रीक नाटको के साथ सादृश्य विल्कुल है ही नहीं। हाँ, शैक्सपियर के नाटको के साथ उनका सामजस्य कही अधिक है।

अतएव एक सिद्धान्त इस प्रकार का भी हो सकता है कि शेक्सिपियर सव विषयों में कालिदास इत्यादि कवियों के निकट ऋणी हैं एवं समस्त पार्श्वात्य साहित्य भारतीय साहित्य की छाया मात्र है।

अन्त मे पण्डित मैक्स मूलर की आपत्ति का प्रयोग उल्टे उन्हीं पर करके यह भी कहा जा सकता है कि जब तक यह सिद्ध नहीं होता कि किसी भी हिन्दू ने किसी भी काल में ग्रीक भाषा का ज्ञान प्राप्त किया था, तब तक भारत पर ग्रीक के प्रभाव की चर्चा करना भी उचित नहीं है।

उसी तरह आर्य शिल्पकला में भी ग्रीक प्रभाव दिखलाना भ्रम है।

स्वामी जी ने यह भी कहा कि श्री कृष्ण की आराघना बुद्ध की अपेक्षा अधिक प्राचीन है और यदि गीता महाभारत का समकालीन ग्रन्थ नही है, तो उसकी अपेक्षा निश्चय ही बहुत प्राचीन है—उससे नवीन नही। गीता एव महाभारत की भाषा एक समान है। गीता में जिन विशेषणों का प्रयोग अध्यात्म विषय में हुआ है, उनमें से अनेक बनादि पर्व में वैषयिक सम्बन्ध में प्रयुक्त हुए हैं। स्पष्ट है कि इन सब शब्दों का प्रचार अत्यधिक रहा होगा। फिर, समस्त महाभारत तथा गीता का मत एक ही है, और जब गीता ने उस समय के सभी सम्प्रदायों की आलोचना की है, तो फिर केवल बौदों का ही उल्लेख क्यों नहीं किया?

वृद्ध के उपरान्त, विशेष प्रयत्न करके भी बौद्धों का उल्लेख किसी भी ग्रन्थ में से हटाया नहीं जा सका। कहानी, इतिहास, कथा अथवा ज्यगों में कहीं न कहीं वौद्ध मत का या बृद्ध का उल्लेख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अवश्य ही हुआ है,—गीता में क्या कोई ऐसा वर्णन दिखला सकता है? फिर, गीता एक घर्मसमन्वय ग्रन्थ है, इसमें किसी भी सम्प्रदाय का अनादर नहीं है, तो फिर उस ग्रन्थकार के आदरपूर्ण शब्दों से एक बौद्ध मत ही क्यों विचत रहा—इसका कारण समझाने की जिम्मेदारी किस पर है?

माया का प्रयोग करने मे नहीं हिचकियाये उनका बीदा मत से इरमें का क्या कारन हो सब्सा है ? पारकारण पश्चित जिस प्रकार श्रीक साथा के एक एक रन्य पर अपना समस्त जीवन व्यक्तीत कर देते हैं, उसी प्रकार किसी प्राचीन संस्कृत प्रत्व पर हो सका अपना जोवन उरक्षणं करें संसार में बहुत प्रकास हो बायना। विशेषक यह मही-मारत भारतीय इतिहास का अमुक्य धन्त्र है। यह अतिसयोक्ति नहीं है कि अभी वक इस सर्वप्रवान बन्य का पाश्चात्य संसार में अच्छी वरह से अध्ययन ही नहीं किया गया। स्वामी औं के इस मायण के बाद बहुत से व्यक्तियों ने जनती जनती <sup>राज</sup> प्रकट की। बहुत से कोयों में कहा कि स्वामी थी को कह रहे 🗜 उसका विकास इमारी राय से मिलता है और हम स्थामी जी से यह कहते हैं कि सस्हत प्रयवस्त का बन वह समय नहीं रह यथा। बाधनिक संस्कृतज्ञ सम्प्रदाय के कोगी की राम

बबिकास स्वामी जी के सवस ही है त्वा मास्त की कपानो एव प्राचारि में मी सच्या इतिहास है, इस पर भी हम विश्वास करते है। अन्त में बुद्ध समापित महोबय ने अन्य शब बिचयों का अनुमोदन करते हैंदें केवल नोवा और महाभारत के समकासीन होने में बचना विदीव प्रकट किया। किन्तु उन्होंने प्रमाण केवल बतना ही विधा कि अविकास पारवारम विद्वारों हैं। मतानवार गीवा महामारत का अब नहीं है।

इस अनिवेशन को लिपि-पुस्तक में उन्हा मायब का शाराध केंच नावा में मृद्धित होगाः ।

# बंगला माषा

हमारे देश मे प्राचीन काल से सभी विद्याओं के सस्कृत मे ही विद्यमान रहने के कारण, विद्वानो तथा सर्वसाघारण के बीच एक अगाघ समुद्र सा बना रहा है। बुद्ध के समय से लेकर श्री चैतन्य एव श्री रामकृष्ण तक जो जो महापुरुष लोक-कल्याण के लिए अवतीर्ण हुए, उन सबने सर्वसाघारण की भाषा मे जनता को उपदेश दिया है। पाण्डित्य अवश्य उत्तम है, परन्तु क्या पाण्डित्य का प्रदर्शन जटिल, अप्राकृतिक तथा कल्पित भाषा को छोड और किसी भाषा मे नहीं हो सकता ? बोलचाल की माषा मे क्या कलात्मक निपुणता नही प्रदर्शित की जा सकती <sup>?</sup> स्वामाविक भाषा को छोडकर एक अस्वामाविक भाषा को तैयार करने से क्या लाभ ? घर मे जिस भाषा मे हम वातचीत करते हैं, उसीमे मन ही मन समस्त पाण्डित्य की गवेषणा भी करते हैं, तो फिर लिखने के समय ही हम जटिल भाषा का प्रयोग क्यो करने लगते हैं? जिस भाषा मे तुम अपने मन मे दर्शन या विज्ञान के बारे में सोचते हो, आपस में कथा-वार्ता करते हो, उसी भाषा मे क्या दर्शन या विज्ञान नहीं लिखा जा सकता । यदि कहो, नहीं, तो फिर उस भाषा मे तुम अपने मन में अथवा कुछ व्यक्तियो के साथ उन सब तत्त्वो पर विचार-परामशं किस प्रकार करते हो ? स्वामाविक तौर पर जिस भाषा मे हम अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं, जिस भाषा में हम अपना कीच, दूख एव प्रेम इत्यादि प्रदर्शित करते हैं, उससे अधिक उपयुक्त भाषा और कौन हो सकती है। अत हमे उसी भाव को, उसी शैंठी को वनाये रखना होगा। उस भाषा मे जितनी शक्ति है, थोडे से शब्दों में उसमे जिस प्रकार अनेक विचार प्रकट हो सकते हैं तथा उसे जैसे चाहो, घुमाया-फिराया जा सकता है, वैसे गुण किसी कृत्रिम भाषा मे कदापि नहीं आ सकते। भाषा को ऐसी वनाना होगा-मानो शुद्ध इसपात, उसे जैसा चाहो मरोड लो, पर फिर से जैसे का तैसा, कहो ती एक चोट मे ही पत्यर काट दे, लेकिन दाँत न टूटें। हमारी भाषा सस्कृत के समान वडे वडे निरर्यंक शब्दो का प्रयोग करते करते तथा उसके आडम्वर की-अौर

१ श्री रामकृष्ण मठ द्वारा सचालित 'उद्वोघन' पत्र के सम्पादक को स्वामी जो द्वारा २० फरवरी, १९०० ई० को लिखे गये वगला पत्र का अनुवाद। स०

केशक उसके इसी एक पहलू की —ज़कल करते करते शरवामानिक होयी पा पी है। भाषा ही टी कारि की उसिंद का प्रवान कराय एवं उपाय है।

यदि वह कही कि यह बात ठीक है। पर बग वेश में तो क्यह बगह पर भाषां में बहुत हेर-देर है कह कीन सी भाषा प्रहण करनी शाहिए ?-सी इसका उग्नर यह है कि प्राकृतिक नियमानसार जो भाषा धनितकासी है तथा विसका सर्विक प्रचार है उसीको अपनाना होगा। उदाहरमार्च कक्ष्मचे की ही मापा को है को। पूर्व परिचम किसी मा बगह से कोई बाकर कक्रकरों के बादाबरण में औ ती देखाने कि भूछ हु। दिनों में नह कककरों की माना बोछने अमेगा। अठएक प्रकृति स्वय हा यह विस्तका देता है कि कीन थी पाया किसानी होगी। रेस टाग मातामात का जिल्ही समिक सुविधा होगी। उतना ही पूर्व-परिश्वम का सेर हुए है। जायया तथा जिटगाँव से केकर वैद्यनाथ तक सभी शोग कक्षवरी की भागा की प्रयोग करने समेंथे। यह न देखों कि किस जिसे की माया सत्कत के निवह निकट है, बरन यह देखों कि कीन सी माया विभक्त प्रचक्रित ही रही है। जब यह स्पट है कि कलकते की भाषा ही बीडे दिनों में समस्त बगांच की भाषा बन बायगैं। ता फिर यदि पुस्तको की और वरेन बाधवाछ की नाया को एक बनाना है-वो ऐसी वक्षा में समझवार व्यक्ति तिक्वय ही कबकते की भावा को जावार स्वक्य मानकर बहुव करेगा। यहाँ पर शास्त्रगत ईस्पॉ-प्रतिव्रक्तिता बादिकी भी सवा के लिए नद्द कर देना होगा। पर वेस के कश्याच के किए तुन्हें अपने गाँव अवसा विके की प्रवासदा की मुख आसा होगा। जाया विचारों की नाहक है। जान ही प्रचान है, प्राचा मीन है। हीरे

न्नीर भोगी है पुर्वाम्भव मोने पर एक नगर की बैठाना क्या सीमा रेवा हैं।
स्वार भोगी है पुर्वाम्भव मोने पर एक नगर की बैठाना क्या सीमा रेवा हैं।
स्वन्न की नोर हैची। बाह्यभो की सहस्त देखी सकराना क्या सीमा रेवा है।
हेची अर्थ त्वामाम्भ देखी किए सकर का मात्रामाम्भ देखी तीर
हवां नोर सामृत्य का सीमा सहस्त देखी।—हांसे तुम समस उन्हों कि
समुख का सीरित प्रताह है तम स्वच्छी सामा भी सीक्तम्स होती है, नीर
यन वह मुख्य की नीर क्यार होता है, तम स्वच्छी सामा भी मानाहित होती है, नीर
यन वह मुख्य की नीर क्यार होता है, तम स्वच्छी स्वार प्रताह होती है, नीर
वन वह मुख्य की नीर क्यार होता है, तुक्त निवार-साम्मित होता क्या देखी
है। तुम्द निवारी सी-एक वही मानों को कुकों के देर तथा प्रताह तिवास क्या देखी
है। तुम्द निवारी की सी-एक वही मानों को कुकों के देर तथा प्रताह है। हस पुष्ठ काने माने
दिखेरवा ने नार फिर कहीं मानाहित्य स्वार्थ है। हस पुष्ट काने माने
विचेरवा ने नार फिर कहीं मानाहित्य स्वार्थ है। हस पुष्ट काने निवारनी
को प्रताह है। कीमा समुद्राम सहसुत स्वार्थ है कहा सुक्त को नी —नह मी
विचीरवा माना में मानाहित्य सी साम्मिक्त स्वार्थ के स्वस्त है। क्या ही देप की

अवनति आरम्भ हुई कि ये सब चिह्न उदित हो गये, और ये केवल भाषा मे ही नहीं, वरन समस्त शिल्प-कलाओं में भी प्रकट हो गये। मकान बनाया गया--उसमे न कुछ ढग था, न रूप-रग, केवल खम्मो को कुरेद कुरेदकर नष्ट कर दिया गया। और गहना क्या पहनाया, सारे शरीर को छंद छेदकर एक अच्छी खासी ब्रह्मराक्षसी बना डाली, और इघर देखो, तो गहनो मे नक्काशी बेल-बूटो की भरमार का पूछना ही क्या । गाना हो रहा है या रोना या झगडा---गाने मे माव क्या है, उद्देश्य क्या है-यह तो साक्षात वीणापाणि भी शायद न समझ सकें, और फिर उस गाने मे आलापो की भरमार का तो पूछना ही क्या! ओफ! और वे चिल्लाते भी कैसे हैं--मानो कोई शरीर से अँतडियाँ खीच ले रहा हो! फिर उसके ऊपर मुसलमान उस्तादो की नकल करने का—उन्हीके समान दाँत पर दाँत चढ़ाकर नाक से आवाज निकालने का-भूत भी समाया हुआ है। आजकल इन सब बातो को सुघारने के उपक्रम दीख पड रहे हैं। अब लोग घीरे घीरे समझेंगे कि वह भाषा, वह शिल्प तथा वह सगीत, जो भावहीन है, प्राणहीन है, किसी भी काम का नहीं। अब लोग समझेंगे कि जातीय जीवन में ज्यो ज्यो स्फूर्ति आती जायगी, त्या त्यो भाषा, शिल्प, सगीत इत्यादि आप ही आप भावमय एव प्राणपूर्ण होते जायँगे, प्रचलित दो शब्दो से जितनी भावराशि प्रकट होगी, वह दो हजार छँटे हुए विशेषणो मे भी न मिलेगी। तव देवता की मूर्ति को देखने से ही मक्तिमान का उद्रेक होगा, आभूषणो से सज्जित नारियो को देखते ही देवी का बोघ होगा एव घर-द्वार-सम्पत्ति सभी कुछ प्राण-स्पन्दन से डगमग करने लगेंगी ।



# रचनानुवाद : पद्य-२



## सन्यासी का गीत'

छेडो हे वह गान, अनतोद्भव अबन्ध वह गान, विश्व-ताप से शून्य गह्वरों में गिरि के अम्लान निभृत अरण्य प्रदेशों में जिसका शुचि जन्मस्थान, जिनकी शाति न कनक काम-यश-लिप्सा का नि श्वास भग कर सका, जहाँ प्रवाहित सत् चित् की अविलास स्रोतस्विनी, उमडता जिसमें वह आनन्द अयास, गाओ, बढ वह गान, वीर सन्यासी, गूँजे व्योम,

ओम् तत्सत् ओम्!

तोडो सब श्रुखला, उन्हें निज जीवन-बन्धन जान, हो उज्ज्वल काचन के अथवा क्षुद्र धातु के म्लान, प्रेम-घृणा, सद्-असद्, सभी ये द्वन्द्वो के सधान! दास सदा ही दास, समादृत वा ताडित—परतत्र, स्वर्ण निगड होने से क्या वे सुदृढ न बधन यत्र? अत उन्हें सन्यासी तोडो, छिन्न करो, गा यह मत्र,

ओम् तत्सत् ओम्।

अवकार हो दूर, ज्योति-छल जल-बुझ वारवार, दृष्टि भ्रमित करता, तह पर तह मोह तमस् विस्तार । मिटे अजस्र तृषा जीवन की, जो आवागम द्वार, जन्म-मृत्यु के वीच खीचती आत्मा को अनजान, विश्वजयी वह आत्मजयी जो, मानो इसे प्रमाण, अविचल अत रहो सन्यासी, गाओ निर्भय गान,

ओम् तत्सत् ओम् <sup>1</sup>

'वोओगे पाओगे,' निहिचत कारण-कार्य-विधान । कहने, 'गुभ का शुभ औ' अशुभ अशुभ का फल,' धीमान् दुनिवार यह नियम, जीव के नाम-रूप परिधान

१ थाउर्जेंड आइलेंड पाकं, न्यूयाकं मे, जुलाई, १८९५ मे रचित ।

मनत हैं सम् है पर बीलो नामन्त्रम के पार निरंथ मुक्त भारमा करती है नवनहीन विहार। तुम यह भारमा हो सन्त्रासी बीलो बीर स्वार,

कोम् तस्तत् कोम्।

ज्ञानगुण्य के बिन्हें पृप्तते स्वप्न धया निधार— माता पिता पुत्र की भागी बानव-वन परिवार! बिपमुक्त है बारम! विश्वका पिता पुत्र वा बार? किएका चनु पित्र बहु, यो है एक विध्या अन्त्य एती छवेच्या बारमा का अस्तित्व नहीं है अन्य! कहीं तरकारिं सम्मार्थ गांवी है, बच हो बच्च

बीम् तत्वत् बीम्।

एक्सम है नैकक बारमा बाता चिर निर्मुत्त
नामहीन वह क्यहीन वह है रै चिह्न अपुत्तत

सक्त बावित माना रच्छी वचनो का वस्ताव सक्ती नह बी पुरुष प्रकृति से पाता वित्त प्रकृत

तुम गड्डो बोडो सन्यासी किस करी तसनीम बीम् तत्त्वद् बीम् ! कहीं खोजते उसे समें इस बीर किया उस पार है

न्हां वायन उठ वस स्टानार क्या उठ वारा मुस्ति नहीं है मही मुना सब सास्त्र वेस-मुद्धार रे स्पर्व बलास्त्र हुन्सी हाथ ये पकड़े ही बहु पाध चीच पहा वो साम कुन्हीं तो बठो बनी नहूनाथ चीको कर से साम कहीं सन्याती पिहेंस पीम

बोम् बत्बद् बोम्!

कहीं बात हो सर्व बात हो स्वयंचार विश्वप्र स्रोत न उन्हें ही मुक्ते में ही वन पूर्ण का बाय कैन-गीच यो-मर्किक्षित्ती स्वयंका व्यास्थाराम ! स्वास्थ्य मौक-राज्येक पत्ते वीवन-पूर्णा भववंच स्वर्म-मही-पाताल-- स्वतं वासा-मय मुक्-मुक्-स्वतः ! इस प्रकार काटी वचन, सम्याधी यो सवस्थ्य मीम् सस्य

देह रहे, जाये गत सीची तह का विन्ता-प्राट जनका कार्य समाप्त के बक्ते असे वर्मवित बार हार उसे पहनावे कोई, करे कि पाद-प्रहार, मौन रहो, क्या रहा कहो निन्दा या स्तुति अभिषेक ? स्तावक, स्तुत्य, निन्द्य औं निन्दक जब कि सभी हैं एक ! अत रहो तुम शात, वीर सन्यासी, तजो न टेक,

ओम् तत्सत् ओम् !

सत्य न आता पास, जहाँ यश-लोम-काम का वास, पूर्ण नहीं वह, स्त्री में जिसको होती पत्नी भास, अथवा वह जो किंचित् भी सचित रखता निज पास । वह भी पार नहीं कर पाता है माया का द्वार कोवग्रस्त जो, अत छोडकर निखिल वासना-भार गाओ घोर-वीर सन्यासी, गूँजे मन्त्रोच्चार,

ओम् तत्सत् ओम्।

मत जोडो गृह-द्वार, समा तुम सको, कहाँ आवास ? दूर्वादल हो तल्प तुम्हारा, गृह-वितान आकाश, खाद्य स्वत जो प्राप्त, पक्व वा इतर, न दो तुम घ्यान, खान-पान से कलुषित होती आत्मा वह न महान्, जो प्रबुद्ध हो, तुम प्रवाहिनी स्रोतस्विनी समान रहो मुक्त निर्द्धन्द्व, वीर सन्यासी, छेडो तान

ओम् तत्सत् ओम्!

विरले ही तत्त्वज्ञ । करेंगे शेष अखिल उपहास, निन्दा भी नरश्रेष्ठ, ध्यान मत दो, निर्वेन्घ, अयास यत्र-तत्र निर्मेय विचरो तुम, खोलो मायापाश अघकारपीडित जीवो के । दुख से बनो न भीत, सुख की भी मत चाह करो, जाओ हे, रहो अतीत दृन्दों से सव, रटो वीर सन्यासी, मत्र पुनीत,

ओम् तत्सत् ओम् ।

इस प्रकार दिन-प्रतिदिन जब तक कर्मशक्ति हो क्षीण, वबनमुक्त करो आत्मा को, जन्म-मरण हो लीन। फिर न रह गये मैं, तुम, ईश्वर, जीव या कि भववघ, 'मैं' सबमे, सब मुझमे—केवल मात्र परम आनन्द। कहो 'तत्त्वमिस' सन्यामी, फिर गाओ गीत अमन्द,

ओम् तत्मत् ओम् <sup>1</sup>

मेरा खेल खरम हुआ

समय की सहरी के साथ जिस्तर उठते और पिरते मैं चका जा रहा हूँ। जिन्हणों के ज्यार-पाटे के साथ साथ से सचिक दृष्य एक पर एक सावे-वाते हैं।

श्राह इस बप्रतिहत प्रवाह से

कितनी वकान ही बायी है मुखे

से पृथ्य निवक्त नहीं नाते

सह जनवण कहन बीर पहुँचना कसी नहीं

सही तक कि तर को हुए की सकक भी नहीं मिकतों!

बम्म-जमानतों में उन डापी पर व्याप्तक मतीका की,

रिक्तु हाम के नहीं चुके।

प्रभाज की एक किएन जी याने म सच्छक में बीखें

पर्चा गयी।

बीवन के ठीने भीर सैंकरे पुक पर बादे ही

नीचे धांकता हूँ बीर वेचता हूँ—

इचर्यरात कमन करते बीर सद्द्वात करते लोनो को।

कितिबार ?

कोई नहीं बातवा।

सह सानने देखी—

मन्यकार त्योरी वहाये अटा है, बीर कहता है— भाने कदम व रखों यही सीमा है

भाग्य को सलकानो गठ सहग करी निवता कर सकी।

भावो उन्हों ने मिख वाजो जीर यह बीवन काप्याकापीकर उन वैसे ही पायक वन बाजो ।

१ म्यूयार्च मे १८९५ के वसन्त में किसित।

जो जानने का साहस करता है,
दु स भोगता है,
तब रको और उन्हों साथ ठहरो,
आह, मुझे विश्राम भी नहीं।
यह बुलबुले सी भटकती घरती—
इसका खोखला रूप, खोखला नाम,
इसके खोखले जन्म-मरण,
ये निर्थंक हैं मेरे लिए।
पता नहीं, नाम-रूप की पतीं के पार
कव पहुँचूँगा।
खोलो, द्वार खोलो, मेरे लिए उन्हें खुलना ही होगा।
ओ मां। प्रकाश के द्वार खोलो,
मां। तुम्हारा थका हुआ बालक हूँ मैं।
मैं घर आना चाहता हूँ मां। घर आना चाहता हूँ।
अब मेरा खेल समाप्त हो चुका।

तुमने मुझे अँधियारे मे खेलने को भेज दिया, और भयानक आवरण ओढ लिया. तभी आशा ने सग छोड दिया. भय ने आतिकत किया और यह खेल एक कठिन कर्म बन गया; इघर से उघर, लहरो के थपेडे झेलना, उद्दाम लालसाओ और गहन पीडाओ के उफनते हुए, उत्ताल तरगो से पूर्ण महासमुद्र में— सूखो की आशा मे---जहाँ जीवन मृत्यु सा भयानक है और जहाँ मृत्यु फिर नया जीवन देकर उसी समुद्र की लहरों मे मुख-दु ख के थपेडे सहने को ढकेल देती है। जहाँ बच्चे सुन्दर, सुनहले, चमकीले स्वप्न देखते हैं और जो घ़ल में ही मिलते हैं, जरा पीछे मुडकर देखो-खोया हुआ जीवन, जैसे जग की डेरी।

बहुत देर से उन्न की जान निकला है बन पहिया हमें दूर पटक देता है नये स्पूर्ग जीवन अपनी समिद्रयों इस बक्त की पिना देते हैं, जो बकता रहता है अनवस्त दिन पर दिन वर्ष पर वर्ष। यह केवल है माया का एक तिक्तिना ! मुद्रों आधार्जी इस्कार्जी और सुख-दुख के अस्ते से बना यह परिजा!

में भटका हूँ पता नहीं कियर पक्षा वार्ड,
मुझे इस जान में बचानों।
एक्षा करों बचानदी माँ दिन इक्कामों में बहुने से बचानों।
करना मधानना रोज मुक्त न दिकानों माँ।
मह भेरे किए सवार्ष है,
मुझ पर हपा करों, दमा कंटो,
माँ भेरे करपानों से खहन करों।

भी मुझे कर तट तक पहुँचाओं बहुँ ये सक्यें न हीं रन पीजाओं रन बांचुओं बीर मीतिक सुबी से परे किस तट की महिना को मैं रचि बहिस स्कृतन बीर विद्युर्जी अभिन्मितित में यें महत्व करके जकास का प्रतिविध लिये सिर्टी हैं।

मो गी ने मृत-पिरासकर स्वण्यो के आवरक पुर्दे पैकने से सुके न रीक सर्के मिरा केक करम हो यहा है सी! से स्वकार को कवियों तीजी मुक्त करों मुसे!

एक रोचक पत्र-ध्यवहार व्यव मेरी

द्रश्राम सामी

जो प्रताडन दिया मैंने। जानती हो तुम भली विधि किन्तु फिर भी चाहती हो, मैं कहूँ, स्नेह करता मैं तुम्हें सम्पूर्ण मन से।

सरल शिशु वे मिले जो भी,
मित्र सर्वोत्तम रहे हैं,
साथ सुख-दु ख मे रहेगे सदा मेरे,
और मैं सव दिन रहूँगा साथ जिनके,
जिसे तुम भी जानती हो।

कीर्ति, यश, स्वर्गीय सुख, जीवन सभी का त्याग सभव है, वहन । मिल सकी यदि वीर निर्भय वहन चार— श्रेष्ठ, पावन, अचल, उत्तम।

सर्प अपमानित हुआ, जब काढता फन, वायु से जब प्रज्वलित होता हुताशन शब्द मरुस्थल-पवन मे प्रतिष्वनित होता जब कि आहतहृदय मृगपति है गरजता!

मेघ तब निज शिवत भर अति वृष्टि करता, जब कलेजा फाडकर बिजली तहपती, चोट जब लगती किसीकी आत्मा पर तब महान् हृदय उसे भी झेल जाता और अपना श्रेष्ठ अभिमत प्रकट करता।

नयन पथराये, हृदय हो शून्य अपना, छले मैत्री, प्यार हो विश्वासधाती, मान्य भी सी सापदाएँ साव वं सिर भीर बीहड तम तुम्हारा रोक से पण---

प्रकृति की त्योरियों कहें जैसे जयों वह पुत्रक नेपी
विन्तु भेरे आरमण है विच्य हैं। गुम
बड़ो आगे और आगे
नहीं दोंने और वॉर्थ तिनक वेनो
इंदिट हो परतब्य पर ही।
वेबहुत मणुज बनुज भी हैं नहीं मैं
बेह या मस्तिक मुक्त मिं स्मृति पर्यो
केन वेबक मुक्त निर्देशन
वेगने हैं महित नरी निर्माण में महित

बहुत पास्ते बहुन पहरू कर कि रिके श्रीम और उद्दूषन भी नहीं के इस घरा का भी न का अस्तित्व कोई करित यह जब सदय सी जरूपा नहीं वा मैं तदा वा आज शी हूँ और आप भी रहेंगा।

भावना-अनुभूति, सूक्ष्म विचार सारे, सामने जो भी उन्हें मैं देखता हूँ—मात्र द्रष्टा सृष्टि का मैं।

तत्त्व केवल एक में ही,
है कही न अनेक, मैं ही एक,
अत' मुझमें ही सभी 'मुझ' हैं।
मैं स्वय से घृणा कर सकता नही,
मैं स्वय को त्याग भी सकता नही,
प्यार, प्यार ही है मुझे सम्भव।

उठो, जागो स्वप्न से, दो तोड बन्धन, चलो निर्मय, यह रहस्य, कुहेलिका, छाया डरा सकती न मुझको क्योंकि मैं ही सत्य, जानो तुम मदा यह 1

अस्तु, यहाँ तक मेरी किवता है। आशा करता हूँ कि तुम सकुशल हो। माँ और फादर पोप से मेरा प्यार कहना। मैं मृत्युपर्यन्त व्यस्त हूँ, और मेरे पास प्राय एक पक्ति भी लिखने के लिए समय नहीं है। अन भविष्य मे पत्र लिखने मे विलम्ब हो, तो क्षमा करना।

> सदैव तुम्हारा, विवेकानन्द

कुमारी एम० बी० एच० ने स्वामी जी के पास निम्नलिखित उत्तर भेजा.

मन्यासी, जिसको स्वामित्व मिला चिन्तन पर अव कवि भी है, शब्दो और विचारों में भी काफी आगे, किन्तु, जिमे जयादा मुश्किल हो गयी छन्द में।

कही चरण छीटे हैं, कही वढ गये सहसा, कविना के उपयुक्त छन्द मिल नना न जिसको, विवेकानस्य साहित्य

बीर प्रजन्म किसा है स्तृत किया सम मेरिन उसे अजीर्थ में मया।

नव तक पही समक कविता की इस फ़क्त-तरकारी है भी परदेव किया है जिसे स्पोन ने वह बाब से बड़े स्थाक से बा तैमार किया स्वामी के स्वाद-हेतु हो।

एक दिवस क्यों ही वह कीन हुवा चिन्तम ने अक्टमार्ग कोई प्रशास का गुन का गया मूंनी कीई शाना बीर नणी नणी आवाद नहीं पर काले स्वामी के महान् स्वर बीर प्रेरणात्रव सम्मी से सूटो व्यासा कमी सवकती।

को काकिए मेरे छर बायी तबसे में भगुतफा हो छही बाने किन परियों में पत्र किसा मैंने मृतको बति हुंच है मीर समा पर बना मीनती ही बाती हैं।

सम्मन एडी नमक्ती ज्याका

तुनने हम कारी जहनी की की कुछ किस पेका मार्ड है। एका रहिला हर-साकी पर दिखा दिया है तुनने उनको जीवन का चिर परम सस्य महंशासी बहा है।

#### किर स्वामी

एक बार, प्राचीन समय मे सना-तट वर, एक पुरोब्हिड— वहुत वृद्ध, सन जैसे वालोवाले थे, जो प्रवचन करते हुए लगे ममझाने सवको—— कैसे देव घरा पर आये, कैसे सीता-राम यहाँ अवतरित हुए थे, कैसे सीता वन मे रही, हरण हुआ, रोयी वियोग मे। खत्म हुई रामायण तो श्रोताओ ने भी एक एक कर अपने घर को कदम बढाये, चिन्तन करते, रामायण सोचते-समझते।

एकाएक भीड से कोई
वीला वडे जोर से,
जो यह पूछ रहा था, नम्न भाव से
और प्रार्थना के ही स्वर मे—
कृपा करो, वतला दो वावा,
आखिर, ये सीता-राम कौन थे,
तुमने जिनकी कथा सुनायी और उपदेश किया है।

मेरी हेल, वहन, तुम भी तो कुछ ऐसे ही, मेरे उपदेशो, व्याख्यानो, शब्दो-छन्दो के अजीव से अर्थ लगाती।

'सब कुछ ब्रह्म, कहा जो मैंने

उसका केवल यही अर्थ है, याद करी तुम—
'केवल ब्रह्म सत्य है और मभी कुछ झूठा,
विश्व स्वप्न है, यद्यपि सत्य दिखायी देता।'
मुझमे भी जो सत्य,
ब्रह्म है, शाश्वत, अविनश्वर, अखण्ड है,
वही सत्य है, मात्र सत्य है।
शाश्वत प्रेम और कृतज्ञता के साथ

विवेकानम्ब साहित्य कमारी एम

कुमारी एम की एक ही पम अब स्पष्ट अस्तर, आपने को रहा वह तो ठीक विस्कृत्व कि हु, मेरी वृद्धि सीमित पुर्य का वर्धन सक्सन में मुझे विस्नादवी है।

> सगर, नवल शहाही है सरय निच्या है सभी हुछ विस्त्र भी है स्वप्न अग है यो भना नगावस्तु, बो है

वहा के अतिरिक्त हैं वे अनेक' जिन्हें विकासी विसा करता

बहुत सग्रस-मयमरे हैं, यहाँ चौर्मित नहीं है, को कहा को ही देवता हर नस्तु मैं।

मैं समाना फिल्मु, इतना मानवी हूँ— स्राप्त नेपक बहुर बहुर में मैं और मूनमें बहुर।

चिर स्वामी औं वे उत्तर विशा सम्बद्धी तैन गिनाज समोची सम्बद है वह बाक्य वेसक

अनुपन भारमा जिसको मिस मेरी कहते हैं। यहन भावनाएँ हैं जिसकी समय अकट हो जाती हैं थी

> मुक्त इदयकाली मिस मेरी स्वमुख पहुरो ज्यासम्मी है।

उसका चिन्तन अद्वितीय है,
वह मगीतमयी,
फिर भी कितनी पैनी है,
ठण्डे मनवाली वह वाला,
नहीं किसीकी सगी, भले ही
आये कोई, हृदय उसे दे, नयन विछाये।
मेरी वहन, सुना है मैंने
रूपवान व्यक्तित्व तुम्हारा
वहुर्चीवत है,
नहीं ठहर पाता है कोई भी सौन्दर्य तुम्हारे आगे।
फिर भी साववान हो जाओ,
भौतिक वन्धन बहुत मबुर,
फिर भी वन्धन हैं, इनको मत स्वीकारो।

एक नया स्वर गूँजगा
जब रूप तुम्हारा, गर्वीला व्यक्तित्व तुम्हारा,
कही एक जीवन कुचलेगा,
शब्द तुम्हारे टूक टूक कर देंगे मन को—
लेकिन, बहन, बुरा मत मानी,
यह जबाब, जैसे को तैसा,
सन्यासी भाई का यह केवल विनोद है।

## अज्ञात देवदूत

(सन् १८९८, नवम्बर मे कलकत्ता मे लिखित)

१

जीवन के बोझ से जिसके कन्घे झुक गये थे, घोर दु खो के घेरे में जिसने सुख न जाना, जो निर्जन अँघियारी राहो में चलता आया, हृदय और मस्तिष्क को कही प्रकाश की झलक भी न मिली, एक क्षण हुँसने को न मिला, जो वेदना और सुख, मृत्यु और जीवन, शुभ और अश्म

मे अस्तर न वर सदा जनने एक युभ राजि में देशा कि एक प्रशास-किरम उतरकर उसके पाम भा रही है पठा नहीं नवा है नहीं से? उसने इस प्रशाध की ईश्वर बहा भौर उसे प्रवा। माना उत्तरे पास पद नवनदी की तरह शादी और उसे अनुप्राणित दिया भोवन ऐसा बन पमा कि जिसकी स्वप्त में भी क्यी करवता नहीं की जनमें सरामा और इस विश्व ने परंभी देखा। अधियों ने मुसकराकर इसे 'बन्धविश्वास' वहा किन्दु, उसने सनित जोर सान्ति का अनुसद किया पा भीर नमतापूर्वक बोला 'नितना सम है यह अन्त्रिश्वास!

पृष्टिक से स्वयं में पूर होन्सर स्वास्थ्य के ताल अपनीग किया और महान्य होन्सर वाणी को सपना भी कार्य और महान्य होन्सर वाणी को सपना भी कार्य और विश्व मानव की सपना विक्रीण बनाया हुआरो शुर मोने अपना कार्य हुआरो शुर मोने वाणी हैं अमानी हुई दिन्सर हिन्द हो पत्ती हैं अमानी हुई दिन्सर हिन्द हो पत्ती हैं अमानी हुई दिन्सर विविद्य हो पत्ती हैं अमानी हुई दिन्सर विविद्य हो पत्ती हैं अमानी हुई दिन्सर विविद्य हो पत्ती हैं अमानी हुई दिन्सर हिन्द हो पत्ती हैं और स्वार्य की कैंट निवार है। युव हुक हो पत्ता अद्य कार्य भी बीज प्यार्थ हैं सीना पत्ती समुमुष्टि पत्ता साहता है कीना पत्ती समुमुष्टि पत्ता साहता है कीना पत्ती समुमुष्टि पत्ता साहता हो हैना

सडते हुए शव की भाँति उसकी बाहो मे जकड गया है, जिससे अवश्य ही घृणा है उसे, किन्तु, जितना ही वह उस विकृत शव से मुक्त होने का प्रयत्न करता है, उतना ही वह उससे चिपकता जाता है। विक्षिप्त मस्तिष्क से उसने मृत्यु के अनेक स्वरूपों की कल्पना की, और जीवन के आकर्षण सामने खडे रहे। फिर दुख आया—और सम्पत्ति और वैभव चले गये, तब पीडाओ और आंसुओ के बीच उसे लगा कि सम्पूर्ण मानव जाति से उसका नाता है, यद्यपि उसके मित्रों ने उसका उपहास किया। उसके अघर कृतज्ञ भाव से बुदबुदाये— 'यह दुख भी कितना शुभ है।'

₹

वह, जिसे स्वस्थ काया मिली, किन्तु, वह सकल्प-शक्ति न मिली, जो गहन भावनाओ और आवेशो पर विजय पा सके, फिर भी वह अधिकाधिक दायित्व वहन न कर सका और सबके लिए भला रहा, उसने देखा कि वह सुरक्षित है, जब कि दूसरे, जीवन-सागर की उत्ताल तरगो मे बचाव का असफल प्रयत्न करते रहे। फिर वह स्वास्थ्य गया, मस्तिष्क विकृत हुआ और मन कलुषों में वैसे ही लगा जैसे सडी गली वस्तु पर मक्खियाँ। भाग्य मुसकराया और उसका पाँव फिसला। उसकी आंखें खुल गयी और उसने समझा कि ये ककड-पत्यर और पेड-पौघे सदैव तद्वत हैं क्यों कि ये विधान का अतिक्रमण नहीं करते। मनुष्य की ही यह शक्ति है कि वह १०–१३

मान्य से सबर्य कर उसे बीत सकता है और नियम-बचनों से उत्पर वह सकता है। उसकी बहू निक्किय प्रकृति बचकी और व्यापक बीर बहू किन नया गया क्यापक और व्यापक बीर बहू किन बाया कि सामने प्रकृष्ठ पूटा और सावत सामित के कुझों की सबक समी पायो---कम सबयों के समूत को चौरकर ही बहू समय है। और तब उसने पीजें मुक्कर देवा स्वतंत्र का बहुवार्थ निष्यक बीवन तब बीर प्रकार क्याप्तारोशीन हुएसे बोर सम्बद्ध के स्वाप्त स्थापन बिक्के किए समार है स्वाप्त स्थापन। और बहू प्रस्ता हुएस से बोका

'यह पाप मी कितना सुध सिंद हुवा!! भीरज एको तिनिक और हे बीर हुदय ! मने ही तन्त्रास सर्व भारतो से बक बाय

माकास जवास विचानी दे, फिर मी वैमें वरो कुछ है भीर ह्वन दुम्हारी विजन सवस्पमानी है।

चीत के पहले ही पीच्य का पहा कहर का बनाव ही उसे उनारता है मूप-कीह का वेक भवते वो और बटक रहो भीर बनो !

बीवन में कर्तव्य कठोर हैं, मुखों के पक कप पसे हैं, मंबिक बूद, गुँवकी सी सिक्तमिकारों है,

र बोतही के महाराज की सिवित।

फिर भी अन्धकार को चीरते हुए बढ जाओ, अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ।

कोई कृति स्रो नहीं सकती और न कोई सघर्ष व्यर्थ जायगा, भले ही आशाएँ क्षीण हो जायँ और शक्तियाँ जवाब दे दें। हे वीरात्मन्, तुम्हारे उत्तराधिकारी अवश्य जनमेंगे और कोई सत्कर्म निष्फल न होगा।

यद्यपि भले और ज्ञानवान कम ही मिलेंगे, किन्तु, जीवन की बागडोर उन्हीके हाथो में होगी, यह भीड सही बातें देर से समझती है, तो भी चिन्ता न करो, मार्ग-प्रदर्शन करते जाओ।

तुम्हारा साथ वे देंगे, जो दूरदर्शी हैं, तुम्हारे साथ शक्तियो का स्वामी है, आशीषो की वर्षा होगी तुम पर, ओ महात्मन्, तुम्हारा सर्वमगल हो।

'प्रबुद्ध भारत' के प्रति'

जागो फिर एक बार ।

यह तो केवल निद्रा थी, मृत्यु नही थी,

नवजीवन पाने के लिए,

कमल नयनों के विराम के लिए

उन्मुक्त साक्षात्कार के लिए।

१ अगस्त १८९८ मे 'प्रवृद्ध भारत' (Awakened India) पत्रिका के मद्रास से, स्वामी जी द्वारा स्थापित भ्रातृमण्डल के हाथों मे अल्मोड़ा को स्थानातरित होने के अवसर पर लिखित। स०

एक बार किर जायो। बाहुक विश्व तुम्हे निहाद रहा है हे सत्य! तुम अभर हो!

#### फिर बडो

कोमक चरण ऐसे बरो कि एक रच-कन की भी खाला सम न ही को सक्क पर, नीचे पका है। सम सुबुद बानन्यमय निर्मय बीर मुक्त कामो को कको जीर स्वास स्वर से बोकों [

वैस वर क्ट यस

सहाँ व्यारमरे हुरयों ने नुम्हारा पीक्य किया और मुख्य से तुम्हारा विकास वैद्या किन्तु, मान्य प्रकल है— मही नियम है— सभी मरतुर उड्डम को लोट्टी हैं सहाँ से निकसी सी और नव सनित सक्द किर निकक पन्टी है।

#### नमें सिरे से बारस्य करो

करती काती-व्यवस्थित है ही बड़ी विशाक सेक्टारिट है बडक्टि दिस्तिकर तुमने तक वर्षित का तकार कर करत्कारों की श्रमता बेता है बड़ी स्थित शर्मिक श्रीतिक का स्थार तुम्हारें तगीत की कार स्थार बड़ी वेशवाब की सीराज कारा में तुम्हें अपूर्व वारित निक्यों है।

#### और सबसे उत्पर.

यहाँ फैल-वाका उसा कोमस्त्र और पावन विराजती हैं को सभी प्राणियों की सनित और बीवन हैं जो सृष्टि के सभी कार्य-व्यापारों के मूल में हैं, जिनकी कृपा से सत्य के द्वार खुलते हैं और जो अनन्त करुणा और प्रेम की मूर्ति हैं; जो अजस्र शक्ति की स्रोत हैं और जिनकी अनुकम्पा से सर्वत्र एक ही सत्ता के दर्शन होते हैं।

तुम्हे उन सबका आशीर्वाद मिला है,
जो महान् द्रष्टा रहे हैं,
जो किसी एक युग अथवा प्रदेश के ही नहीं रहे हैं,
जिन्होंने जाति को जन्म दिया,
सत्य की अनुभूति की,
साहस के साथ भले-बुरे सबको ज्ञान दिया।
हे उनके सेवक,
तुमने उनके एकमात्र रहस्य को पा लिया है।

### तब, बोलो, ओ प्यार 1

तुम्हारा कोमल और पावन स्वर। देखो, ये दृश्य कैसे ओझल होते हैं, ये तह पर तह सपने कैसे उडते हैं और सत्य की महिमामयी आत्मा किस प्रकार विकीण होती है।

### और ससार से कही-

जागो, जठो, सपनो मे मत खोये रहो, यह सपनो की घरती है, जहाँ कर्म विचारों की सूत्रहीन मालाएँ गूँयता है, वे फूल, जो मचुर होते हैं अथवा विषाक्त, जिनकी न जडे हैं, न तने, जो शून्य मे उपजते हैं, जिन्हे सत्य आदि शून्य मे ही विलोन कर देता है। साहसी बनो और सत्य के दर्शन करो, जससे तादात्म्य स्थापित करो, खायामार्थों को बांत होने यो यदि सपने ही वेकमा चाहो तो साहबत प्रेय बीर विष्काम देवाबों के ही सपने देखा !

क्षो स्वर्गीय स्वप्त ! '

सका या बूच समय बीवता है— कमी क्रांतिरेक से ह्वस्य बद्दाय होता है तरि कमी दु को के सायर कहराने कमते हैं यही इस कसी हुक्क कु के प्रमापित हों कमी रोते और कमी हैं क्ये हैं। हम करने अपने रह में होते हैं और ये दृश्य बदक्य वर्षकार कार्त रहते हैं— याहे कुक क्षमें स्माप्त करते।

यो स्वप्नी जो स्वर्धीय स्वप्नी यह दुहर-बाक फैकाकर सब कुछ रक थे। एन टीको रेकामों जो कुछ मीर मधुर करी सीर पश्य को करा जीत कोमक कर थे।

को स्वणः । केवल गुन्हीमें बाद् है, गुन्हारे स्वर्ष थे रेनिस्तान उपका बनकर सब्दाये हैं, बक्का विकास का प्रीया बीप मबुर स्पीत को बवल बाता है बीर गृन्दा एक मुक्त मुस्ति सम्बर्ध सारी है।

সকাল'

में पीक्षे मुक्कर देखता हूँ मीर माने भी

१ १७ सपस्त, १९ को वेक्सि हे शरिजी विश्वित की सिकित।

२ वेलड मठ में लिखित. २६ विसम्बद, १९

और देखता हूँ कि सब ठीक है। मेरी गहरी से गहरी व्यथाओं में प्रकाश की आत्मा का निवास है।

## जाग्रत देवता'

वह, जो तुममे हैं और तुमसे परे भी, जो सबके हाथों में बैठकर काम करता है, जो सबके पैरों में समाया हुआ चलता है, जो तुम सबके घट में व्याप्त है, उसीकी आराधना करो और अन्य प्रतिमाओं को तोड दो।

जो एक साथ ही ऊँचे पर और नीचे भी है, पापी और महात्मा, ईश्वर और निकृष्ट कीट, एक साथ ही है, उसीका पूजन करो— जो दृश्यमान है, जेय है, सत्व है, सर्वव्यापी है, अन्य सभी प्रतिमाओ को तोड दो !

जो अतीत जीवन से मुक्त,
भविष्य के जन्म-मरणो से परे है,
जिसमे हमारी स्थिति है
और जिसमे हम सदा स्थित रहेंगे,
जसीकी आराधना करो,
अन्य समी प्रतिमाओ को तोड दो!

सो विमूढ<sup>।</sup> जाग्रत देवता की उपेक्षा मत करो,

१ अल्मोडे से एक अमेरिकन मित्र को लिखित, जुलाई ९, १८९७ ई०।

चसके अनन्त प्रतिबिम्बो से ही यह निश्व पूर्व है।

कारपिक छायाओं के पीछे मत गापी को तुम्हें विष्यहों में शासती हैं उस परम प्रमु की उपाछना करो विशे सामने वैसा रहें हों सम्म सभी प्रतिमार्य तोव वो !

वकालकुसुमित वामलेट के प्रति

नाई हिमान्तिय क्या देशे छव्या है। ठिट्टारी हुई घर्ष अभी हो देश क्यूक नाई बिना उक्कांग्रित करनेवांके छात्रों के एकाकी ही बच्ना है। देश माकाध कार्यकारिय हो बाबे

नीर, प्यार स्वयं बोचा वे बावे तुम्हारी जुर्तान व्यवं विकार वाये बाहे सून पर बसूध विजय पा बाये सासन करें बस्तीमन सीमन मुंदनी बावे

किर मी हे बायकेट ! तूम सभी पानन शबुर महति—कोमल निकाय— किषित् मत बयको कल्टि नपानित अपनी शुगन्ति विवेदे जानी पेरि न करे. विस्तात त बोजी।

#### प्याला

यही तुम्हारा ध्याका हैं. को तुम्हे धूक से मिला है, नहीं मेरे करगा मुझे आत है.---

१ एक पारकास्य धिय्या को निकित ६ जनवरी १८९६।

यह पेय घोर कालकूट, यह तुम्हारी मिथत सुरा—निर्मित हुई है, तुम्हारे अपराघ, तुम्हारी वासनाओ से युग-कल्पो-मन्वन्तरो से।

यही तुम्हारा पथ है—कष्टकर, बीहड और निर्जन,
मैंने ही वे पत्थर लगाये, जिन्होने तुम्हे कभी बैठने नही दिया,
तुम्हारे मीत के पथ सुहावने और साफ-सुथरे हैं
और वह भी तुम्हारी ही तरह मेरे अक में आ जायगा।
किन्तु, मेरे वत्स, तुम्हे तो मुझ तक यह यात्रा करनी ही है।

यही तुम्हारा काम है, जिसमे न सुख है, न गौरव ही मिलता है, किन्तु, यह किसी और के लिए नहीं, केवल तुम्हारे लिए हैं, और मेरे विश्व मे इसका सीमित स्थान है, ले लो इसे। मैं कैसे कहूँ कि तुम यह समझों, मेरा तो कहना है कि मुझे देखने के लिए नेश बन्द कर लो।

## मगलाशीष'

माता का ह्वय, वीर का सकल्प, दिक्षण के मलयानिल की मघुरता, वे पित्रत्र आकर्षण और शक्ति-पुज जो आर्य-वेदिकाओ पर मुक्त एव उद्दाम दमकते हैं, वे सब तेरे हो, और वह सब भी तेरा हो जिसे अतीत में, कभी किसीने स्वप्न में भी न सोचा हो— तूं हो जा भारत की भावी सन्तान, स्वामिनी, सेविका, मित्र एकाकार।

## उसे शान्ति मे विश्राम मिले

आगे वडो ओ' आत्मन् । अपने नक्षत्र-जहित पय पर,

१ भगिनो निवेदिता को लिखित, सितम्बर १२, १९००।

२. भी जे॰ जे॰ गुडविन की स्मृति मे लिखित, अगस्त, १८९८।

हे परम भागनपूर्ण !! क्यो जहाँ मुक्त विचार हैं जहाँ काळ और वेस से दृष्टि भूमिक नहीं होती और जहाँ चिरलान सान्ति और वरवान हैं तुम्हारे किए!

बही दुन्हारी देश बनिवान को पूर्वत्व देशी बही सेवस् प्यार से को बहुबनों में सुन्हाय निकास हीया प्रमुर न्मृतियाँ बेस को बहुबनों में सुन्हाय किया कर देती हैं। बचित्रेसों के पूजाबों के समान सुन्हारे सरवाद विश्व को सापुरित्य करेगी।

बंद तुम बन्दममुन्त है। तुम्हारी कोन परमानन तक पहुँच वर्षः अब तुम उत्तर्भ कीन है। जो भरन मीर वीकन बम बर बाता है। है परीपकारक है नि स्वार्च प्राप्त आवे दही। हस सबसेरत विश्व को सब भी तम समेप सहायता करी।

मासदीय सू<del>मत</del>्र

(पृष्टि-मान)

तवं न संत् ना न जसत् ही म जह ससार वा न ये जाकास इस मुख्य का बायरन त्या ना? वह भी किसका? महोन कम्पकार की वहरोदयों से त्या ना?

वर्ष न अरण वा न जमराल ही राजि दिवा हे पूबक नहीं थी किन्यु गठियून्य नह स्परित हुजा वा राव नेतन वह या विश्वेष परे कोई कम्य जरिताल नहीं वहीं करार पा।

त्व तम मे छिपरर तम बैटा वा

१ ऋग्वेड (१ ।१२९।१-७) के प्रतिश्व नासदीय शुनत का अनुवाद।

जैसे जल मे जल समाहित हो, पहचाना न जाय, तव शून्य मे जो या, वह तन की गरिमा ने मण्डित था। तय मानम के आदि बीज के रूप मे प्रयम आकाक्षा उगी, (जिसका माक्षात्कार ऋषियों ने अपने अन्तर में किया, असत् से सत् जनमा,) जिसकी प्रकाश-किरण कपर-नीचे चारों और फैली।

यह महिमा सर्जनमयी हुई स्वत सिद्ध सिद्धान्त पर आधारित और सर्जनशक्ति से स्फुरित।

किसने पथ जाना ? कहाँ अय है, जहाँ से यह फटा ? सर्जन कहाँ से हुआ ? सृष्टि के बाद ही तो देवो ने अस्तित्व पाया, अत उद्भव का ज्ञान किसे प्राप्त है ?

यह सर्जन कहाँ से आया,
यह कैसे ठहरा है, ठहरा भी है या नहीं?
वह सर्वोच्च आकाशों में वैठा हुआ महाशासक
अपना आदि जानता है या नहीं? शायद!

### शान्ति'

देखो, जो बलात् आती है, वह शक्ति, शक्ति नही है। वह प्रकाश, प्रकाश नही है, जो बैंघेरे के भीतर है, और न वह छाया, छाया ही है,

१ न्यूयार्क के रिजले मॅनर मे लिखित, १८९९ ई०।

यो चकाचींव करनेवाले प्रकास के साथ है।

मह आगव है जो कभी अपस्त नहीं हुना और जनमीया यहन हुन है अगर जीवन जो निया गही गया और जनन्त मृत्यु, जिस पर— किटीको घोक नहीं हुजा।

म हुन है न शुक स्तर वह है को इन्हें भिकाता है। न रात है, न भात स्तर वह है को इन्हें कोस्ता है।

बहु छतीत में सबूर विराम पावन छव के सम्ब विराम पुष्पाता के सम्ब मीन बासनाओं के विस्फोद के बीव बहु हुवय की धारित है।

मुख्यता गह है जो देखी न था सके। प्रेम गह है जो अकेका रहे। गीठ गह है, जो भिन्ने निमा नामे ज्ञाम गह है भी कमी भागा न जाय।

वी यो प्राणी के बीच मृत्यू है, और वो सुफानों के बीच एक स्टब्चता है, यह यूग्य जहां से सृष्टि जाती है और जहां यह बीट वाती है। वही अश्रुविन्दु का अवसान होता है, प्रस्त रूप की प्रम्फुटित करने की वही जीवन का चरम लक्ष्य है, और पाति ही एक्साय धरण है।

## कीन जानता मां की लीला।

शायद तुम्ही वह द्रप्टा हो, जो जानता है कि कीन उन गहराध्यों का स्पर्श कर सकता है, जहां मां ने अपने भव्दहीन अमोघ वाण छिपा रसे है।

समवत शिया ने उन छायाओं की झलक पायी है, इन दृश्यों के पीछे, विस्मय और कीतूहलभरी आँखों से वे कम्पित आकृतियाँ, जो अनिवार्य प्रवल घटनाओं की कारण है। माँ के अतिरिक्त और कौन जानता है कि वे कैसे, कहाँ से और कब आती है।

ज्ञानदीप्त उस ऋषि ने सभवत जो कुछ कहा, कही उससे समधिक देखा था। कव, किस आत्मा के सिहासन पर मां विराजेगी, कौन जानता है।

किन नियमो मे मुक्ति बँघी हैं, कौन पुण्य करते उसकी इच्छा-सचालन । वह किस घुन में कौन सी बढी से बढी व्याख्या कर दे, कौन जाने,

#### विवेकामध्य साहित्य

उसकी इच्छा सात्र ही बहु विधान है, जिसका कोई विरोध समय नहीं।

पता नहीं पून को कीन से बैसन प्राप्त ही जायें सिता ने जिसका स्वप्त भी न देखा ही मौ जानी पूनी में हचार भी सितायों मर सक्यों है सब्बेश स्कार !

अपनी आत्मा के प्रति

मेरे कठिन हवर कन्ने पर साने रखी अबा जो कि चौचन घर का है, उसे न छोड़ी श्रमणि अपना वर्तमान है विक्रय भविष्यत् अन्वकारमभ फिर गी ठहरी। वन हमन-सुमने मिलकर आरम्य किया ना बीयन के जिल्हरों का आरोक्कप-अवरोक्कप त्वसे एक वन बीत यया। हम जन असामान्य समुद्दी म निर्मिम्न साम साम दौरे 🖁 मुझसे भी क्याबा तुम मेरे निकट खे ही मेरे मन की गतियों की पहले ही से बोयबा कर। राम सच्चा प्रतिविम्ब फेंब्रेसे मेरा इत्य वषक्ता है क्या तून्ही वडकते मेरे सभी विचारों के पूर्व स्वय, में कितने ही सहम क्यों न हो-भीर सुरक्षित भी धुममें ही मेरे चेतन-साक्षी विक्रण होंगें सुझसे क्या है गुम्ही थेरी चिर मैंनी और भारता के देख हो। सन दिन मझे विक्रतियाँ के प्रति सावबान करते रहे हो ! मैंने वेरी बेतावनी कर दी सुनी-जनगुनी, फिर भी तुमने वदा सम्म ही किया समासूम मुझे बताया।

# किसे दोप दूँ ?

सूरज ढलता,
रिक्तम किरणें—
दम तोउते दिवस की देह लपेट चुकी है,
चौंकी हुई दृष्टि ने देन रहा में पीछे,
गिनता हैं अब तक की नम उपजिन्मणी,
किन्तु, मुने लज्जा आती है,
बीर किमीका नहीं, दोष तो मेरा ही है।

में वनाता या मिटाता प्रतिदिन अपना जीवन भले-बुरे कमों का वैमा फल मिलता है। भला, बुरा, जैमा वन गया, वन गया जीवन, रोके और में माले से भी रुके न में भले कोई भी कितना सर मारे और किसीका नहीं, दोप तो मेरा ही है।

में ही तो अपना साकार अतीत हूँ, जिसमे बड़े वड़े आयोजन कर डाले थे, वे सकल्प, घारणाएँ वे जिनके ही अनुरूप ढल गया है यह जीवन, वही, ढाँचा है जिसका, और किसीका नहीं, दोप तो मेरा ही है।

प्यार का प्रतिफल मिला प्यार ही केवल और घृणा से अपनी घृणा भयानक, जिनकी सीमाओ से घिरा हुआ है जीवन, और मरण भी, प्यार-घृणा इस तरह बाँघते किसे दोष दूँ जब कि स्वय ही मैं दोषी हूँ।

१. न्यूयार्क से लिखित, १६ मई, १८९५।

विवेकानम्ब साहित्य

स्त-४ व निष्दा और प्रतारण यदानीति के प्रेत करें हैं मेरे सम्मूल किसे बोब बें जब कि स्वय में ही बीवी हैं।

समी सुभ-ब्रह्म प्यार-च्या मुख-बृद्ध को बीचे बीदन सब दिन भएनी राह प्रमा बाता है मैं उस सक्ष के स्वप्न देखता निस पर दूज की पड़ेन **का**या किन्तु कभी ही कभी नहीं ही छके सत्य के

किसे बोव व् अव कि स्वय ही मैं बीपी हैं। **पू**टी पूणा प्यार मी **प्**टा

और पिपाक्षा भी जोचन की सान्त ही गयी सास्वत मरन बनीय्ट रहा जो वही सामने जीवन को स्थाला जैसे निर्वाच था गयी कोई ऐसा सेप नहीं है जिसे दौष दी।

एकमात्र बातव परमेखर एकमात्र सम्पूर्व बारमा परम जानी वह जिसमे इपहास क्या उन राही का यो भटकानी पवित बनावी अधियारी 🖡 एरमात्र सम्पूर्ण मन्त्र वह, जिसने सीवा-समप्ता चरम क्षत्र जीवन शी पष विवासाया मृत्यु एक अनियाप और यह जीवन भी हो एना ही है सबसे उत्तम---प्रश्न-सरमंबाबन्धनं धुरे।

🏕 नमी भनवने सम्प्रदाव ≢⊁नम⊤प्रतृ! चिर सपुद्र !

# मुक्ति'

(४ जुलाई के प्रति)

वह देखो, वे घने बादल छैंट रहे हैं, जिन्होने रात को, घरती को अशुभ छाया से ढक लिया था। किन्तु, तुम्हारा चमत्कारपूर्ण स्पर्श पाते ही विश्व जाग रहा है। पक्षियों ने सहगान गाये हैं, फुलो ने, तारो की माति चमकते ओसकणो का मुकुट पहनकर शुक-सूमकर तुम्हारा सुन्दर स्वागत किया है। झीलो ने प्यारमरा हृदय तुम्हारे लिए खीला है-और अपने सहस्र सहस्र कमल-नेत्रो के द्वारा मन की गहराई से निहारा है तुम्हें। हे प्रकाश के देवता ! सभी तुम्हारे स्वागत मे सलग्न हैं। आज तुम्हारा नव स्वागत है। हे सूर्य, तुम आज मुक्ति-ज्योति फैलाते हो।

तुम्ही सोचो, ससार ने तुम्हारी कितनी प्रतीक्षा की कितना खोजा तुम्हे, युग युग तक, देश देश षूमकर कितना खोजा गया। कुछ ने घर छोडे, मित्रो का प्यार खोया,

१ यह तो ज्ञात हो है कि स्वामी विवेकानन्व की मृत्यु (अथवा जैसा हममे से कुछ कहना अधिक पसन्व करेंगे—उनका पुनरुज्जीवन) ४ जुलाई, १९०२ को हुई।४ जुलाई, १८९८ के दिन वे कुछ अमेरिकन शिष्यों के साथ काश्मीर का पर्यटन कर रहे थे और उस शुम विवस—अमेरिकन स्वातन्त्र्य घोषणा-दिवस—की जयन्ती मनाने के निमित्त एक पारिवारिक षडयन्त्र के अगस्वरूप सबेरे जलपान के समय पढे जाने के निमित्त उन्होंने इस कविता की रचना की। कविता स्थिरा माता के पास सुरक्षित रही। स०

स्वयं को निर्वासित विधा निर्वत महासागरी जुनसान व्यवसा म विश्वना भटेंबे एक एक करम पर गीत और बिन्दगों का सवाक का पर्या केहिन वह दिन भी आधा वक संपर्य एके पूजा बादा बीर बीक्याम पूर्व हुए. अमीहत हुए......पुंजों बनुवह किया और संपक्त मालकता पर स्वातकत्वकास विकीचें किया।

भी देवता निर्वाध वडी अपने पष पर, देव तक, यन तक कि यह सूर्य आशास के भव्य में न भा बाम----यन तक तुन्हारा माओक विस्ता में मरक वेस में मरिक्डिन्द नहीं बाद तक मारी बीर पुरुष सभी बस्ति मस्तक होकर मह नहीं देवें कि उनकी जबीर टूट यथी और नवीन मुखे के बदला में (उन्हें) नवबीबन मिला!

अन्वेपण ध

पहानी चाती पर्यत-विवासी स गरिए, निरक्षा महाविक वेद नाहविक कुछन गुल बीचा इन हवसे—व्यर्थ । सन्म बनो से मुक्के विद्यु छा 'ऐमा—व्यक्ताकी 'ऐमा गुम कहाँ गये प्रमु हिम्म हो 'क्के गये' कहा प्रशिक्ता से।

विश्व बीचे निधि बीची वर्ष समे मन में ज्वाका कव विवस निधा में बदका नहीं क्रांच। वो टूक हृदस के हुए।

र मी के एक राह्य की क्रिक्स सिसामार ४ १८६३ ई.।

गगा तट पर आ लेटा, वर्षा और ताप झेला, तप्त अशुओं से घरती सीची, जल का गर्जन लेकर रोया, पावन नाम पुकारे सवके, सब देशों के, सब घर्मों के, 'अरे, कृपा कर पथ दिखलाओ, लक्ष्य प्राप्त कर चुके सभी जो महामहिम जन।'

वीते वर्ष करुण कन्दन मे, प्रतिक्षण पुग सा वीता। उस कदन मे, आहो मे, कोई पुकारता सा छगा।

एक सौम्य मन-मावन-ध्वनि, जो मेरी आत्मा के सब तारो से समसुर होने मे हर्पित सी लगी---बोली 'तनय मेरे', 'तनय मेरे।'

मैंने उठकर उसके उद्गम को खोजा, खोजा फिर फिर खोजा, मुहकर देखा, चारो दिशि—आगे, पीछे। बार बार वह स्वर्गिक स्वर मानो कहता कुछ, स्तब्ध हुई आत्मा आनन्दित, परमानन्द-विमोहित मग्न समाधि।

एक चमक ने आलोकित कर दी मेरी आत्मा, अतरतम के द्वार हो गये मुक्त। कितना हर्ष, कितना आनद—क्या मिला मुझे! मेरे प्रिय, मेरे प्राण, यहाँ?

तुम हो यहाँ त्रिय भेरेसव कुछाँ मैं तीत्र रहा या तुमरो भीर तुम युग युग स यहाँ सहिद्या व निहासन पर थे आसीत।

छम दिन ग सव जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ व पाम गढे छन्। है धान पर्षेत्र उच्च पहाडी— जनि मुद्दुद, स्ति उच्च—मसी वपट।

सांस का सीम्य प्रशास क्याक्त दारे देवली दिनमांक म भट्टी क्याक्त ने उसकी सुन्यस्ता भी पांका के केवल प्रतिविध्यक प्रशास दिन्य देवली क्या कर्मा संभाग क्रिकेट कीमाहीक समूद गीठ विश्व के भी मिस्स की पीमा कर सम्बन्ध के स्व

विषयाएँ कर मुझे यकारती बर मण्डत मूक्ति था प्रकृति दुवकरी निव प्रतस्त से कभी न शुक्तेवाले विवान से।

तब कारता है, पुराता हूँ गोटे पुर से पुराकी कहते चुरक पुराके— मैं हूँ बसीर' से हूँ बसीर'। हृदय को मिक बाती विश्वित साम तुम्हारे गरफ खहती फिर भी निर्मय। पुराही क्यनित मां की ओरी मे जो विद्य की एककें ककाम रेतो। निर्मल वच्चो की कीडा और हैंमी में,
तुम्हे देगता गडे निकट।
पावन मैंनी के स्नेह मिलन में
खडे बीच में नाक्षी
माँ के चुम्बन में, शिशु की मृदु 'अम्मा' ध्विन में,
तुम अमृत उडेलते।
साय पुगतन गुरुओं के वे तुम,
सभी धर्म के तुम स्रोत,
वेद, कुगन, बाइबिल
एक राग में गाते।
तेरी ही गुण-गाथा।

जीवन की इस प्रवहमान घारा मे, तू आत्माओं की आत्मा, 'ॐ तत् सत् ॐ', तू है मेरा प्रभु, मेरे प्रिय । में तेरा, में तेरा।

# निर्वाणषट्कम् '

न मन, न बुद्धि, न अहकार, न चित्त, न शरीर, न उसके विकास, न श्रवण, न जिह्वा, न नासिका, न नेत्र, न आकाश, न म्मि, न तेज, न वायु, मैं परम सत्, परम चित्, परम आनन्दस्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, (जिवोऽह, शिवोऽहम्)।

न प्राण, न पचवायु, न सप्तघातु, न पचकोश, न वाणी, न कर, न पद, न उपस्थ, न कोई इन्द्रिय, मैं परम सत्, परम चित्, परम आनन्दस्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, (शिवोऽह, शिवोऽहम्)।

१. शकराचार्यं की एक कविता का अनुवाद।

न हेप हूँ न दाप हूँ न कोश स मीह न मा हूँ न मारपर्य हूँ पर्य अर्थ जाम जीर सोध भी नहीं हूँ मैं एरन बनु, परम बिनु परम सानस्टावन हूँ मैं परन सुनु परम बिनु परम सानस्टावन हूँ मैं पित हूँ मैं गित हूँ (शिकोद्ध जिलोक्स्)।

न पुरुष न पाप न भुग न दुग्य न मन न तीर्थन केद न बक्र न भीवन हूँन भोजना हूँन गोप्य हूँ मैं परम् बनुपरण् वित परम् अन्तन्तकम हूँ मैं पित्र हुँगे धिव हूँ। (निदोद्ध धिमीऽस्प)

न मृत्यु हूँ न घरत हूँ न मेरी कोई बाति है, न निका न माता न मेरा बन्न ही है, न कम्पू न जिस्त न सुद न दिखा मैं परत क्यू पर क्यू पर्य कालन्यस्वस्य हूँ मैं सिव दुम खिस हूँ (चितोद्ध सियोद्ध्य)।

मैं हो निर्विष्ट निराकार, विमु अनन्त कांक और सीमा से परे, प्रत्येक करतु में हूँ प्रत्येक करतु में ही हूँ मैं ही विश्व का प्रत्यार हूँ मैं परम हम् परम विद्य परम आनन्तस्थकप हूँ मैं सिन हुं में सिक हुं (पिकोर्क्स पिकोर्क्सप)।

सृष्टि

( बम्माष-बीवाका )

एकं कप जकप-नाम-जरन सतीत-मागामि-कास-वीन वेसहीन धर्वहीन निवि नेति विराज सही।

नहीं से होकर नहें कारण-वारा

वार के वासना वेश उजला, गरज गरज उठता है उनका वारि, सहमहनिति नर्वमिति नर्वसण।।

उत्ती क्षपार इच्छा-सागर माँझे सयुत अनन्त तरगराजे क्तिने रूप, कितनी गन्ति, कितनी गनि-न्यिति किसने की गणना॥

कोटि चन्द्र, कोटि तपन पाते डमी सागर में जन्म, महाबोर रोर गगन में छाया किया दश दिक् ज्योति-मगन॥

उनीने वने कई जड-जीव-प्राणी, नुब-दुःच, जरा जनन-मरा, वहीं सूर्य जिमकी किरण, जो हैं सूर्य वहीं किरण॥

> शिव-संगीत (कर्नाट-एकताल)

तायैया तथैया नाचे मोला, वम् वव वाचे गान। डिमि डिमि डिमि डमक वाचे डोल्तो कपाल-माछ। गाचे गगा जटा मौथे, टाले अनल त्रिगृल राजे, वज् वक् वक मॉलिवन्य ज्वले दानाक-माल।



# सूक्तियाँ एवं सुभाषित-२



# सूक्तियाँ एव सुमाषित

१ मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए उत्पन हुआ है, उसका अनु-सरण करने के लिए नहीं।

२ जब तुम अपने आपको शरीर समझते हो, तुम विश्व से अलग हो, जब तुम अपने आपको जीव समझते हो, तब तुम अनन्त अग्नि के एक स्फुलिंग हो, जब तुम अपने आपको आत्मस्बरूप मानते हो, तभी तुम विश्व हो।

३ सकल्प स्वतत्र नही होता—वह भी कार्य-कारण से बँघा एक तत्त्व है— लेकिन सकल्प के पीछे कुछ है, जो स्व-तत्र है।

४ शक्ति 'शिव'-ता मे है, पवित्रता मे है।

५ विश्व है परमात्मा का व्यक्त रूप।

६ जब तक तुम स्वय अपने मे विश्वास नहीं करते, परमात्मा मे तुम विश्वास नहीं कर सकते।

 अशुभ की जड इस भ्रम मे है कि हम शरीर मात्र हैं। यदि कोई मौलिक या आदि पाप है, तो वह यही है।

८ एक पक्ष कहता है, विचार जड वस्तु से उत्पन्न होता है, दूसरा पक्ष कहता है, जड वस्तु विचार से। दोनो कयन गलत हैं जड वस्तु और विचार, दोनो का सह-अस्तित्व है। वह कोई तीसरी ही वस्तु है, जिससे विचार और जड वस्तु दोनो उत्पन्न होते हैं।

९ जैसे देश में जड वस्तु के कण सयुक्त होते हैं, वैसे ही काल में मन की तर्गे सयुक्त होती है।

१० ईश्वर की परिभाषा करना चिंतत्ववंण है, क्योंकि एकमात्र परम अस्तित्व, जिसे हम जानते हैं, वही है।

११ घर्म वह वस्तु है, जिससे पशु मनुष्य तक और मनुष्य परमात्मा तक उठ सकता है।

१२ बाह्य प्रकृति अन्त प्रकृति का ही विशाल आलेख है।

१३ तुम्हारी प्रवृत्ति तुम्हारे काम का मापदड है। तुम ईश्वर हो खौर निम्नतम मनुष्य भी ईश्वर है, इससे वढकर और कौन सी प्रवृत्ति हो सकती है?

- १४ मानसिक भगत् का पर्यवसक पहुत बल्बान और वैज्ञानिक प्रधिसम्पुक्त होना चाहिए।
- १५ यह मानना कि मन ही सब दुख है विभार ही सब दुख है—नेवस एक मकार का उपनवर गीविहनाबाद है।
- १६ यह दुनिया एक वडी श्यायामधाला है बाही इस अपने आपको वक्षणन बनान के किए आते हैं।
- १७ बैरे तुम रोचे को उगा नहीं सबते बैरे ही तुम बच्चे को लिया नहीं एकटे। वो डुक तुम कर एकते हो वह केवल वकायरमक पदा में है—युम नेवर एक्ट्रामता वे एकटा हो। वह तो एक जान्तरिक बरिच्यनना है वह अपना स्वमाव
- स्वय विवस्ति करता है....नुम वेषक धामावो को दूर कर सकते हो। १८\_एक पत्न बनाते हो तुम विषयक्रकुता के विरुक्त हो जाते हो। जो उच्ची।
- विस्तवपूर्वा की मानमा रखते हैं वे अधित बोक्से नहीं उनके कमें ही स्व<u>स्थार</u> ॥ बोक्से हैं।
- १९ सत्य हवार वर्ग से नद्भा जा सकता है, और फिर मी इर वर्ग सभे हैं। सनता है।
- पुनको सन्दर से बाहर निकसित होना है। नीई पुनको न सिखा सकता है न नाभ्यारिनक बना सकता है। पुन्हारी बारमा के सिना और कोई यह नहीं है।
  - २१ यदि एक जनक खुबका से कुछ कड़ियाँ समझसी था सक्ती हैं यो
- चरी पदित से धन समझानी जा सकती हैं।
- २२ को मनुष्य किसी पीतिक वस्तु थे विवक्तित नहीं होता उसने बमरता पा ही । २३ सस्य के किए सब कुछ त्यामा जा सकता है पर सत्य को किसी मी वीच
- २३ सर्थ के क्ष्यू सब कुछ त्यामा जा सकता है पर सत्य को किसी भी जीव के किए क्षेत्रा नहीं जा सकता उसकी वक्षि नहीं दी जा सकती।
- २४ धरव का सम्बेचण चित्रत की विभिन्नास्ति है—बहु कमखोर, बन्च लोगों का सैभेरे में टटोकना गृही है।
  - २५ देक्टर मनुष्य बना मनुष्य भौकिर से देक्टर बनेपा।
- १६ यह एक बच्चों की सी बात है कि मनुष्य मरता है बीए स्वर्ग में बाता है। हम कभी न साते हैं न बाते। इन बही है वही रहते हैं। सारी बात्साएँ, बोड़ो चुकी है जह है और बाने होगी। में सब ब्याधिन के एक सिंह पर निकर के
- हूं सब है और नाने होगी में सब स्थाधित के एक बिंदु पर रिस्त है। २७ निवके हुम्य में पुरसक सुष्ट भूती है उसे अप्य किसी पुरसक की मान स्थादता नहीं यह नाती। उनका गहरूम बंबड़ स्ताना गर है कि मै हाने बानारा स्थाती है। से प्राय अप्य ध्यक्तियों के अनुसब होती है।

२८ सव प्राणियों के प्रति कर्तगा रखी। जो दुख में हैं, उन पर दया करो। सव प्राणियों से प्रेम करो। किसीसे ईर्ष्या मत करो। दूसरों के दोष मत देखी।

२९ मनुष्य न तो कभी मरता है, न कभी जन्म लेता है। शरीर मरते है,

पर वह कभी नहीं मरता।

३० कोई भी किसी घर्म में जन्म नहीं लेता, परन्तु प्रत्येक व्यक्ति घर्म के लिए जन्म लेता है।

३१ विश्व में केवल एक आत्म-तत्त्व है, सब कुछ केवल 'उसी' की अभि-

व्यक्तियाँ हैं।

३२ समस्त उपासक जनसाघारण और कुछ वीरो मे (इन दो वर्गों मे) विमक्त हैं।

३३ यदि यहाँ और अभी पूर्णता की प्राप्ति असमव है, तो इस वात का कोई प्रमाण नहीं कि दूसरे जन्म में हमे पूर्णता मिल ही जायगी।

३४ यदि मैं एक मिट्टी के ढेले को पूर्णतया जान लूँ, तो सारी मिट्टी को जान लूँगा। यह है सिद्धान्तों का ज्ञान, लेकिन उनका समायोजन अलग अलग होता है। जब तुम स्वय को जान लोगे, तो सब कुछ जान लोगे।

३५ व्यक्तिगत रूप से मैं वेदों में से उतना ही स्वीकार करता हूँ, जो बुद्धि-सम्मत है। वेदों के कितपय अश स्पष्ट ही परस्पर विरोधी हैं। वे, पाश्चात्य अर्थ में, दैवी प्रेरणा से प्रेरित नहीं माने जाते हैं। परन्तु वे ईश्वर के ज्ञान या सर्वज्ञता का सम्पूर्ण रूप हैं। यह ज्ञान एक कल्प के आरभ में व्यक्त होता है, और जब वह कल्प -समाप्त होता है, वह सूक्ष्म रूप प्राप्त करता है। जब कल्प पुन व्यक्त होता है, ज्ञान भी व्यक्त होता है। यहाँ तक यह सिद्धान्त ठीक है। पर यह कहना कि केवल यह वेद नामक ग्रथ ही उस परम तत्त्व का ज्ञान है, कुतर्क है। मनु ने एक स्थान पर कहा है कि वेद में वही अश वेद है, जो बुद्धिग्राह्म, विवेकसम्मत है। हमारे अनेक दार्शनिकों ने यही दुष्टिकोण अपनाया है।

३६ दुनिया के सब वर्मग्रन्थों में केवल वेद ही यह घोषणा करते हैं कि वेदा-ध्ययन गौण है। सच्चा अध्ययन तो वह है, 'जिससे अक्षर ब्रह्म प्राप्त हो'। और वह न पढना है, न विश्वास करना है, न तर्क करना है, वरन् अतिचेतन ज्ञान अथवा समाधि है।

३७ हम कभी निम्नस्तरीय पशु थे। हम समझते है कि वे हमसे कुछ भिन्न वस्तु हैं। मैं देखता हूँ, पिंचमवाले कहते हैं, 'दुनिया हमारे लिए बनी है।' यदि चीते पुस्तकों लिख सकते, तो वे यही कहते कि मनुष्य उनके लिए बना है, और मनुष्य सबस पापी प्राची है नवोकि वह सबसी (चीते की) पक्क से सहब मही साता। भाज जा कीबा दुम्हारे पैरों के नीचे रेंच रहा है, वह सावे होनेवाका ईस्वर है।

६८. स्यूपार्क में स्थामी विषेकाशन्त ने कहां में बहुत बाहुता हूँ कि हमापी
दिनयों में मुन्हारी वैभिक्ता होयाँ परप्तु यदि वह बादिशक पित्रका का मूस्य
देश में पत्ति हो यो में उसे नहीं बाहुँगा। पुत्रकों को चुक बता का मूस्य
देश में पत्ति हो यो में उसे नहीं बाहुँगा। पुत्रकों को चुक बता है।
दिल्प में पुत्रवारी प्रथमा करवा हूँ बिक्न को बुद्ध है। उसे प्रथमों से दरकर रखें
बच्छा बहुने का को यस्य तुन करवी ही। उससे मैं करवर करवा हूँ। वीभिक्ता
ही परप्त सेन नहीं हैं। नैकिकता और सम्मारिसकता के किए हम प्रयस्त करवें
हैं। हमारी स्थितों स्वती विदुषी गड़ी परप्तु के समिक पश्चित्र हैं। स्राप्ति करवें कि सेन स्थारिय स्थारिय हो।

"प्रशेष पूचर के किए स्वर्गी सभी को छोड़ स्वय यह क्षिती जाठा के छमान होनी चाहिए। जब मैं अपने आध्याछ देखता हूँ और क्षी-बाधिया के माम पर जो हुक व्यक्ता है, वह बेबता हूँ यो मेरी सारमा ग्वामि हे मर दक्ती है। वह तक तुम्हारी क्षितों औन छम्बनी प्रकल की ज़येशा करके छाताया मानवता के तर पर नहीं मिलदी जनना उच्चा किछा नहीं होगा। यह तक वे सिर्फ किया बनी पोशी और कुक नहीं। यही छव तकाक का कारण है। तुम्होर पूक्त मीके मुनते हैं और कुर्सी देखे हैं मगर बुबरे ही साव वे प्रथक्ष में कहना पूक्त करते है—पैसी वो तुम्हारी मोबे निज्ञी धुमरा है। उन्हें यह करने का त्वा समि बार है? एक पुक्त हता छाइच वर्ध कर पाता है, और तुम सिमा कैसे हक्षी स्नृति है वहची है। ऐसी चौता है। मानवता के वस्पत्तर एस का विकास होता है। उनसे भेठ कारणों की मीर हम नहीं बक्त।

हम स्त्री और पुस्त हैं, हमें बहुँ। ते शोककर योचना चाहिए ति हम मानव है, जो एक हुए में शहरावा करने और एक हुए दे के बान बाते के किए जाने हैं। वर्षा ही एक दरम और तब्बी प्रशास पाते हैं बहु उचको आपता नाजा पुरू करता है, और एक प्रशास विवाह के क्या में मानी पहल बर्गत व चहुते बहु की थी दिवसी हो में कर चुना होंगा है। बाहु। यदि में बिवाह करनेवालों में से एक होना ही मैं में बरने के लिए ऐसी ही स्त्री सोजता विश्वमें बहु एक कुरात होंगा

"जब में भारत म ना नीर बाहर से इन नीजो नो देखता या दो नुगरे बहुत जाता ना सह मत्र कीट है. यह निष्य अन्यत्रकार है। अमोरना है और मैं उत्तम पिरनाम नरता ना। चरमा उतने नार मैंन वर्गाठी साना में है और मैं जाना हिंद गई ठीक नहीं है। यह एक्स है, मिळे तुम परिचयरों ने जानी आंखें मूँदे हो और उसे अच्छा कहते हो। पिश्चम के देशो की दिक्कत यह है कि वे बच्चे हैं, मूर्ख हैं, चचल चित्त हैं और समृद्ध हैं। इनमे से एक ही गुण अनर्थ करने के लिए काफी है, लेकिन जब ये तीनो, चारो एकत्र हो, तो सावधान।"

सवके बारे मे ही स्वामी जी कठोर थे, बोस्टन मे सवसे कडी वात उन्होंने कही—"सबमे बोस्टन सर्वाधिक बुरा है। वहाँ की स्त्रियाँ सब चचलाएँ, किसी न किसी घुन (fad) को माननेवाली, सदा नये और अनोखे की तलाश में रहती हैं।"

३९ (स्वामी जी ने अमेरिका मे कहा) जो देश अपनी सम्यता पर इतना अहकार करता है, उसमे आध्यात्मिकता की आशा कैसे की जा सकती है ?

४० 'इहलोक' और 'परलोक' यह वच्चो को डराने के शब्द हैं। सब कुछ 'इह' या यहाँ ही है। यहाँ, इसी शरीर मे, ईश्वर मे जीवित और गतिशील रहने के लिए सपूर्ण अहन्ता दूर होनी चाहिए, सारे अन्धविश्वासो को हटाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति भारत मे रहते हैं। ऐसे लोग इस देश (अमेरिका) मे कहाँ हैं ? तुम्हारे प्रचारक स्वप्नदिशयों के विश्व बोलते हैं। इस देश के लोग और भी अच्छी दशा मे होते, यदि कुछ अधिक स्वप्नदर्शी होते। स्वप्न देखने और उन्नीसवी सदी की वक्वास मे बहुत अन्तर है। यह सारा जगत् ईश्वर से भरा है, पाप से नहीं। आशी, हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे से प्रेम करें।

४१ मुझे अपने गुरु की तरह कामिनी, काचन और कीर्ति से परा अमुख सच्चा सन्यासी बनकर मरने दो, और इन तीनों में कीर्ति का लोभ सबसे अधिक मायावी होता है।

४२ मैंने कभी प्रतिशोध की बात नहीं की। मैंने सदा बल की बात की है। हम समुद्र की फुहार की बूँद से बदला लेने की स्वप्न में भी कल्पना करते हैं? लेकिन एक मच्छर के लिए यह एक वडी बात है।

४३ (स्वामी जी ने एक बार अमेरिका मे कहा) यह एक महान् देश है। लेकिन मैं यहाँ रहना नहीं चाहूँगा। अमेरिकन लोग पैसे को बहुत महत्त्व देते हैं। वे सब चीजो से बढकर पैसे को मानते हैं। तुम लोगो को बहुत कुछ सीखना है। जब तुम्हारा देश भी हमारे भारत की तरह प्राचीन देश बनेगा, तब तुम अधिक समझदार होगे।

४४ हो सकता है कि एक पुराने वस्त्र को त्याग देने के सदृश, अपने शरीर से वाहर निकल जाने को मैं बहुत उपादेय पाऊँ। लेकिन मैं काम करना नहीं छोड़ेंगा। जब तक सारी दुनिया न जान ले, मैं सब जगह लोगों को यही प्रेरणा देता रहूँगा कि वह परमात्मा के साथ एक है।

भ्यो कुछ में हैं थो कुछ सारी हुनिया एक दिल कोशी बहु सेरे पुत्र की रामकृष्ण के कारण है। उन्होंने दिवुत्य इसलाम और सिर्मा मेठ ने वह नपूर्व एकता बोजों जो एक बीबों के मीतर राते हुई हैं। भी एमकृष्ण उस पुत्रा के मनता से उन्होंने उस एकता को जनुमन किया बीट प्रवक्त प्रवक्त प्रवेश निवा!

े । ४६ अयर स्वाद की इन्दिय की डील दी तो सभी इन्द्रियों बेलगाम दोनेंगी।

४७ ज्ञान मिन्न सीय बीर करों—ये बार मार्च मुक्ति की बीर से बाने बाते हैं। हर एक को उस मार्च का जनुसरक करना बाहिए, जिसके सिए वह बीज है सिक्त इस मुद्द स कमैयोग पर विशेष बल देना बाहिए।

४८ धर्म करुपता की चीच नहीं अत्यक्ष दर्शन की चीच है। बिसने एक मी

महान् आत्मा के वर्षन कर किये वह अनेक पुस्तको परितो से बरकर है।

भिन, एक बार स्वामी जी किसीकी बहुत प्रचल कर रहे थे इस पर उनकें पाल है हुए किसीने कहा किकिन वह बाएकी नहीं मानते"— देसे पुनकर स्वामी जी ने तस्कान उत्तर दिया जिया ऐसा कोई कानूनी सरपन्य सिक्ता हुना है कि उन्हें मेरी हर बार माननी ही चाहिए। वे अच्छा काम कर रहे हैं बीर इसकिए प्रमुखा के पान हैं।

- ५ शक्ते वर्ग के क्षेत्र में कोरे पुस्तकीय ज्ञान का कोई स्थान नहीं।
- ५१ परिवालों की पूजा का प्रवेश होते ही वार्षिक समदाय का पतन बार्रज हो जाता है।
  - ५२ जगर कुछ बुध करना चाही तो वह अपने से बड़ो 📅 सामने करों।
  - ५३ बुर की इया से विष्य जिला विष पढ़े ही पश्चित ही जीता है।
- ५४ में पाप है, त पुष्प है, छिर्फ जज्ञान है। बेडैत की उपकस्थि हैं यह बजान फिर जाता है।
- ५५ नामिक नान्योकन समृत्यों से आहे है। बनम से हर एक दूसरे से कार बहुकर कराने की वकामा पाहता है। केकिन सामाध्यत उत्तम से एन की सनिव दुनी है मीर वहीं मन्तवं सेप सब समदासीन आस्त्रीकमी नो आस्तरात दर केता है।
- ५६ जर स्वामी जी रायताड में वे एक समायत के बीच उन्होंने बहा कि भी राम परमारम हैं। नीता जीवारता लीर प्रत्येत स्त्री मा पुरूष का महीर करां है। जीवारमा जी निर्धार में बढ़ है। सा कड़ीड़ा प बड़ी है वह स्वरा स्त्रामार्थ भी राम है निकल बाही है। कैदिन रायत्य यह होन नहीं देते। श्लीर में पासन चरित के द्वार दून हैं। जैन विशोधन रायत्य पुत्र है। रावल रुजोक्त दुन्मकर्ष

तमोगुण। सत्त्व गुण का अर्थ है अच्छाई, रजोगुण का अर्थ है लोभ और वासना; तमोगुण मे अधकार, आलस्य, तृष्णा, ईर्ष्या आदि विकार आते हैं। ये गुण शरीररूपी लका मे विन्दिनी सीता को यानी जीवात्मा को परमात्मा श्री राम से मिलने नहीं देते। सीता जब विन्दिनी होती हैं, और अपने स्वामी से मिलने के लिए आतुर रहती हैं, उन्हे हनुमान या गुरु मिलते हैं, जो ब्रह्मज्ञानरूपी मुद्रिका उन्हे दिखाते हैं और उसको पाते ही सब भ्रम नष्ट हो जाते हैं, और इस प्रकार से सीता श्री राम से मिलने का मार्ग पा जाती हैं, या दूसरे शब्दो मे जीवात्मा परमात्मा मे एका-कार हो जाती है।

५७ एक सच्चा ईसाई सच्चा हिन्दू होता है, और एक सच्चा हिन्दू सच्चा ईसाई।

५८ समस्त स्वस्थ सामाजिक परिवर्तन अपने भीतर काम करनेवाली आध्यात्मिक शक्तियों के व्यक्त रूप होते हैं, और यदि ये बलशाली और सुल्यवस्थित हो, तो समाज अपने आपको उस तरह से ढाल लेता है। हर व्यक्ति को अपनी मुक्ति की सामना स्वय करनी होती है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और यही वात राष्ट्रों के लिए भी सही है। और फिर हर राष्ट्र की बडी सस्थाएँ उसके अस्तित्व की उपाधियाँ होती हैं और वे किसी दूसरी जाति के साँचे के हिसाब से नहीं बदल सकती। जब तक उच्चतर सस्थाएँ विकसित नहीं होती, पुरानी सस्थाओं को तोडने का प्रयत्न करना भयानक होगा। विकास सदैव क्रिमक होता है।

सस्याओं के दोष दिखाना आसान होता है, चूंकि सभी सस्याएँ थोडी-बहुत अपूर्ण होती हैं, लेकिन मानव जाति का सच्चा कल्याण करनेवाला तो वह है, जो व्यक्तियों को, वे चाहे जिन सस्याओं में रहते हो, अपनी अपूर्णताओं से ऊपर उठने में सहायता देता है। व्यक्ति के उत्थान से देश और सस्याओं का भी उत्थान अवश्य होता है। शीलवान लोग बुरी रूढियों और नियमों की उपेक्षा करते हैं और प्रेम, सहानुभूति और प्रामाणिकता के अलिखित और अधिक शिक्तशाली नियम उनका स्थान लेते हैं। वह राष्ट्र बहुत सुखी है, जिसका बहुत थोडे से कायदे-क़ानून से काम चलता है, और जिसे इस या उस सस्था में अपना सिर खपाने की खरूरत नहीं होती है। अच्छे आदमी सब विधि-विवानों से ऊपर उठते हैं, और वे ही अपने लोगों को—वे चाहे जिन परिस्थितियों में रहते हो—ऊपर उठाने में मदद करते हैं।

भारत की मुक्ति, इसलिए, व्यक्ति की शक्ति पर और प्रत्येक व्यक्ति के अपने भीतर के ईश्वरत्व के ज्ञान पर निर्मर है।

- ५९ वर तक मीविकता नहीं बाती तर तक बाच्यारिमकता तक मही सूँका का सकता।
  - 🐧 गौदा का पहला सवाव रूपक माना बा सकता है।
- ६१ बहाय क्ट जायना इत कर से एक बबीर बसेरिकन भक्त ने कहां। "स्वामी जी बायको समय का कोई विचार सही। स्वामी बी ने सालिपूर्यक कहा "नहीं तम समय में बीठे ही हम बनन्त में!"
- ६२ हम धना भावुकता को कर्तव्य का स्थान हडपने बेते हैं और वस्ती स्वामा करते हैं कि सक्ते प्रेम के प्रतिवान में हम ऐसा कर रहे हैं!
- ६३ यदि स्थाग की बस्ति बास्त करणी ही जो हमें खबेबारमक्टा से स्मर चठना होगा। खबेग पशुबो को कोटि की चीज है। वे पूर्णक्येन खबेग के प्राची होते हैं।
- ६४ अपने कोटे बच्चो के किए मरना कोई बहुत ऊँचा त्याम नहीं। गई वैसा करते हैं, श्रीक वैसे मानची माताएँ करती है। सच्चे प्रेम का वह कोई पिहें, नहीं यह केवक सच्च मादना है।
  - १५ हम हमेशा जपनी कमबोरी को शक्ति बताने की कोश्रिस करते हैं
- अपनी भावकता को प्रेम कहते हैं अपनी कायरता को वैसे इत्यादि। १६ जब महकार, दुर्वकता जावि देखों तो अपनी आत्मा से कहीं यह दुन्हें
- ६६ वर शहरा हुनकार जार रक्षा ता जपनी जारमा संकहा यह 5°६ घोमा नहीं देता । यह नुम्हारे योग्य नहीं ।
- ६७ कोई मी पाँठ पाली को केवक पाली के नाते नहीं प्रेम करता न कोई मी पाली पाँठ को केवक पाँठ के नाते प्रेम करती है। पाली में वो परमास्म-उप्त हैं, उसीचे पाँठ में क करता है पाँठ में वो परमेशकर है उसीचे पाली प्रेम करता है पाँठ में वो परमेशकर है उसीचे पाली प्रेम करती है। प्राप्त में मी इसन्तर्यक है वहीं हमें वपने प्रिम के निवट लीवडा है। प्राप्त करना मंगीर प्राप्त करना मांग प्राप्त करना की पारमेशकर है। वहीं इसने प्रेम व परमा है। परमेशकर ही सक्या प्रेम है।
- ६८ मोह यदि तुम अपने मायको जान पाते । तुम आरमा हो तुम १४४९ हो। यदि मैं कभी ईस-निन्दा करता सा अनुभव करता हूँ तो तब वह में दुन्हें मनुष्य नहता हूँ।
  - ६६- हर एक में परमारमा है बानी सब दी सपना है छलना है।
- च परि मात्या ने बीचन ये यूने मातन्त्र नही निकला तो बया में इतियां के बीचन में मानन्त्र पार्टमा ? यदि यूने मातृत नही निकला तो न्या मैं पहरें ने पार्ती हैं प्याच नृताक ? जातन किये बावकों हैं हो पानी पीरता है, बीर कैयां उपना हुमा विच्नाता है 'यूक पानी ! यूने पानी ! और नोई सीची या हुमाने

उसके पखो को डिगा नहीं पाते और न उसे घरती के पानी को पीने के लिए बाघ्य कर पाते हैं।

७१ कोई भी मत, जो तुम्हे ईश्वर-प्राप्ति मे सहायता देता है, अच्छा है। धर्म ईश्वर की प्राप्ति है।

७२ नास्तिक उदार हो सकता है, पर घामिक नही। परन्तु घामिक मनुष्य को उदार होना ही चाहिए।

७३ दामिक गुरुवाद की चट्टान पर हर एक की नाव डूवती है, केवल वे आत्माएँ ही वचती हैं, जो स्वय गुरु बनने के लिए जन्म लेती हैं।

७४ मनुष्य पशुता, मनुष्यता और देवत्व का मिश्रण है।

७५ 'सामाजिक प्रगति' शब्द का उतना ही अर्थ है, जितना 'गर्म वर्फ' या 'अंबेरा प्रकाश'। अन्तत 'सामाजिक प्रगति' जैसी कोई चीज नहीं।

७६ वस्तुएँ अधिक अच्छी नहीं बनती, हम उनमे परिवर्तन करके अधिक अच्छे बनाते हैं।

७७ मैं अपने साथियो की मदद कर सक् वस इतना ही मैं चाहता हूँ।

७८ न्यूयार्क मे एक प्रश्न के उत्तर मे स्वामी जी ने घीरे से कहा "नही, मैं परलोक-विद्या मे विश्वास नही करता। यदि कोई चीज सच नही है, तो नही है। अद्भुत या विचित्र चीजें भी प्राकृतिक घटनाएँ हैं। मैं उन्हे विज्ञान की वस्तु मानता हूँ। तब वे मेरे लिए परलोक-विद्यावाली या भूत-प्रेतवाली नही होती। मैं ऐसी परलोक ज्ञान-सस्थाओं मे विश्वास नहीं करता। वे कुछ भी अच्छा नहीं करती, न वे कभी कुछ अच्छा कर सकती हैं।

७९ मनुष्यो में साधारणतया चार प्रकार होते हैं—बुद्धिवादी, भावुक, रहस्यवादी, कर्मठ। हमें इनमें से प्रत्येक के लिए उचित प्रकार की पूजा-विधि देनी चाहिए। बुद्धिवादी मनुष्य आता है और कहता है 'मुझे इस तरह का पूजा-विधान पसन्द नहीं। मुझे दार्शनिक, विवेकसिद्ध सामग्री दो—वहीं में चाहता हूँ।' अत बुद्धिवादी मनुष्य के लिए बुद्धिसम्मत दार्शनिक पूजा है।

फिर आता है कर्मठ। वह कहता है 'दार्शनिक की पूजा मेरे किसी काम की नहीं। मुझे अपने मानव वघुओं की सेवा का काम दो।' उसके लिए सेवा ही सबसे बडी पूजा है। रहस्यवादी और मावुक के लिए उनके योग्य पूजा-पद्धतियाँ हैं। घर्म में, इन सब लोगों के विश्वास के तत्त्व है।

८० मैं सत्य के लिए हूँ। सत्य मिथ्या के साथ कभी मैत्री नहीं कर सकता। चाहे सारी दुनिया मेरे विरुद्ध हो जाय, अन्त में सत्य ही जीतेगा।

- ८१ परम मानवतावादी विचार जब भी समृद्ध के हावो मे यह बाते हैं यो पहला परिणाम होचा है पतन। मिहता और बृद्धि से बल्तुमा को गुर्दारा रतने में सहायता मिलती है। विची भी समाज में जो खहर है में ही पर्य और वर्धन को चुद्ध किने में रापनेवाले सक्वी वर्धनर हैं। दिनी भी बादि में वीदिक बोर सामाजिक परिस्थित का यहा समाना हो वो उसी क्या से समाजिक में समाजिक में स्वापन को स्वापन को स्वापन के सामाजिक परिस्थित का यहा समाना हो वो उसी क्या से समाजिक में समाजिक में स्वापन की सामाजिक परिस्थित का यहा समाजिक स्वापन स्य
- ८२ समिरिया में स्वामी जी ने एक बार बहा भी जिडी नयी कारवा में दुम्हारा वर्म-परिवर्षन कराने के खिए नहीं जावा हूँ। मैं बाहरा हूँ दुम बरना बर्म पासन करों मेबादिसर बीर कच्छे मेबादिसर वर्गे प्रेतिसरियन से प्रिक्टिरियन से प्रक्रिटियन हो प्रविद्यात हो अपनी जारवा में को प्रवास हो बहुत हुँ हम

८३ भुव आवमी के सामने बाता है, ती वृश्व का मुकूट पहन कर। वी

उसका स्थामत करता है, उसे हु स का भी स्थापत करना काहिए।

८४ विवते बुलिया है पीठ छेर की विवत्न क्षवा स्थाप कर विचा विकते वास्ता पर विचय पायों को वास्ति का प्याचा है, वही मुक्त है वही मुक्त है। कि वास्ता पर विवय पायों को वास्ति का प्याचा है, वही मुक्त है। कि वास्त पर विदे वाला नो पायों की एक वास्त्र पर विदे वाला नो पायों की एक वास्त्र पर विदे वाला नो वास्त्र की पायों का प्रवास की पायों की प्रवास की पायों की पायों की प्रवास की पायों की पायों की प्रवास क

८५ परिनकार ही वर्ग है परपोइन हो वाप! बल्त और पोस्न पुत्र है कमबोरी और कान्यता वाप! स्वतंत्रता पुत्र्य है पराहोतता वाप! स्वतंत्रता पुत्र्य है पराहोतता वाप! स्वतंत्र ताप! स्वतंत्र ताप! स्वतंत्र ताप में किसार पुत्रम है उपहे ही वाप है। एकता का स्वात पुत्रम है अनेक्टा हैवां है हिसार पुत्रम है। एकता कुत्रम ताप! विशेष वाप है। एकता का स्वात पुत्रम है अनेक्टा हैवां है। वाप स्वतंत्र में ताप! विशेष वाप के स्वतंत्र पुत्रम हिंगा विशेष वाप के स्वतंत्र है। वाप स्वतंत्र है।

हा पाप। वासम धास्य केवल पुष्य-माप्ति केही शायन बताते हैं। ८६ अब तर्के से बुक्ति सत्य को बान केती है तब वह मावमानो के सीत

हुदम हारा अनुभूत होता है। यस प्रकार वृद्धि और सावता दोनो एक ही सम में आकोकित हो उठते हैं और तभी बीते मुक्कोपतिबद् (२।२।८) में क्या है—

ह्वय-त्रभि कुरु वाठी 🖺 सब ससम मिट बाते हैं।

बद प्राचीन काक ने तान बीर मात ब्राहियों के हुबय से एक धान अस्पूर्यित है। उठने ने एक धान अस्पूर्यित है। उठने ने एक धान क्षेत्र को स्त्री है। उठने ने एक धान क्षेत्र को स्त्री है। उठने के स्त्री है। उठने प्राचीन प्राचीन के स्त्री धान की होगों धामानकर रेजाएँ जवत निककर एकाकार हो गयी हैं। भीर एक हुबरे से जमित हैं।

८७ विभिन्न धर्मों के ग्रथ विश्वप्रेम, स्वतत्रता, पौरुष और नि स्वार्थ उपकार की प्राप्ति के अलग अलग मार्ग बताते हैं। प्रत्येक धर्म-पन्थ, पुण्य क्या है
और पाप क्या है, इस विषय मे प्राय भिन्न है, और एक दूसरे से ये पन्थ अपने अपने
पुण्य-प्राप्ति के साधनों और पाप को दूर रखने के मार्गों के विषय मे लड़ते रहते हैं,
मुख्य साध्य या ध्येय की प्राप्ति की ओर कोई ध्यान नहीं देता। प्रत्येक साधन
कम या अधिक मात्रा मे सहायक तो होता ही है और गीता (१८१४८) कहती
है सर्वारम्भा हि वोषेण धूमेनाग्निरियावृताः। इसलिए साधन तो कम या अधिक
मात्रा मे सदोष जान पड़ेंगे। परन्तु अपने अपने धर्म-प्रथ में लिखे हुए साधन द्वारा
ही हमें सर्वोच्च पुण्य प्राप्त करना है, इसलिए हमें उनका अनुसरण करना चाहिए।
परन्तु उनके साथ साथ विवेक-वृद्धि से भी काम लेना चाहिए। इस प्रकार ज्यो ज्यो
हम प्रगति करते जायेंगे, पाप-पुण्य की पहेली अपने आप सुलझती चली जायगी।

८८ आजकल हमारे देश मे कितने लोग सचमुच मे शास्त्र समझते हैं ? उन्होंने सिर्फ कुछ शब्द जैसे ब्रह्म, माया, प्रकृति आदि रट लिये हैं और उनमें अपना सिर खपाते हैं। शास्त्रों के सच्चे अर्थ और उद्देश्य को एक ओर रखकर, वे शब्दों पर लडते रहते हैं। यदि शास्त्र सब व्यक्तियों को, सब परिस्थितियों में, सब समय उपयोगी न हो, तो वे किस काम के हैं ? अगर शास्त्र सिर्फ सन्यासियों के काम के हो और गृहस्थों के नहीं, तो फिर ऐसे एकागी शास्त्रों का गृहस्थों को क्या उपयोग है ? यदि शास्त्र सिर्फ सर्व सगपरित्यागी, विरक्त और वानप्रस्थों के लिए ही हो और यदि वे दैनन्दिन जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आशा का दीपक नहीं जला सकते, यदि वे उनके दैनिक श्रम, रोग, दुख, दैन्य, परिताप में निराक्षा, दिलतों की आत्मग्लानि, युद्ध के भय, लोम, कोघ, इद्रिय सुख, विजयानद, पराजय के अन्वकार और अतत मृत्यू की भयावनी रात में काम में नहीं आते —तो दुर्वल मानवता को ऐसे शास्त्रों की चरूरत नहीं, और ऐसे शास्त्र शास्त्र नहीं हैं।

८९ भोग के द्वारा योग समय पर आयेगा। परतु मेरे देशवासियो का दुर्भाग्य है कि योग की प्राप्ति तो दूर रही, उन्हें थोडा सा मोग भी नसीब नही। सब प्रकार के अपमान सहन करके, वे वही मुक्किल से शरीर की न्यूनतम आवश्यकताओं को जुटा पाते हैं—और वे भी सबको नहीं मिल पाती। यह विचित्र है कि ऐसी बुरी स्थित से भी हमारी नीद नहीं टूटती और हम अपने तात्कालिक कर्तव्य के प्रति उन्मुख नहीं होते।

९० अपने अविकारो और विशेषाधिकारो के लिए आन्दोलन करो, लेकिन याद रखो कि जब तक देश में आत्मसम्मान की भावना उत्कटता से नहीं जगाते

वेकार ।

और अपने जापको सही तौर पर नहीं उठाते तब तक हक जीर अविकार प्राप्त करने की आदा केवल अकनस्कर (शेवाधिरखी) के विवास्त्रण की तरह रहेंगी।

- ११ चन कोई प्रतिमा या विधेप चित्रवाला व्यक्ति वाम केता है, तो मानी उसके आनुविधक सर्वोत्तम गुग बीर सबसे कि प्राचीक विधेतताएँ उसके व्यक्तित्व के निर्माण में पूरी तच्छ निवृत्व कर स्वरूप में बाती है। इसी कार्य हम देखरे हैं कि उसी पाय में माने या तो मूर्य होठे हैं या सावारण प्रीचाताले बीर कई उबाहरण ऐसे मी है कि कवी कमी ऐसे बंध प्रती उर्ख गय हो जाते हैं।
- ९२ यदि इस बोधन से योक नहीं मिक सकता तो क्या आबार है कि पुन्हें वह अगके एक या जनक कम्मो में भिक्तेया ही ?

१३ मागरे का ठाव चेवकर स्वामी वी में कहा "मिर मही के वामस्वर के एक टक्ट को नियोज बकी ठो उठने छे उवसी मेम बीर गीम के पूर टक्ट ने सीर मी जब्दिन कहा "विशेष मन्दर के डीवर्स के प्रिस्त का एक बने इच समझे के

धिए सम्मृत में क महीने लगते हैं।" ९४ जब मारत का सन्त्रा इतिहास किसा बायपा सह सिंद होना कि वर्ष के निवस में भीर सन्तितककाओं ने मारत सारे विस्त का प्रवस दुर है।

१५ स्वापस्य के बारे से उन्होंने कहा किया उन्हों है कककता महाने में नगर है परतु मही के कान देखे नगति है कैये एक समुक्त के करा हुए एसा बसा हो। इनडे कीई कमान हों नगाती। चन्द्रवाना ने नगी मी बहुत इस सिक् सकता है वो बुद्ध सिक्त स्वापस्य है। यदि एक पर्नेशाला को देखों तो क्येय मिं कह बुश्मी वहीं से मुन्हे नगते तरफ से केने के किय दुकार खोई कोर कह खी है कि से निविचेत माण्यिम का नम सहम हमें किया मिन्दा। कियो देखों तो उपने भीर उनसे माण्यान देशी माजायाय निक्तम मिन्दा। कियो देखों हो की मी भी देखों तो उनसे मिनिया हिस्सो का निकंत माने मुन्हारी समझ मा तर्नेशा सेर उनसे स्वापीन माजायाया निक्तम प्रमुख्य स्वापस्य नुकारी समझ स्वार्थन केर निकेसा। दरकों को कोककर सिन कही थी एसा स्वीस्वयक स्थापस नहीं

# अमेरिकन समाचारपत्रों के विवरण



### अमेरिकन समाचारपत्रों के विवरण

## भारत . उसका धर्म तथा रीति-रिवाज

(सालेम इवर्निंग म्यूज, २९ अगस्त, १८९३ ई०)

कल शाम के गरम मौसम के बावजूद, वेसली प्रार्थनागृह में 'विचार और कार्य सभा' के सदस्य इस देश में भ्रमण करनेवाले हिन्दू साधु स्वामी 'विव कानोन्द' है से मिलने के लिए तथा वेदों अथवा पिवत्र प्रथो की शिक्षा पर आघारित हिन्दू धर्म पर उन महाशय का एक अनौपचारिक भाषण सुनने के लिए बडी सख्या में एकत्र हुए। उन्होंने जाति-व्यवस्था को एक सामाजिक विभाजन बताया और कहा कि वह उनके धर्म के ऊपर किसी भी प्रकार आघारित नहीं है।

वहुसख्यक जनता की गरीबी का उन्होंने जोरदार शब्दों में वर्णन किया। भारत, जिसका क्षेत्रफल संयुक्त राष्ट्र से बहुत कम है, की जनसंख्या तेईस करोड़ हैं (?) और इसमें ३० करोड़ (?) लोगों की औसत आय पचास सेन्ट से भी कम है। कहीं कहीं तो देश के पूरे जिलों के लोग एक पेड़ में लगनेवाले फूलों को उवालकर खाते हुए महीनों और वर्षों तक वसर करते हैं।

दूसरे जिलों में पुरुष केवल भात खाते हैं और स्त्रियों तथा वच्चों को चावल को पकानेवाले पानी (माड) से अपनी क्षुघा तृप्त करनी पड़ती है। चावल की फसल खराव हो जाने का अर्थ है, अकाल। आघे लोग दिन में एक वार भोजन करके निर्वाह करते हैं और शेप आघे लोगों को पता नहीं कि दूसरे समय का भोजन कहाँ से आयेगा। स्वामी विव क्योन्द (विवेकानन्द) के मतानुसार भारत के लोगों को धर्म की अधिक या श्रेप्ठतर धर्म की आवश्यकता नहीं है, परन्तु जैसा कि वे व्यक्त करते हैं, 'व्यावहारिकता' की आवश्यकता है, और वे इस आशा को लेकर इस देश में आये हैं कि वे अमरीकी जनता का ध्यान करोड़ो पीड़ित और युभुक्षित लोगों की इस महान् आवश्यकता की ओर आकृष्ट कर सकें।

१ उन दिनो स्वामी विवेकानन्द जी का नाम सयुक्त राज्य अमेरिका के समाचारपत्रों में कई प्रकार से ग़लत छपता था और विषय की नवीनता के कारण विवरण अधिकाशत अशुद्ध होते थे। स०

जन्होंने अपने देश की जनता और उसके धर्म ने सम्बन्ध में दूछ दिस्तारपूर्वक कहा। उनके मायण देते समय को एफ ए मार्कन्त एव सेन्ट्रक वैपटिस्ट वर्षे के रेक्टेंड एस एफ नॉस्स ने उनसे बनैक तथा गहरे प्रस्त किये। उन्होंने वहीं कि नहीं मिशनरियों के पास सुन्दर सिखान्त हैं और उन्होंने बच्छे निवारी की केकर नार्य प्रारम्म किया था किन्तु उन्होंने जनता की शीद्योधिन बंधा सुवासे ने किए कुछ नहीं किया। उन्होंने वहां कि समेरिकनी की उन्हें पार्मिक धिसा देने के किए मिसन्दियों को नैजने के बजाब यह लियक उचित होगा कि वे ऐसे कोगों को मेर्ने को उन्हें बीचोयिक सिक्षा प्रदान कर सकें।

जब यह पूछा यथा कि नया ,यह सच मही है कि ईसाइयों में भारतीयों की निपति के समय सहायता दी और क्या उन्होंने उन्हेशियसन विद्यासमें के हाए क्याबहारिक सहायता नहीं दी तथ बक्ता ने उत्तर में बहा कि उन्होंने कभी शरी यह किया परन्तु वास्तव ये जनका यह करना उचित नहीं या नमोकि कापूर इस बाद की माला नहीं देता कि ने ऐसे समय में बनता पर प्रमान बाहने का प्रयत्न करें।

उन्होंने मारत में स्त्रिमों की गिरी हुई बचा का यह कारण बतामा कि विक् पुष्प नारी का दवना भावर करते हैं कि वे उसे बाहर निकसने न की को सबसे भूच्छी बाद समझदे हैं। हिन्दू नारी ना श्तना समिक सावर किया बादा वा कि वह जरूप रखी मगी। उन्होंने जमने पतियों की मृत्यु होने पर स्त्रयों के वर्क भाने की प्राचीन प्रका का कारण बताया कि वे उन्हें प्यार करती थी। वट वे र्विता उनके जीवित नहीं एड सक्ती थी। वे विवाह में विवास वी और उनकी मत्य मे भी अभिन्न होना शायस्थक या।

उनसे मृति-पूजा तथा अपने को जगनाय-रव के सम्मूख बात देने के बारे में भी पूका गया और उन्होंने कहा कि इसके किए हिन्दुओं को दोरें देना अधित नहीं है नगीकि यह वर्गीन्नती और अधिकतर कुछरीमियों की कार्य है।

भाषनकर्ती ने अपने देख में अपना ध्यम संस्थातियों को जीवोनिक वृध्टि वें संपठित करना नतकाया जिससे वे कनता को जीकोपिक विका के लामी की प्रदान कर प्रनकी दसा की समुजत एवं सुजार कर सकें।

बी भी नच्चे नचवा नवयुवक सुनने के इच्छुक ही उनके छिए नाज साम को निश्व कानोत्तर १६६, नावाँ स्ट्रीट पर भारतीय बच्चो के वियम में बोकींपे? इसके किए भीमती बुद्ध ने कुपापूर्वक वपना बनीचा वे रखा है। देवने मे जनका चरीर सुन्दर है, स्थान वर्ष परन्तु सुन्दर, वेक्ट् रस का स्नामा कृता कमर मे एक बद वाँचे हुए एव सिर पर गेरुआ पगडी। सन्यासी होने के कारण वे किसी जाति मे नहीं है और किसीके भी साथ खा-पी सकते है।

## (डेली गजट, २९ अगस्त, १८९३)

भारत के राजा' स्वामी विवि रानान्ड कल शाम को वेसली चर्च मे 'विचार और कार्य-समा' के अतिथि थे।

एक वही सख्या में स्त्री-पुरुष उपस्थित थे और उन्होंने सम्मानित सन्यासी से अमेरिकन ढग से हाथ मिलाया। वे एक नारगी रग का लम्वा कुरता, लाल कमरवन्द, पीली पगडी, जिसका एक छोर एक ओर लटकता था और जिसे वे रूमाल के रूप मे प्रयोग करते थे, और काग्रेसी जूते पहने हुए थे।

उन्होंने अपने देशवासियों की दशा एवं उनके धर्म के सम्बन्ध में विस्तार-पूर्वक वताया। उनके माषण देते समय डॉ॰ एफ॰ ए॰ गार्डनर एवं सेन्ट्रल चैपिटस्ट चर्च के रेवरेण्ड एस॰ एफ॰ नॉ॰म ने उनसे अनेक वार प्रश्न पूछे। उन्होंने कहा कि वहाँ मिशनरियों के पास सुन्दर सिद्धान्त हैं और उन्होंने अच्छे विचारों को लेकर कार्य प्रारम्भ किया था, किन्तु उन्होंने जनता की औद्योगिक दशा सुधा-रने के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि उन्हे धार्मिक शिक्षा देने के लिए मिशनरी भेजने के वजाय यह अधिक उचित होगा कि अमेरिकावाले ऐसे लोगों को भेजें, जो उन्हें औद्योगिक शिक्षा प्रदान कर सकें।

स्त्री और पुरुष के पारस्परिक सम्बन्ध में कुछ विस्तार से बोलते हुए उन्होंने कहा कि मारतीय पित कभी घोखा नहीं देते और न अत्याचार करते हैं तथा उन्होंने और अनेक पापों को गिनाया, जो वे नहीं करते।

जब यह पूछा गया कि क्या यह सच नहीं है कि ईसाइयों ने मारतीयों को विपत्ति के समय सहायता दी और क्या उन्होंने उन्हे प्रशिक्षण विद्यालयों के द्वारा ज्यावहारिक सहायता नहीं दी, तब, वक्ता ने उत्तर में कहा कि उन्होंने कभी कभी यह किया, परन्तु वास्तव में उनका यह करना उचित नहीं था, क्योंकि कानून इस बात की आज्ञा नहीं देता कि वे ऐसे समय में जनता पर प्रभाव डालने का प्रयत्न करें।

१ अमेरिकन सवाददाताओं ने स्वामों जो के साथ 'राजा', 'ब्राह्मण', 'पुरोहित,' जैसे सभी प्रकार के विशेषण लगाये हैं, जिसके लिए वे स्वय उत्तरदायी हैं। स०

जन्होंने भारत में रिजयों की निरी हुई दक्षा का यह नारच बतामा कि दिन् पुरुष मारी का इतना भावर करते हैं कि वे उसे बाहर न निकलने देने की सबसे अच्छी बात समझते हैं। हिन्दु भारी का इतना अधिक बादर हिमा जाता वा कि वह बस्रय रखी गयी। उन्होंने स्त्रियों के अपन पतियों की मत्य होने पर वह भाने की प्राचीन प्रया का कारण बताया कि वे वित की दतार करती वी. इसकिए वे विना उनके जीवित नहीं रह सकती थी। वे विवाह में असिय की और उनकी मस्य मे भी कमिय होना वावस्यक था।

उनसे मृति-पूजा तथा अपने को अमझाब-रथ के शामने आस देने के बारे में भी पूछा यया और उन्होंने कहा कि इसके क्रिए हिन्दूमों को दौर देता स्विट नहीं है स्पोकि वह पर्मोग्मतो और अधिकतर कुछरोपियां का कार्य है।

मृति-पूजा के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि चलाँनि ईसाइयों से यह पूछा है कि ने प्रार्थना करते समय नया जिल्लान करते हैं और उनसे से कुछ ने बताया कि ने वर्ग का विन्तन करते हैं, कुछ ने कहा कि ईस्वर' का। उनके देखवासी मूर्ति का प्यान करते हैं। ग्ररीको के किए मृदियाँ जावस्थक हैं। उन्होंने कहा कि प्राचीन कारू में जब उनके बर्म का जन्म हजा वा स्थिमी आध्यारिमक प्रतिमा मौर मानसिक पन्ति के किए विक्यात की। तथापि जैता कि उन्होंने स्वीतार चा किमा कि वर्गमान काल ने स्विमों की बसा दिए वयी है। वे शाने-पीर्न पप सवाने बीर चुमसी-चवाई करने के शिक्षा और कुछ शही करती।

वनता ने बतामा कि उनका उद्देश्य अपने देख में सन्मातियों का बाँगीमिक कार्यों के किए समझ्न करना है। जिससे कि वे बनता को इस बीडोमिक सिक्षा का काम उप<del>तम्ब</del> करा कर्के और इस प्रकार क्षेत्रे ऊँवा करा कर्के तथा उनकी बचा सवार सर्वे।

#### (साक्षेत्र इवनिग न्यूच १ शितम्बद, १८९६)

मारत के विज्ञान चन्याची जो हुक विशो से इस शहर में हैं रविवार की साम को साब सात बजे 'ईस्ट चर्च' मे भागम बेरे। स्वामी विवा कालक में पिकने

१. पहाँ मंत्रियो कैंबिटल जबारों का प्रतीप है। जिससे प्रपट होता है कि स्तानो को ना नाव नाव शब्द GOD है है।

रिववार की शाम को पल्ली-पुरोहित तथा हार्वर्ड के प्रो० राइट के आमत्रण पर, जिन्होंने उनके प्रति वडी उदारता दिखायी है, एनिस्ववाम के एपिम्कोपल चर्च मे प्रवचन किया।

वे सोमवार की रात्रि को सैराटोगा के लिए प्रस्थान करेंगे और वहाँ 'सामाजिक विज्ञान सघ' के सम्मुख भाषण देंगे। तदनन्तर वे शिकागों की काग्रेस के
सम्मुख वोलेंगे। भारत के उच्चतर विश्वविद्यालयों में शिक्षित भारतीयों की
भौति विवा कानन्द भी शुद्ध और सरलतापूर्वक अग्रेजी वोलते हैं। भारतीय वच्चों
के खेल, पाठशाला और रीति-रिवाज के सम्बन्य में मगलवार को वच्चों के सामने
दिया हुआ उनका सरल भाषण अत्यन्त रोचक एव मूल्यवान था। एक छोटी सी
वच्ची के इस कथन पर कि उसकी 'अध्यापिका ने उसकी अगुली को इतने जोर
से चूमा कि वह टूट सी गयी,' वे वडे द्रवीभूत हुए। अन्य सायुओं की भौति 'विवा
कानन्द' अपने देश में सत्य, पवित्रता और मानव-त्रयुत्व के धर्म का उपदेश करते
हुए यात्रा अवश्य करते थे, किन्तु उनकी दृष्टि से कोई भी वडी अच्छाई अथवा
वुराई छिप नहीं सकती थी। वे अन्य धर्मों के व्यक्तियों के प्रति अत्यन्त उदार
है और अपने से मतभेद रखनेवालों से प्रेमपूर्ण वाणी ही बोलते हैं।

#### (डेली गजट, ५ मितम्बर, १८९३)

भारत के राजा स्वामी विवी रानान्ड ने रिववार की शाम को भारतीय धर्म तथा अपनी मातृभूमि के गरीव निवासियों के सम्बन्ध में भाषण दिया। श्रोताओं की सख्या अच्छी थी, परन्तु इतनी अधिक नहीं थी, जितनी कि विषय की महत्ता अथवा रोचक वक्ता के लिए अपेक्षित थी। सन्यासी अपने देश की वेषभूषा में थे और प्राय चालीस मिनट बोले। उन्होंने कहा कि आज के भारत की, जो पचास वर्ष पूर्व का भारत नहीं है, सबसे वडी आवश्यकता यह है कि मिशनरी जनता को धार्मिक नहीं, अपितु औद्योगिक शिक्षा प्रदान करें। जितने धर्म की हिन्दुओं को आवश्यकता है, वह उनके पास है और हिन्दू धर्म ससार का सबसे प्राचीन धर्म है। सन्यासी बड़े सुन्दर वक्ता हैं और उन्होंने अपने श्रोताओं का

#### (बेसी सैराटॉबियन ६ सिवम्बर, १८९३)

इसके बाद सक्य पर भ्रतास हिन्दुस्तान के सन्वादी 'वित्र कार्य' उपस्तित हुए, बिन्होंने घारत भर में उपदेश दिया है। उनकी सामाबिक विवाद में अभित्यिक हैं और वे शेवावी तथा मुन्यर बनता हैं। उन्होंने मारत में मुस्किय सामाब पर मायण दिया।

साज हे कार्यक्रम में कुछ रोक्क विषय सम्मिकित है और हार्रकों के योक्स मीन के द्वारा जिमेटाछिका' पर भाषन विवेच रोक्क है। इस बक्टर पर जिस कामन्द पुन भारत में चौदी के उपयोग पर मावण वेगे।

#### समारोह में हिन्द्र

(बोस्टन दर्बानग ट्रास्क्टि ३ सिवम्बर, १८९१)

#### विकागी २३ चितम्बर

बार्ट पैकेस के प्रवेश-बार की बाधी और एक कमरा है, जिस पर नि १-बाहर रहिए' अवित्त है। यहाँ यहा-कबा धर्म-सम्बन्ध से बासे हुए प्रतिविधि बाते हैं या तो परस्पर कार्यामण के किए या अम्पत कोने हे कात करने के लिए वित्तवा हर हिस्स के एक कोने से त्यतित्यत कार्यांक्य है। मुज्येवालें डाएँ की जनता से रस्ता मठीरात से की बाती है और समाम्यत लोग वाकी हैं पर्वे पूर्वे हैं विश्वेश कि समे ती है सो स्वता है। साम कार्या कर कमा और दिवा कोने निवि ही प्रवेश कर सत्तर हैं हिन्तु प्रवेश-पत्न' प्राप्त कर कमा और दिवा बोर्क मोलन्वर्स के मन की बरोसा सन्यानित अतिशियों से बोर्ड समय की निकटत स्वापित करने का बनाय प्राप्त कर किना नहीन नहीं है।

इस प्रगोधानक में सबसे बावर्गन व्यक्ति ब्रह्मण संग्यामी स्वेदरी तब से मेंट होगी है। ये काने और गुगदित संदोरवाले हैं तबा हिन्दुरतानियों की उपन व्यवहार उनमें है। विचा बाड़ी-मूँख का बेहरा समुचित बमा हुना तावाय बावर्ग, मन्देर कीत और नुष्टर बस से सड़े हुए और को साधारसन कात कर किया है एस की स्वाप्त कर कात कर किया है एस में है। सने समुचित तिर पर नागी अबदा काल पर की पायी पोमायाल होती है और उनका चोड़ा (जो दन बसन काल पर की पायी पोमायाल होती है और उनका चोड़ा (जो दन बसन का साम्यविक नाम नहीं है) क्यारस्थ संचा बेचा हुवा है और पुर्वों के नीचे गिरता है। वह कभी चमकीले नारगी के रग का और कभी गहरे लाल रग का होता है। वे उत्तम अग्रेजी वोलते हैं और उन्होने किसी भी गम्भीरता से पूछे गये प्रश्न का उत्तर दिया।

सरल व्यवहार के साथ साथ जब वे स्त्रियों से बात करते हैं, तब उनमें एक व्यक्तिगत आत्मसयम की झलक दृष्टिगत होती है, जो उनके द्वारा स्वीकृत जीवन की परिचायक है। जब उनके 'आश्रम' के नियमों के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने बताया, "मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, मैं मुक्त हूँ। कभी मैं हिमालय पर्वत पर रहता हूँ और कभी नगरों की सडकों पर। मुझे नहीं मालूम कि मेरा अगला भोजन कहाँ मिलेगा। मैं अपने पास पैसा कभी नहीं रखता। मैं यहाँ चन्दे के द्वारा आता हूँ। तब निकट खडे हुए अपने एक-दो देशवासियों की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, "मेरा प्रवध ये लोग करेंगे" और सकेत किया कि शिकागों में उनके भोजन का बिल दूसरों को चुकाना होगा। यह पूछे जाने पर कि क्या आप सन्यासी की सामान्य पोशाक पहने हुए हैं, उन्होंने बताया, "यह अच्छी पोशाक हैं, जब मैं स्वदेश में रहता हूँ, मैं कुछ टुकडे पहनता हूँ और नगे पाँव चलता हूँ। क्या मैं जाति मानता हूँ जिता एक सामाजिक प्रथा है, धर्म का इससे कोई सम्बन्ध नहीं। सभी जातियाँ मुझसे सम्पर्क रख सकती हैं।"

श्री विवेकानन्द के व्यवहार और उनकी सामान्य आकृति से यह विल्कुल स्पष्ट है कि उनका जन्म उच्च वश मे हुआ है—ऐच्छिक निर्धनता और गृहिविहीन विचरण के अनेक वर्ष उन्हे एक भद्र पुरुष के जन्मसिद्ध अधिकार से विचत नहीं कर सके, उनका घर का नाम भी विख्यात नहीं है विवेकानन्द नाम उन्होंने धार्मिक जीवन स्वीकार करने पर रखा और 'स्वामी' तो केवल उनके प्रति श्रद्धा की जाने के कारण दी हुई एक उपाधि है। उनकी उम्र तीस से बहुत अधिक न होगी और वे ऐसे प्रतीत होते हैं, मानो वे इसी जीवन और इसकी सिद्धि के लिए तथा इस जीवन के परे जो कुछ है, उसके चिन्तन के लिए बने हो। यह सोचकर कि उनके जीवन का क्या मोड रहा होगा, अवश्य ही आश्चर्य होता है।

सन्यासी होने पर उनके सर्वस्व त्याग पर की गयी एक टिप्पणी पर उन्होंने सहसा उत्तर दिया, "जब मैं प्रत्येक स्त्री मे केवल दिव्य माँ को ही देखता हूँ, तब मैं विवाह क्यो करूँ? मैं यह सब त्याग क्यो करता हूँ? अपने को सासारिक वयनो और आसिक्तयो से मुक्त करने के लिए, जिससे कि मेरा पुनर्जन्म न हो। मृत्यु के बाद मैं अपने आपको परमात्मा मे मिला देना चाहता हूँ, परमात्मा के साथ एक। मैं 'वुद्ध' हो जाऊँगा।"

विषेकातम्य का इससे यह आस्य मही है कि वे बीड हैं। उन पर किसी भी माम या कारि की साथ नहीं एवं सकती। वे उच्चतर बाह्यनवार की एक देन हैं हिन्दुल के परियान है जी सिस्तुत स्वध्नवर्धी एवं आस्परवायरपण्डे है। वे सम्पन्नी जवका प्रतासना है।

उनके पास कुछ पुश्चिकारों हैं जिन्हें में निवस्ति करता है। में बपने मुश्केर परसहस रामकृष्ण के सम्बन्ध में हैं। में एक हिन्दू पत्तव में निवस्ति अपने मेरिकारी और फिट्यों पर ऐसा प्रमाण काला था कि उनने से बनेक उनकी पुण्य के गर प्रमाशी हो। पत्ते में। अनुस्वार जी हस यह की बपना यूड मानते में किन्दु में मैदा कि हैदा ने उपनेश दिया हैं निकस से बहु पनिनदा साने के किए कार्य करते

है. वो इस बमत में होगी किन्त को इस वमत की नहीं है।

यस्मेलन में विवेशानण का भाषण आकाए की याँगि विस्तान वा उपने एसी बमों की एवरितम बातों का एक सतिम विस्तानमें के रूप में समावेश पा-मालनता के मिन प्रेम हैंक्यर-पेम से किए एक्यार्ग न कि दर के प्रम से वनाये सारम की आहा थे। धन्मेकन में वे वपने मारो की बोर बाइति की ममता के कारम को करानिय है। उनके मन पर बाने मान पर हुईच्मित होने कपती है बौर हवारो व्यक्तियों का यह विधिक्त सम्मान के बाक्युक्त सती होंगी। निर्मेक्ता पर स्वीकार कपते हैं, उनने गर्व को तमक मी हाक्य मही होंगी। निर्मेक्ता पर्व बास्त-स्थाप से सहुवा हस बैनन बीर तक्यों में मूर्व बाता हमा मूनक बाहने बारम की हिए मी बनस्य ही एक अवीत बनुनन होना। बन यह पूका मार्ग कमा वे हिमाक्य में एल्नेगोले उन आतावों के बारे में बातते हैं निनके प्रति किये-मिक्तिक द्वाना हव विकास एक्टो है, क्योंने सहुव ही उन्हर दिना "मेरी बनने हिस्सों से मी मेर नहीं हुई" विस्ता आध्य यह भी था कि ऐसे लोग हो सन्ते

#### धर्म-महासभा के अवसर पर

(स्पूर्ण वादमा टाइम्स २९ सिसम्बद्ध १८९३)

विस्व-मेका २८ शिवम्बर (विदेप)

भव पर्न-महासमा एस स्मान पर पहुँची बहुई तीव कटूता चरप्प 🕻 यथी। निस्तदेह विष्टाचार ना धनका परता बना रहा निष्णु हसके पीजे हुर्मीनग विद्यमान थी। रेवरेन्ड जोसेफ कुक ने हिन्दुओं की तीव आलोचना की और वदले में उनकी भी आलोचना हुई। उन्होंने कहा, विना रचे गये विश्व की बात करना प्राय अक्षम्य प्रलाप हैं, और एशियावालों ने प्रत्युत्तर दिया कि ऐसा विश्व जिसका प्रारम्भ हैं, एक स्वयसिद्ध वेतुकापन है। विशय जे० पी० न्यूमैन ने ओहियो तट से दूर तक जानेवाली गोली चलाते हुए घोषणा की कि पूर्ववालों ने मिशनिरयों के प्रति आन्त कथन करके सयुक्त राष्ट्र के समस्त ईसाइयों का अपमान किया है और पूर्ववालों ने अपनी उत्तेजक शान्ति और अति उद्धत मुसकान के द्वारा उत्तर दिया कि यह केवल विशय का अज्ञान है।

#### बौद्ध दर्शन

सीघे प्रश्न के उत्तर मे तीन विद्वान् बौद्धों ने विशेष रूप से सरल और सुन्दर भाषा में ईश्वर, मनुष्य और जड-पदार्थ के सम्बन्ध में अपने मूल विश्वास प्रकट किये।

(इसके उपरान्त धर्मपाल के निवध 'वृद्ध के प्रति विश्व का ऋण' (The world's Debt to Buddha) का साराश है। धर्मपाल ने अपने इस निवध पाठ का आरम्भ, जैसा हमे एक अन्य स्रोत से ज्ञात होता है, शुभकामना का एक सिंहली गीत गाकर किया। लेख फिर चालू रहता है)

उनकी (घर्मपाल को) वक्तृता को शिकागो के श्रोताओ द्वारा सुनी गयी वक्तृताओ मे सुन्दरतम मे रखा जा सकता है। डेमस्थेनीज भी इससे अधिक कुछ नहीं कर सका था।

#### कटु उक्ति

हिन्दू सन्यासी स्वामी विवेकानन्द इतने सौमाग्यशाली न थे। वे असन्तुष्ट थे अथवा प्रत्यक्षत शीघ्र ही हो गये थे। वे नारगी रग की पोशाक मे थे और पीली पगडी बाँचे हुए थे तथा उन्होंने तुरन्त ईसाई राष्ट्रो पर इन शब्दो के साथ भीषण बाक्रमण किया "हम पूर्व से आनेवाले लोग इतने दिन यहाँ बैठे और हमको सर-सकतात्मक ढग से बताया गया कि हमे ईसाई धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि ईसाई राष्ट्र सर्वाधिक सम्पन्न हैं। हम अपने चारो ओर देखते है, तो पाते हैं कि इंग्लैण्ड दुनिया मे सबसे अधिक सम्पन्न ईसाई देश है, जिसका पैर २५ करोड (?) एशियावासियों की गरदन पर है। हम इतिहास की ओर मुडकर देखते हैं, तो पता चलता है कि ईसाई यूरोप की समृद्धि का प्रारम्भ स्पेन से हुआ।

म्पेन की समृद्धि का बीगणेस बेस्सिकों के उत्तर किये गये बाकमम से हुमा। ईसाइयत अपने प्राक्ष्मों का गता काटकर बचनी समृद्धि की सिद्धि प्राप्त करती है। हिन्दू इस कीमत पर बचनी उमित नहीं चाहिये।"

इसी प्रकार ने कोग बोस्स्ते गये। प्रत्येक जानेनाका ननता भानो भीर अधिक

कटू होता यया।

#### (भारटकक ७ वस्तूबर, १८९१)

गहरे नारगी रण की छाचुकों की गोखाल पहुंगे हुए विवेकानाय में बारत में ईसारगों के कार्य की बुटी तरह कबर की। वे ईसाई निस्तारियों के कार्य की कार्य-चना करते हैं। यह स्पन्त हैं कि उन्होंने ईसाई बनें के कस्थान का प्रतान निर्देश किया है, किन्तु चैसा कि वे बाया करते हैं, उनके पुरीशियों ने भी उनने नती बीर सहस्रो वर्षों के वार्ति-निमेशों को समझने का प्रतान नहीं किया है। उनने मता-मुसार में के क्सार्त-निमेशों को समझने का प्रतान नहीं किया है। उनने मता-मुसार में के क्सार्त-निमेशों को समझने का प्रतान निष्का प्रशास करते के बिद्य सार व्याप्त वेषणांशियों को उनके हारा यी बानेवाओं नैदिक्या बीर साध्यारिक्या की विद्या की बाद कारने के बिद्य सार्वे हैं।

#### (फिटिन ७ मनतूबर, १८९३)

किन्तु सम्मेकन के सबसे व्यक्ति प्रमावसाको व्यक्ति कना के बीज मिस् एवं प्रमोश और हिन्दु सन्वासी स्वामी विवेदानार थे। प्रवस ने तीवेपन से बहु। यदि प्रमोशास और वर्ग-विकास्त सुम्बारे साम की व्यक्ति से मार्ग से मार्ग्ड है हो उन्हें समय एक दो। निरम्यतापुर्वक सोक्ता समी प्रापियों है येम वे निर्मे प्रेम करना और पवित्र व्यक्ति करना सोत्री। यह साम वा प्रवस्त पूर्वे मार्गानित वर देश। यद्यपि तथा में हीनेवाले बहुत से सवित्य प्रमाग वार पहना में सुन्त से बीट निर्मे विजयोत्सास की स्ववृत्ति प्रसार होन्द्र मार्ग्य सम्बार्ध की स्ववृत्ति करनी स्ववृत्ति स्ववृत्ति के स्ववृत्ति स्ववृत्ति करनी स्ववृत्ति स्ववृत्ति स्ववृत्ति करनी स्ववृत्ति स्ववृत्ति स्ववृत्ति करनी स्ववृत्ति उतना और किसीने भी नहीं किया। मैं उनके भाषण की पूरी प्रतिलिपि दे रहा हूँ, किन्तु मैं श्रोताओ पर उसके प्रभाव मात्र की ओर सकेत कर सकता हूँ, क्यों कि देवी अधिकार द्वारा सिद्ध वक्ता हैं। उनका सुदृढ बुद्धिसम्पन्न चेहरा, पीले और नारगी रंग के वस्त्रों की रंगीन पृष्ठभूमि में उनके द्वारा उद्घोषित हृदयप्रसूत शब्दों और लथयुक्त वक्तव्यों से कुछ कम आकर्षक नहीं था। [स्वामी जी के अतिम भाषण के एक वडे अश के उद्धरण के पश्चात् लेख आगे चलता है ]

सम्भवत सम्मेलन का सर्वाधिक प्रत्यक्ष परिणाम विदेशो मिशनो (धर्मप्रचार सघो) के सम्बन्ध मे लोगो के हृदय मे भावना उत्पन्न करना था। विद्वान् पूर्ववालों को शिक्षा देने के लिए अर्द्धशिक्षित विद्यार्थियों को भेजने की घृष्टता अग्रेजी भाषा-भाषी जनता के सामने इतनी प्रवलता से कभी भी स्पष्ट नहीं हुई थीं। केवल सहिष्णुता और सहानुभूति की भावना से ही हमें उनके विश्वासों को प्रभावित करने की स्वतत्रता है, और इन गुणोवाले उपदेशक बहुत कम हैं। यह समझ लेना आवश्यक है कि हमें बौद्धों से ठीक उतना ही सीखना है, जितना कि उन्हें हमसे और केवल सामजस्य द्वारा ही उच्चतम प्रभाव डाला जा सकता है।

शिकागो, ३ अक्तूबर, १८९३

लूसी मोनरो

['महासम्मेलन के महत्त्व के सम्बन्ध मे मनोभाव अथवा अभिमत' के लिए १ अक्तूबर, १८९३ के 'न्यूयार्क वर्ल्ड' द्वारा प्रत्येक प्रतिनिधि से अनुरोध किये जाने पर स्वामी जी ने एक गीता से तथा एक ग्यास से उद्धरण देकर उत्तर दिया ]

"प्रत्येक धर्म में विद्यमान रहनेवाला मैं ही मैं हूँ—उस सूत्र की भांति जिसमे मणियाँ पिरोयी रहती हैं।" "पवित्र, पूर्ण और निर्मेल व्यक्ति सभी धर्मों मे पाये जाते हैं, अत वे सभी सत्य की ओर ले जाते हैं—क्योंकि विष से अमृत नहीं निकल सकता।"

# व्यक्तिगत विशेषताएँ

(ऋिटिक, ७ अक्तूबर, १८९३)

धर्म-महासभा के आविर्भाव ने ही इस तथ्य के प्रति हमारी आँखें खोल दी कि प्राचीन धर्मों के तत्त्वदर्शन मे आयुनिको के लिए बहुत अधिक सौन्दर्य है। बाह्यकों ने बाह्यम बिजवानन्त्र ने सन्यासियी के आनुमन्द्रस में प्रवेश करते हैं निय अपने वर्ग का परित्यान कर दिया बहाँ समस्त जात्यमिमान स्वच्छा व रपाम दिमा जाता है। तो मी उनक व्यक्तित्व वर उनकी वाति क निह्न विद्यमन विकास नरप्रति जनको मानिया और अस्त्रे आक्ष्येक व्यक्तित्व ने इसे रिग्ने सम्मवा का एक नया भाव प्रवान किया। वे एक रोक्टर व्यक्ति है और पीके करने की मूमिका में बनका मुख्यर,बृद्धिमतापूर्ण जियाशील बेहरा तथा गम्बीर संगीत-मय स्वर विनीको भी तुम्क अपने पदा स आहरू वर सदा है। अस इतसे कोई भारतमें की बात नहीं है कि बूढ़ के जीवन तथा उनके यत के शिदान्ती ना हम कोचीं हाय परिचय प्राप्त कर केने तक उन्हें साहित्य गोध्वियों के हाय अपनाना पमा है और उन्होंने मिरवावरों ने उपवेश तहा आपन दिये हैं। वे विधा दुव तिबे हुए मादन रेटे हैं तथा अपने तथ्यों और निव्नयों की श्रेच्ट्रम कहा एवं वर्ति निरुप्तानीय भवास्थता ने साच प्रस्तुन करते हैं। कभी कभी सुन्धर एवं प्रेरण वामिता ने स्तर पर पहुँच जाते हैं। देखन से ने अति कुसक जेसुइट की घीति निवास बोर मुसस्तत होते हुए अपने मानसिक यटन में कुछ वैसुस्ट शस्त्व रखते हैं। किन्द्र सद्यपि जनके हारा अपने मायबों में खोड़े बानवांक छोटे छोटे स्थम तक्षवार से भी बनिक देव होते हैं ने बनने मुक्स होते हैं कि उनके बहुत से मोता उन्हें समझ नही पाते । सब इ.ज होते हुए ने शिष्टाचार में नभी नहीं चुनते वसंकि उनके से प्रहार कभी भी हमारी प्रवाजी पर क्तन सीचे नहीं पहते कि ने कठोर प्रवीत हो। सम्प्रति वे हुमे अपने वर्षे एव उसके दार्सनिकों के विवाद 🖥 अवस्त कराने के कार्य छ ही संतुष्ट हैं। में उस समय की प्रतीक्षा में हैं, कब हम मृतिपुत्रा के स्तर से माने

वढ जायंगे—उनके मत से यह इस समय ज्ञानिवहीन वर्गों के लिए आवश्यक है—पूजा से परे, प्रकृति में ईश्वर की विद्यमानता और मानव के दायित्व और दिव्यत्व के भी ज्ञान से परे। "अपना मोक्ष अपने आप उपलब्ध करों", वे बुद्ध की मृत्यु के समय के वचनों के साथ कहते हैं, "मैं तुम्हे सहायता नहीं दे सकता। कोई भी मनुष्य तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। अपनी सहायता स्वय करो।"

—लूसी मोनरो

# पुनर्जन्म

## (इवैन्स्टन इन्डेक्स, ७ अक्तूबर, १८९३)

पिछले सप्ताह 'काँग्रेगेशनल चर्च' मे भाषणो का कुछ ऐसा कम रहा है, जिसका ढग अभी समाप्त हुए धर्म-महासभा से बहुत कुछ मिलता-जुलता है। वक्ता स्वेडन के डॉ॰ कार्ल वॉन वरगेन तथा हिन्दू सन्यासी विवेकानन्द थे। स्वामी विवेकानन्द धर्म-महासभा मे आये हुए भारतीय प्रतिनिधि हैं। अपनी नारगी रग की विशिष्ट पोशाक, चुम्बकीय व्यक्तित्व, कुशल वक्तृता और हिन्दू दर्शन की विस्मयकारक व्याख्या के कारण उन्होंने बहुत अधिक लोगो का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है। जब से वे शिकागो में हैं, उनका उल्लासपूर्ण स्वागत हो रहा है। इन भाषणो का कम तीन दिन सध्या काल चलने के लिए आयोजित किया गया।

[श्वितवार और मगलवार के भाषण बिना किसी टिप्पणी के उद्घृत किये गये, पश्चात् लेख आगे चलता है ]

बृहस्पतिवार, अनत्वर ५ की शाम को डॉ॰ वॉन बरगेन 'स्वेडन की राज-पुत्रियों के स्थापनकर्ता, हल्डाइन बीमिश' के ऊपर बोले तथा हिन्दू सन्यासी ने 'पुनर्जन्म' विषय पर विचार किया। दूसरे (वन्ता) बड़े रोचक थे, नयों कि उनके विचार ऐसे थे, जैसे कि पृथ्वी के इस भाग में बहुधा सुनने में नहीं आते। पुनर्जन्म का सिद्धान्त यद्यपि इस देश के लिए नया और न समझ में आनेवाला सा है, तथापि प्राय सभी धर्मों का आधार होने के कारण पूर्व में सुविख्यात है। जो इसे धर्म-सिद्धान्त के रूप में नहीं मानते, वे भी इसके विरोध में कुछ नहीं कहते। इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में सबसे मुख्य बात इस बात का निर्णय करने में है कि हमारा कोई अनीत भी है। इस विदित है कि हमारा वर्तमान है और भविष्य के होन के सम्बन्ध में हम बिरवास है। विष्यु बिता अनीत के वर्तमान वैस सम्भव है? आपुनिक विज्ञान न यह रिख कर दिया है कि जह पदार्थ है और यना रहता है। सृध्दि नेबल उसना रुपातर है। हमारा उद्भव धृष्य से मही हुआ। बुछ साय दिवर नी प्रत्यक बस्तु का सर्वनिष्ठ कारण मामते हैं और इसे बस्तित्व का पर्यान्त हेनु समझी हैं। परम्तु प्रत्येक वस्तु से हम दृश्य-स्प का विभार करना चाहिए कि वहाँ से सीर कितत जर परार्च सर्मृत होगा है। जो तर्ज इन बात की सिक्क करता है कि मिनिस्स है नहीं इस बात को भी सिंद करता है कि अर्दाश है। यह आबस्यक है कि देखर भी इच्छा ने अविरिक्त अन्य कारण हा। आनुवधिकता पर्याप्त कारण प्रवान करते म बसमर्थ है। दुछ कीय बहते हैं कि हम पिछन्ते मस्तित्व का शान नहीं है। बहुई से ऐसे उदाहरण भिने हैं जिनमें बढ़ीत की स्वय्ट स्मृति मिक्रदी है। मही हर् सिद्धान्त के बीजान विश्वमान हैं। हिन्दू मुद्ध पर्युकों के प्रति ब्यास है इस बारन बहुत सं स्रोप यह सोवते हैं कि हम काग निम्ननर योनियों ने शरमा के पुतर्जेमां पर विस्वास करते हैं। वे बमा को अमबिदवास के परिणाम के अतिरिक्त अन्य तिसी कारण से उद्मुत मामने में बसमर्थ हैं। एक प्राचीन हिस्दू पब्ति को दुष् हमें अपर जगता है उसे नमें बहुता है। पश्चता बहुयहत हो बाती है मौर मात्रता विष्यता के सिए मार्न प्रसस्त करती है। पुनर्वस्य का सिद्धास्त मनुष्य को वेत भोडी सी पूर्मी दक ही सीमित नहीं कर देता। उसकी आरमा बूसरी उन्मंदर पृथ्नियों में जा सक्ती है जहाँ उसका उज्जातर वस्तित्व होगा पाँच इनियों के नमाय बाठ इन्द्रिमोनाला होगा और इस तरह बना रहकर वह बन्त मे पूर्वता भीर दिस्पता की पराकाप्का तक पहुँचेगा और परमानन्त के हीए में विस्तरन की पौद्धर सक्त सकेया।

#### हिन्दू सम्यता

[यद्यपि ९ अस्तुबर को स्ट्रिकेटर से विधा गया सायव सोताओं की एक सच्ची शक्या द्वारा भूता समा पर ९ अस्तुबर के 'स्ट्रिकेटर बेकी खीओट' ने निम्नीविधि नीरस सी टिप्पणी प्रकासित की ]

'आपेरा हाउस' मे इस सुविख्यात हिन्दू का भाषण अत्यन्त रोचक था। उन्होंने तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के द्वारा आर्य जातियो और अमेरिका मे उनके वशजो के बोच के चिरस्वीकृत सम्बन्य को सिद्ध करने का प्रयत्न किया। उन्होंने तीन-चौयाई जनता को नितान्त अपमानजनक पराघीनता मे रखनेवाली जाति-प्रया का नरमी के साथ समर्थन किया और गर्वपूर्वक कहा कि आज का भारत वही भारत है, जिसके शताब्दियों से दुनिया के उल्का के समान राष्ट्रों की अन्तरिक्ष में चम-कते हुए और विस्मृति के गर्भ मे डूबते हुए देखा है। जनसावारण की भाँति उन्हे अतीत से प्रेम है। उनका जीवन अपने लिए नहीं, अपितू ईश्वर के लिए है। उनके देश में भिक्षावृत्ति और भ्रमणशोलता को वहुत वडी वात समझा जाता है, यद्यपि यह वात उनके भाषण में इतनो प्रमुख नहीं थी। जब भोजन तैयार हो जाता है, तव लोग किसी ऐसे व्यक्ति के आने की प्रतीक्षा करते हैं, जिसे पहले भोजन कराया जाय, इसके पश्चात् पशु, नीकर, गृहस्वामी और सबसे बाद घर की स्त्रियाँ। दस वर्ष की अवस्था में वालको को ले लिया जाता है और गुरु के पास दस अथवा बीस वर्ष तक रखते हैं, उन्हे शिक्षा दी जाती है और अपने पहले के पैशे मे लग जाने के लिए भेज दिया जाता है, अयवा वे निरन्तर भ्रमण, प्रवचन, उपासना के जीवन को स्वीकार करते हैं, वे अपने साथ खाने-पहनने की दी हुई वस्तु मात्र रखते हैं, घन को कभी स्पर्श नहीं करते। विवेकानन्द पिछले वर्ग के हैं। वृद्धा-वस्था आने पर लोग ससार से सन्यास ले लेते हैं और कुछ समय अध्ययन और उपासना मे लगाकर वे भी घर्म-प्रचार के लिए निकल पडते हैं। उन्होने कहा कि वौद्धिक विकास के लिए अवकाश आवश्यक है और अमेरिका के आदिवासियो को, जिन्हें कोलम्बस ने जगली दशा मे पाया था, अमेरिकावालो के द्वारा शिक्षित न किये जाने की आलोचना की। इसमे उन्होंने परिस्थितियो के ज्ञान के अभाव का प्रदर्शन किया। उनका भाषण निराशाजनक रूप से सक्षिप्त था और जो कुछ कहा गया, उसकी अपेक्षा बहुत कुछ महत्त्वपूर्ण प्रतीत होनेवाली वार्ते छूट गयी थी।?

## एक रोचक भाषण (विस्कोन्सिन स्टेट जर्नल, २१ नवम्बर, १८९३)

पिछलो रात काँग्रेगेशनल चर्च (मैडिसन) मे विख्यात हिन्दू सन्यासी विवेका-नन्द द्वारा दिया हुआ भाषण अत्यन्त रोचक था और उसमे ठोस दर्शन और श्रेष्ठ

१ उपर्युक्त रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि किसी न किसी कारण से अमरीकी प्रेस ने स्वामी जी का सदैव उत्साहपूर्ण स्वागत नहीं किया। स०

विवेकानन्द साहित्य

285

पर्ने को बहुत ही बातें थी। यद्यपि वे मूनिपूतक नहे था सनते हैं पर ईगाई पर्म उनके द्वारा प्रवत्त मरेक विश्वास्त्र का सनुदाल कर सनता है। उनका मर्म विस्त की तरह व्यापक है जिससे सभी बमी और कहीं भी पात्र बानवासे संघ का समावेग है। उन्होंने इस बात की पोषणा की कि भारतीय वर्म में बमान्यता व्यवस्थास भीर बड विश्व-विद्यान का कोई स्थान नहीं है।

#### हिन्दू धम

(मिनिवापोडिस स्टार, १५ भवस्बर, १८९३)

उसका पतन होता है। उसके भीतर ये दोनो प्रवृत्तियाँ निरन्तर क्रियाशील रहती हैं—जो कुछ उसे उठाता है, वह शुभ है और जो कुछ उसे गिराता है, वह अशुभ है। कानन्द कल प्रात काल 'फर्स्ट यूनिटेरियन चर्च' मे भाषण देंगे।

## (डेस मोइन्स न्यूज, २८ नवम्बर, १८९३)

पिछली रात्रि (२७ नवम्बर) सूदूर भारतवर्ष के प्रतिभाशाली विद्वान् स्वामी विवेकानन्द ने सेन्ट्रल चर्च मे भाषण दिया। शिकागो मे विश्व-मेला के अवसर पर आयोजित हाल के घर्म-सम्मेलन मे वे अपने देश और घर्म के प्रतिनिधि थे। रेवरेण्ड एच० औ० ब्रीडन ने श्रोताओ से उनका परिचय कराया। वे उठे और उन्होंने श्रोताओ को नमस्कार करके अपना भाषण प्रारम्म किया, जिसका विषय 'हिन्दू घर्मं' था। उनका भाषण किसी विचारघारा से सीमित नही था, किन्तु उसमे अधिकतर उनके वर्म तथा दूसरो के वर्मों से सम्बन्धित दार्शनिक विचार थे। उनका मत है कि पूर्ण ईसाई बनने के लिए व्यक्ति को सभी घर्मों को अगीकार करना चाहिए। जो एक घर्म मे प्राप्य नहीं है, उसकी दूसरे धर्म के द्वारा पूर्ति होती है। सच्चे ईसाई के लिए वे सब ठीक और आवश्यक हैं। जब तुम हमारे देश की कोई षर्मप्रचारक भेजते ही, तब वह हिन्दू ईसाई वन जाता है और मैं ईसाई हिन्दू। मुझसे इस देश में बहुघा पूछा गया है कि क्या मै यहाँ लोगो का धर्म-परिवर्तन करूँगा। मैं इसे अपमानजनक समझता हूँ। मैं घर्म-परिवर्तन जैसे विचार मे विश्वास नही रखता।' आज एक पापी मनुष्य है, तुम्हारे विचारानुसार कल वह वर्मात्मा हो सकता है और क्रमश वह पवित्रता की स्थिति तक पहुँच सकता है। यह परिवर्तन किस कारण होता है <sup>?</sup> तुम इसकी व्याख्या किस प्रकार करोगे। उस मनुष्य की नयी आत्मा तो नहीं हुई, क्योंकि ऐसा होने पर आत्मा के लिए मृत्यु आवश्यक है। तुम कहते हो कि ईश्वर ने उसका रूपान्तर कर दिया। ईश्वर पूर्ण, सर्वशक्तिमान और स्वय शुद्ध है। तब तो इस मनुष्य के धर्म-प्रहण

१ यद्यपि स्थान स्थान पर, जैसा कि दृष्टिगत होगा, रिपोर्टर स्वामी जी के घर्म-परिवर्तन सम्बन्धी विचार को समझने मे बुरी तरह असफल हुआ है, पर उसने स्वामी जी के विचारों से अवगत व्यक्ति को समझाने के लिए उसको पर्याप्त. मात्रा मे ग्रहण किया है। स०

के परपाद उस देशकर में और सब कुछ रहता है। परन्तु पवित्रता का उतना मंग जितना उसने इस व्यक्ति को पश्चिम करने के किए प्रचान किया कम ही बाता है। हुमारे देश में वो ऐसे सन्द हैं, जिलका इस देश में नहीं की सपेक्षा विस्तुस मिल सर्व है। वे सन्द 'धर्म' और 'पथ' है। इस सानते हैं कि धर्म कं अन्तर्पत सभी पर्म था जाते हैं। हम बसहिष्णुता के अतिरिक्त सब कुछ सङ्ग कर की है। फिर 'पव' शब्ब है। यहाँ यह उन शुह्रवो को अपने अन्तर्गत सेता है वो अपने को श्वारता से काररण से इक केंग्रे हैं और कहते हैं हम ठीक है तुम वस्त हो। इस प्रस्य में मुझे दो नेकको की कहानी याद आती है। एक नेवक 📆 में पैदा हुना और काजीवन उसी कुएँ में रहा। एक दिन एक समुद्र का मेवक उस हुएँ में जा पड़ा सौर तन बोनों के बीच समूह के बारे में चर्ची होने संगी। हुएँ के मेडक ने बावलुक से पूछा कि समूत्र कितना बढा है किला बढ़ कोई बोबपन चत्तर पाने में समर्व न हुना। तब कुएँ के मंकक ने कुएँ के एक कोर से दूसरे छार तक उच्च कर पूछा कि नया समृत इतना बड़ा है। उसने कहा "हाँ। वह सेवक फिर उक्का सौर बोसा 'त्या समूह इतना बढा है?' सौर स्वीकायरमक कत्तर पाकर वह अपने भाग कहने कया 'यह सेवक वयस्य ही सूठा है। मैं इसे अपने कुएँ से बाहर निकास हुँता।" पत्रों के सम्बन्ध में भी ऐसी ही बाठ है। वे बपते से मिल विस्वास करनेवालों को प्रवस्तित और वहिमान करते के सिए कटिनड एउटे हैं।

### हिन्दू स यासी

(जपीक-एमझास १६ मनवरी १८९४)

हिन्दू संप्याधी किन कातन्त्र को जान यत को जाँकिटोरियम (मैमिकिछ)
में मायम की इस केम ने वार्षिक जनका भाषण सक्त पर उपस्थित होनेवालों
में समेचेक वसता है। उनकी अपरिता कल्युता खुरामान वालों से गम्मीर कल्यु पृष्टि उक्टिइपस्था एक महान् निष्ठा ने निकस्त-पेका है पर्य-सम्मेकन में भार मैनेवाके समार ने धनी विचारकान व्यक्तियां का विदेश व्यान महिन्द निया और उन हुमारी लोगों ने उनकी कायहां की जिल्होंने पुनियन के विसिध राज्यों में बनकी भाषण-वालानों में उन्हें भूगा था। वार्तालाप मे वे अत्यधिक आनन्ददायक सम्य व्यक्ति हैं, उनके शब्द-चयन मे अग्रेजी भाषा के रत्न दृष्टिगोचर होते हैं और उनका सामान्य व्यवहार उन्हें पश्चिमी शिष्टाचार और रीति-रिवाज के अन्यतम सुसस्कृत लोगो की श्रेणी मे ला देता है। साथी के रूप मे वे बड़े मोहक व्यक्ति हैं और सम्भाषणकर्ता के रूप मे शायद पश्चिमी देशों के शहरों की किसी भी बैठक में उनसे बढ़कर कोई भी नहीं निकल सकता। वे केवल स्पष्टतापूर्वक ही अग्रेजी नहीं बोलते, घारा-प्रवाह भी बोलते हैं और उनके भाव, स्फूलिंग के समान नये होते हुए भी, उनकी जिह्वा से आलकारिक भाषा के आश्चर्यजनक प्रवाह में निकलते हैं।

स्वामी विव कानन्द अपने पैतृक घर्म अथवा प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा एक चाह्मण के रूप मे बडे हुए। किन्तु हिन्दू घर्म मे दीक्षित होकर उन्होंने अपनी जाति को त्याग दिया और हिन्दू पुरोहित अयवा जैसा कि हिन्दू आवर्श के अनुसार उनके देश मे विदित है, वे सन्यासी हुए। ईश्वर के उच्च भाव से उद्भूत प्रकृति के आश्वर्यजनक और रहस्यमय किया-कलापो के वे सदैव अन्यतम विद्यार्थी रहे हैं और उस पूर्वीय देश के उच्चतर विद्यालयो मे शिक्षक और विद्यार्थी दोनो रूपों में अनेक वर्ष बिताकर उन्होंने ऐसा ज्ञान प्राप्त किया है, जिससे उनको युग के सर्वश्रेष्ठ विचारक विद्वानों मे गिने जाने की विश्वविश्रुत स्थाति प्राप्त हुई है।

विश्व-मेला सम्मेलन मे उनके प्रथम आश्चर्यजनक भाषण ने तुरन्त उनके धार्मिक विचारको की उस महान् सस्था के नेता होने की मुहर लगा दी। अधिवेश्वन में बहुवा उन्हें अपने वर्म का समर्थन करते हुए सुना गया और मनुष्य के मनुष्य के प्रति तया सृष्टिकर्ता के प्रति कर्तव्यो का चित्र खीचते समय उनके बोठों से अग्रेजी भाषा की शोभा बढानेवाले सर्वश्रेष्ठ सुन्दर और दार्शनिक रत्नों में से कुछ प्राप्त हुए। वे विचारों में कलाकार, विश्वास में आदर्शवादी और मच पर नाटककार है।

जब वे मेमफ़िस आये, तब से मि० हु एल० ब्रिन्कले के अतिथि हैं, जहाँ पर अपने प्रति श्रद्धा प्रकट करने की इच्छा रखनेवाले बहुत से लोगों से उन्होंने दिन में और सध्याकाल मेंट की है। वे टेनेसी क्लब के भी अनौपचारिक अतिथि हैं और शनिवार की शाम की श्रीमती एस० आर० शेपाई द्वारा आयोजित स्वागत में अतिथि थे। रिववार की कर्नल आर० बी० म्नोडेन ने एनेसडेल में अपने घर पर विशिष्ट अतिथि के सम्मान में एक भोज दिया, जहाँ पर सहायक विशप टामस एफ० गेलर, रेवरेण्ड डाॅ० जार्ज पैटर्सन और अनेक दूसरे पादियों से उनकी मेंट हुई।

कक सपराङ्ग उन्होंने रामबॉस्ट विस्थित स साइन्टीन्स सेंपूरी स्वर्ड के कमरो स उसके सदस्यों के एक वर्ड बोर धीकीन कोला-समृह के सम्मूब सायव दिया। साब राह्य को बॉडिटोरियम से 'हिन्तूल' पर उनका सायव होया।

### सहिष्णुता के छिए युक्ति

(मेमक्रिस कर्माशयक १७ वनवरी १८९४)

कक रात प्रसिद्ध हिन्दू सम्यासी स्वामी विव कालना के हिन्दुत्व पर हीतेवाडें भाषण में उनका स्वागत करने के किए बॉकिटोरियम में पर्याप्त मक्सा में बोठा उपस्थित हुए। स्वायाबीस बार के मारगन ने उनका समित्र किन्दू मुबर्ग-रतक परिचय दिया और महान् वार्य बाति की विसक्षे विकास से मुस्पेग्य बातियों तवा हिन्दू जाति का समान क्या से बादियाँव हुवा है, एक कररेखा प्रस्तुत की तवा हस प्रकार बोकने के किए प्रस्तुत नकता और बमेरियन बाति में बीच के बातीय सम्बन्ध का हितास वताया।

कोमा ने सुनिक्यात पूर्ववेदीय का उदार करतन ब्रह्म के लाव स्थामत दिया बीर बाद्यापान्त स्थानपूर्वन उनकी बात सुनी। वे सुन्दर सारीरिक बाइति वासे व्यक्ति हैं और उनका नुगठिन काँसे के रंग का रूप और सुन्दर अनुपार बाला घरीर है। वे मूलाबी रेसम की पोखाक पहने हुए थे जो कमर पर एक नासे बन्द से नसी हुई बी काका पतसून पहने से और उनके मस्तर पर भार तीय रेगम नी पीकी पगडी सेंबार कर बांबी नमी थी। उनका उच्चारम अति मुन्दर है और वहाँ तक राज्यों के जमन तथा ब्याकरण की सुबता और रचनी का सम्बन्ध है उनका अधेनी का स्ववहार पूर्व है। उच्चारक मे भी पूछ मी समुद्रता है यह नेवल कभी बभी सकत सम्बास पर शक दे देने शी है। पर म्मानपुरु सुननेशां पायद ही सोई राष्ट्र अ समन पाते हों और उनने नर पान का सुन्दर ६४ उन्हें मौसिक विकार, बान और ब्यापक प्रजा से करिपूर्ण भागम ने रूप म उपकृष्य हुआ। इस भागम नी सार्वजीय सहित्यता नहता प्रक्रि हो तकता है, जिसम मारलीय वर्ष से सम्बन्धित कवर्ता के उदाहरम है। सम्बन्धि वहां कि यह माधना सहिष्ण्या और प्रेम की भाषना सभी अध्ये बमी की नेग्री-न्त पेरना है और उनका विचार है कि उनको प्राप्त करना विसी भी मन की अमीष्ट स्टब्स है।

हिन्दुत्व के सम्वन्व मे उनकी परिचर्चा अघिकाशत वृत्तानुमेय नही थी। उनका प्रयत्न उसकी पुराण-कथाओं और उसके रूपो का चित्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा उसके भाव-तत्त्व का विश्लेषण करना था। उन्होंने अपने धर्म-विश्वास या अनुष्ठानो की प्रमुख विशिष्टताओ पर बहुत कम विवेचन किया। किन्तू उनको उन्होंने वडी स्पष्टता और पारदर्शाता के साथ समझाया। उन्होने हिन्दुत्व की उन रहस्यमय विशेषताओं का सजीव वर्णन किया, जिनसे बहुवा ग़लत समझा जानेवाला पुनर्जन्म का सिद्धान्त विकसित हुआ है। उन्होंने समझाया कि किस प्रकार उनका घर्म समय के विभेदीकरण की अवहेलना करता है, किस प्रकार सभी लोगों की आत्मा के वर्तमान और भविष्य में विश्वास करने के कारण 'ब्रह्म का घर्म' (हिंदुत्व) अपने अतीत पर भी विश्वास करता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किस प्रकार उनका घर्म 'मौलिक पाप' मे विश्वास नही करता और सभी प्रयत्नो और अभीष्साओ को मानवता की पूर्णता पर आघारित करता है। उनका कहना है कि सूघार और शुद्धि का आघार आशा होनी चाहिए। मनुष्य का विकास उसका मुल पूर्णता की ओर लीटना है। यह पूर्णत्व पवित्रता और प्रेम की साधना से ही आ सकता है। यहाँ उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार उनके देशवासियो ने इन गुणो की साघना की है, किस प्रकार भारत उत्पीडितो को शरण देनेवाला देश रहा है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जब टिटस ने जेरुसलम का विष्वस किया, तब यहूदियो का हिन्दूओ द्वारा स्वागत किया गया था।

बढ़ी स्पष्टतापूर्वक उन्होंने बताया कि हिन्दू लोग बाह्याकारो पर बहुत जोर नहीं देते। कभी कभी तो परिवार का प्रत्येक व्यक्ति सम्प्रदायों के अनुसरण में एक दूसरे से भिन्न होता हैं, किन्तु सभी ईश्वर के केन्द्रीय गुण प्रेम-भाव की उपा-सना करते हुए ईश्वर की उपासना करते हैं। वे कहते हैं कि हिन्दू मानता है कि सभी धमों में अच्छाई है, सभी धमें मनुष्य की पवित्रता की अन्त प्रेरणा के प्रतीक हैं और इसलिए सभी का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने वेद (?) से एक उद्धरण देते हुए इसे समझाया, जिसमे विभिन्न धमें भिन्न भिन्न रूप के बने हुए घड़ों के प्रतीक के रूप में कहें गये हैं, जिनको लेकर विभिन्न लोग एक झरने में पानी भरने आते हैं। घड़ों के रूप तो बहुत से हैं, किन्तु जिस चीज को सभी लोग अपने घड़ों में भरना चाहते हैं, वह सत्य रूपी जल है, उनके अनुसार ईश्वर सभी प्रकार के विश्वासों को जानता है और चाहें जो भी कहकर पुकारा जाय, वह अपने नाम को अथवा मिलनेवाली श्रद्धा को, चाहें वह जिस ढग की हो, पहचान लेगा।

उन्होने आगे कहा कि हिन्दू उसी ईश्वर की उपासना करते हैं, जिसकी ईसाई

मीप्ट सहय है।

कुछ अपराक्ष उन्होंने रान्डॉन्फ विस्टिंग में 'नाइन्टीन्य सेंबरी कुट्य' हैं मरो म उसके सदस्यों के एक बढ़े और सीकीन बोता-समृह के सम्मृह प्रापन या। बाब रात को मॉबिटोरियम में 'डिन्क्टब' पर जनका भावण होया।

### सहिष्णता के लिए मक्ति

(मेमफिस क्यांशियल १७ अनुवरी १८९४) कल रात प्रसिद्ध हिन्दू सन्यासी स्वामी विद कामन्द 🗟 हिन्दुन्द पर होनेवाके पन में उनका स्नागत करने के लिए ऑडिटोरियम ये पर्याप्त सक्या ने मोदा

रिचत <u>इ</u>ष्: न्यायाचीच भार चे मारमन ने उनका सक्षिप्त किन्तु मुचना-क परिचय दिमा और शहानुमार्थकाति की विसके विकास से यूरोपीय वियो वदा हिन्दू कावि का समान कम से बानिर्माद हुवा है एक कमरेबा न्तुत की तवा इस प्रकार बोसने के किए प्रस्तृत बक्ता और अमेरिकन वार्ति के च के चातीय सम्बन्द का इतिहास बताया। कोर्यों ने सुविक्यात पूर्वदेशीय का बदार करतक व्यक्ति के साथ स्वापत किया र बाबोपास स्मानपूर्वक उनकी बात सुनी। वे सुन्दर सारीरिक वाइदि के व्यक्ति है और उनका सुगब्दि कींस के रंग का क्य और सुन्दर जनुपाट का गरीर है। वे वृक्तावी रेसन की पोसाक पहने हुए वे को कनर पर एक ाले वन्द से कसी हुई वी काळा पतकन पहने वे और उनके मस्तक पर भार म रेमन की पीकी पगड़ी सँबार कर बांबी यभी बी। उनका उच्चारण अठि न्दर है जीर बही तक सम्बो के चयन तमा ब्याकरण की खुदता और रचनी । सम्बन्ध है, उनका अप्रेवी का व्यवहार पूर्व है। जल्लारण में को कुछ मी मुद्रता है यह नेवस कभी कभी गलत सम्बाध पर बक्त वे देने की है। पर रानपूर्वक सुनतेवाल धायव ही कोई सब्द स समझ पाते हों और उनके वर्ष ान था मुन्बर फल उन्हें मौकिक विचार, ज्ञान और व्यापक प्रजा से परिपूर्ण ापन ने रूप मे उपसम्य हुना। इस मायन को सार्वमीम सहिष्णुता वहना उचिठ । सरठा है, जिसमें भारतीय वर्ग से सम्बन्धिय कवनों के उदाहरण हैं। उन्होंने हाकि सह भावता सहिष्णुता और प्रेग की सावता समी अच्छे बर्मीकी वैष्टी-त प्रेरचा है मीर उनका विचार है कि उसको प्राप्त करना निसी भी सब वा

हिन्दुत्व के सम्बन्घ मे उनकी परिचर्चा अघिकाशत वृत्तानुमेय नही थी। उनका प्रयत्न उसकी पुराण-कथाओ और उसके रूपो का चित्र प्रस्तुत करने ी अपेक्षा उसके भाव-तत्त्व का विक्लेषण करना था। उन्होने अपने घर्म-विश्वास या अनुष्ठानो की प्रमुख विशिष्टताओ पर वहुत कम विवेचन किया। किन्तु उनको उन्होंने वडी स्पष्टता और पारदर्शाता के साथ समझाया। उन्होने हिन्दुत्व की उन रहस्यमय विशेषताओ का सजीव वर्णन किया, जिनसे वहुवागुलत समझा जानेवाला पुनर्जन्म का सिद्धान्त विकसित हुआ है। उन्होंने समझाया कि किस प्रकार उनका वर्म समय के विभेदीकरण की अवहेलना करता हैं, किस प्रकार सभी लोगो की आत्मा के वर्तमान और भविष्य मे विश्वास करने के कारण 'ब्रह्म का धर्म' (हिंदुत्व) अपने अतीत पर भी विश्वास करता है। उन्होंने यह मी स्पष्ट किया कि किस प्रकार उनका घर्म 'मौलिक पाप' मे विश्वास नही करता और सभी प्रयत्नो और अभीष्साओ को मानवता की पूर्णता पर आघारित करता है। उनका कहना है कि सुघार और शुद्धि का आघार आशा होनी चाहिए। मनुष्य का विकास उसका मूल पूर्णता की ओर लौटना है। यह पूर्णत्व पवित्रता और प्रेम की साधना से ही आ सकता है। यहाँ उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार उनके देशवासियो ने इन गुणो की साघना की है, किस प्रकार भारत उत्पीडितो को शरण देनेवाला देश रहा है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जब टिटस ने जेरुसलम का विष्वस किया, तव यहूदियो का हिन्दुओ द्वारा स्वागत किया गया था।

बड़ी स्पष्टतापूर्वक उन्होंने बताया कि हिन्दू लोग बाह्याकारो पर बहुत जोर नहीं देते। कभी कभी तो परिवार का प्रत्येक व्यक्ति सम्प्रदायों के अनुसरण में एक दूसरे से भिन्न होता है, किन्तु सभी ईश्वर के केन्द्रीय गुण प्रेम-माव की उपा-सना करते हुए ईश्वर की उपासना करते हैं। वे कहते हैं कि हिन्दू मानता है कि सभी वर्मों में अच्छाई है, सभी वर्म मनुष्य की पवित्रता की अन्त. प्रेरणा के प्रतीक हैं और इसलिए सभी का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने वेद (?) से एक उद्धरण देते हुए इसे समझाया, जिसमे विभिन्न वर्म भिन्न भिन्न रूप के वने हुए घडों के प्रतीक के रूप में कहें गये हैं, जिनको लेकर विभिन्न लोग एक झरने में पानी मरने आते हैं। घडों के रूप तो बहुत से हैं, किन्तु जिस चींज को सभी लोग अपने घडों में मरना चाहते हैं, वह सत्य रूपी जल है, उनके अनुसार ईश्वर सभी प्रकार के विश्वासों को जानता है और चाहे जो भी कहकर पुकारा जाय, वह अपने नाम को अथवा मिलनेवाली श्रद्धा को, चाहे वह जिस दिन की हो, पहचान लेगा।

जन्होंने आगे कहा कि हिन्दू उसी ईश्वर की उपासना करते हैं, जिसकी ईसाई

करते हैं। हिन्दु निरंत—बह्या विष्णु और धिव देवक सुटिक्टों पासनकर्त और निनायकर्ती ईतन्द के प्रतील है। इन तीन को एक के बबाय तीन मामना देवन एक वन्द्रपत्त्वाची हैं विषया कारण है नि सामाय मानवता अपने मीरि-सारम को एक मुर्त न्या अवस्था प्रवान करती है। बत इसी प्रकार हिन्दू देवाओं को मीरिक मुस्तियों निया पुणा को प्रतीक मात्र है। पुनर्वेण के हिन्दू दिखाल को स्थान्या करते हुए उन्होंने हच्या की कहानी नुनायी को निक्कक पर्यापन से उत्तरम हुए और विनक्षी क्या ईसा को कवा से बहुत पुष्क विस्ति-मुक्ती है। उत्तरम दावा है कि इच्या की सिका प्रेम के स्थित प्रतीक सी सिका है और उन्होंने सम तयस को इन सक्ती मा प्रगट किया है यदि प्रमुक्त भय वर्ष का प्रारम्भ है सी हैस्वर का प्रेम उत्तरमा स्था है।

उनके समस्य भाषय को यहाँ बहिए करना कठिन है, किन्तु वह बहुता हैं
प्रेम के लिए एक उत्हाद्य प्रेरक और एक मुन्दर मत का क्षेत्रीका समर्थन था।
उनका उनसहार विदेश कर से मुन्दर वा जब कि उन्होंने हैवा को स्वोत्तर करें
है किए सनने को दीवार करावा परन्तु के कुट्या बीर बुद्ध के सानने सबस पीए
मुजायी। उन्होंने सामका की निर्वकात वा एक सुन्दर किन उपस्वित करेंग्री हैं
प्रतियों के स्वापनों के लिए हैता को विक्तार उक्षपन में हम्लार कर सिंग।

#### भारत के रीति-रिवाज

#### (वपील-एवताय २१ जनवरी १८९४)

हिन्दुगन्यासी स्वामी विव कातम्ब तेवस अस्याङ्क 'सा सक्षेट एकेडमी (मैम-जिन्ह) मे एक भावणविद्या। मूनसायार वर्षा के वारत बोद्धाओं की सब्या महुन कम थी।

भारत न रीति-रिकास विश्वय ना विकेशन हो रहा था। विक कारूप निम सर्मित विकार न मिलाल का प्रतिसानन कर रहे हैं वह इस सहर तका सम रिका ने सन्य गहरा ने सरिवातन प्रवित्तीतन विकारको व यन में सररात हैं। विकार प्राप्त वर नेना है।

जनरा निजान्त्र देशाँ निकास न हाम उपान्य पुरसान विरवाह ने विष् बारत है। ममरिका न देशान्यानी मृतिपूजन जारत न भतानावृत मस्तिप्त को प्रकास मस्ति करने का मर्वाधिक काविया रही है क्ष्म्नु देशा प्रतित होता है हि बानन्त्र ने को ने पूर्विय नेज न हसारे पूर्विश हास उपहिस्य पुरावागीन देशार्र वर्म के सौंदर्य को अभिभूत कर लिया है और श्रेष्ठतर शिक्षा पाये हुए अमेरिका-वासियो के मस्तिष्क मे फलने-फूलने के लिए उसे एक उर्वर भूमि प्राप्त हो गयी है।

यह 'घुनों' का युग है और ऐसा प्रतीत होता है कि कानन्द एक 'चिरकाल से अनुभूत अभाव' की पूर्ति कर रहे हैं। वे सम्भवत अपने देश के सर्वश्रेष्ठ विद्वान हैं और उनमे अद्भृत मात्रा मे व्यक्तिगत आकर्षण है तथा उनके श्रोता उनकी वक्तृता पर मुग्ध हो जाते है। यद्यपि वे अपने विचारों मे उदार हैं तथािप वे पुरातनवादी ईसाई मत मे बहुन कम सराहनीय बातें देखते हैं। मेमिफस मे आनेवाले किसी भी धर्मोपदेशक अथवा वक्ता की अपेक्षा कानन्द ने सर्वाधिक ध्यान आकृष्ट किया है।

यदि भारत मे जानेवाले मिशनरियो का ऐसा ही स्वागत होता, जैसा कि हिन्दू सन्यासी का यहाँ हुआ है, तो मूर्तिपूजक देशो मे ईसा की शिक्षाओं के प्रचार का कार्य विशेष गित प्राप्त करता। कल शाम का उनका भाषण ऐतिहासिक दृष्टि से रोचक था। वे अति प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक के स्वदेश के इतिहास और परम्परा से पूर्ण परिचित हैं और वहाँ के विभिन्न रोचक स्थानों और वस्तुओं का सुन्दर और सहज शैली मे वर्णन कर सकते हैं।

अपने भाषण में महिला श्रोताओं के प्रश्नो से बीच बीच में उन्हें अनेक बार एकना पढ़ा और उन्होंने बिना जरा भी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, केवल एक बार को छोडकर, जब एक महिला ने उन्हें एक घामिक विवाद में घसीटने के उद्देश्य से प्रश्न पूछा। उन्होंने अपने प्रवचन के मूल विषय से अलग जाना अस्वीकार कर दिया और प्रश्नकर्त्री से कहा कि वे किसी दूसरे समय 'आत्मा के पुनर्जन्म' आदि पर अपने विचार प्रकट करेंगे।

अपनी चर्चा में उन्होंने कहा कि उनके पितामह का विवाह तीन वर्ष की आयु में तथा उनके पिता का अठारह वर्ष की आयु में हुआ था, परन्तु उन्होंने विवाह नहीं किया। सन्यासी को विवाह करने की मनाही नहीं, किन्तु यदि वह पत्नी रखता है, तो वह भी उन्हीं अघिकारों और सुविधाओं से युक्त सन्यासिनी बन जाती है और वहीं सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करती है, जो उसका पित प्राप्त करता है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि भारत में किसी भी कारण तलाक

१ स्वामी जी के द्वारा सन्यासियों के विवाह के सम्बन्ध मे जिस कथन का यहां उल्लेख किया गया है, उसके ठीक होने की सम्मादना नहीं हैं। अवश्य ही यह रिपोर्टर का श्रम होगा, क्योंकि यह सर्वविदित है कि हिन्दू समाज में यदि संन्यासी पत्नी अगीकार करता है, तो वह पतित और बहिन्कृत समझा जाता है। स०

को स्थवस्या नहीं की किन्तु यदि बीन्द्र वर्ष के वैवाहिक बीवन के परवार भी परिवार से सन्तान न हुई हो तो परनी की सहमति से पति दूसरा विवाह कर सकता वा किन्तु यदि वह बापति करती तो वह विवाह नहीं कर सबता वा। सनका प्राचीन स्मारको और पविरों का वर्षन सनुष्य वा और इतसे यह प्रकट होता है कि प्राचीन काल के बोग वावकल के जुसलत्य कारोपरों की बरेता करी विवाह सेट्ट वैवालिक तान एकते थे।

वाब रात को स्वामी विव कानत्व वाई एम एक ए हाक में स्व बहुर में बितन बार आयेंथे। उन्होंने शिकायों के 'स्केटन स्मिटेवम ब्यूरों से इंग देश में तीन वर्ष के कार्यकम को पूरा करने का वनुबय किया है। वे कब विकासों के किए प्रस्वान करेंके बाही २५ की रानि में उनका एक कार्यकम है।

### (बिट्राएट ट्रिब्यून १५ फरवरी १८९४ ई.)

पि<del>डमी साम को बब बाह्य समाय के प्रसिद्ध संन्यासी स्वामी दिव कार्यन</del> नै यूनिटी क्लब के तस्वानवान भयूनिटेरियन वर्ष में भाषण दिया तब बौताबी की एक बड़ी धक्या की जनका भावन सुनने का सीमान्य प्राप्त हुना । वे अपने देख की वेद्यमुक्ता में ने और जनका सुन्दर वेहरा तका हुन्द-पुष्ट जाकार छन्दे एक विधिष्ट क्य प्रदान कर रहा ना। धनकी वक्तृता में सोताओं को स्मानमन कर रका था और ने बारवार नीम नीम में सराहना प्राप्त कर रहे में। है माफ्रीय रीति-रिवास पर बोक रहे ने। उन्होंने विषय को बड़ी मुन्दर अपेडी में प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा कि वे न तो अपने देख की मारत कहते हैं मीर न अपने को हिन्तु। जनके देश का नाम हिन्तुस्तान है और देशवासी बाहान है। प्राचीत काम में वे सरकृत नीलते ने। उस माबा में सब्ब के बर्ब क्षता हैतुं की स्पास्मा की बाती थी तथा उसे विस्कुक स्पष्ट कर दिया बाता था परन्तु वर वर्ष सब नहीं है। सस्क्रत में 'ब्रियटर' का अर्थ बा--'स्वर्ग मे विशा'। बाजकन उत्तरी मारत की सभी मापाएँ व्यवहारत एक ही है किन्तु बढि वे वेस के बश्चिमी माग मे जामें तो लोगों से बात नहीं कर सकते। पिता आता बहन भाई बादि सम्दों की संस्कृत में मिकते-मुक्ते तक्तारम प्रवान किये ! यह तमा बुसरे तथ्य उन्हें यह सीमने को बाष्प करते हैं कि हम सब एक ही तस्त्र के हैं—बार्य। प्राय इस बार्ति की सभी साबानो ने नपनी पहचान को दी है।

जातियाँ चार थी—त्राह्मण, भूमिपित और क्षत्रिय, व्यापारी और कारीगर, तया श्रमिक और सेवक। पहली तीन जातियों में कमश दस, ग्यारह और तेरह वर्ष की अवस्था से तीस, पच्चीस या वीस वर्ष की आयु तक वच्चों को विश्वविद्यालयों के आचार्यों के सिपुर्द कर दिया जाता था। प्राचीन काल में वालक और वालिका, दोनों को शिक्षा दी जाती थी, किन्तु आज केवल वालकों के लिए यह सुविघा है। पर इस चिरकालीन अन्याय को दूर करने की चेण्टा की जा रही है। वर्वर जातियों ह्यारा देश का शासन प्रारम्भ होने के पूर्व प्राचीन काल में देश के दर्शनशास्त्र और विधि का एक वडा अश स्त्रियों के ह्यारा सपादित कार्य है। हिन्दुओं की दृष्टि में अब स्त्रियों के अपने अधिकार हैं। उन्हें अब अपना स्वत्व प्राप्त है और कानून अब उनके पक्ष में है।

जब विद्यार्थी विद्यालय से वापस लीटता है, तब उसे विवाह करने की अनुमति प्रदान की जाती है और वह गृहस्य वनता है। पित और पत्नी के लिए कार्य का भार लेना आवश्यक है और दोनो के अपने अधिकार होते है। क्षत्रिय जाति मे लडिकयाँ कभी कभी अपना पति चन सकती हैं, किन्तू अन्य सभी मे माता-पिता के द्वारा ही व्यवस्था की जाती है। अब बाल विवाह को दूर करने का निरन्तर प्रयत्न चल रहा है। विवाह-सस्कार वडा सुन्दर होता है, एक दूसरे का हृदय स्पर्श करता है और वे ईश्वर तथा उपस्थित लोगो के सामने प्रतिज्ञा करते हैं कि वे एक दूसरे के प्रति सच्चे रहेंगे। विना विवाह किये कोई पूरोहित नही हो सकता। जब कोई व्यक्ति, किसी सार्वजिनक पूजा मे भाग लेता है, तव उसकी पत्नी उसके साथ रहती है। अपनी उपासना मे हिन्दू पाँच सस्कारो का अनुष्ठान करता है-ईश्वर, पितरो, दीनो, मूक पशुओ तथा ज्ञान की उपासना। जब तक किसी हिन्दू के घर मे कुछ भी है, अतिथि को किसी बात की कमी नहीं होती। जब वह सतुष्ट हो जाता है, तब बच्चे, और तब पिता, फिर माँ भोजन ग्रहण करते हैं। वे दुनिया की सबसे ग़रीब जाति हैं, फिर भी अकाल के समय के सिवा कोई भी भूख से नहीं मरता। सम्यता एक महान् कार्य है। किन्तु तुलना मे यह बात कही जाती है कि इंग्लैण्ड मे प्रत्येक चार सौ मे एक मद्यप मिलता है, जब कि भारत मे यह अनुपात एक लाख मे एक है। मृत व्यक्तियो के भी दाह-सस्कार का वर्णन किया गया। कुछ महान् सामन्तो को छोडकर और किसीके सम्बन्ध मे प्रचार नहीं किया जाता। पन्द्रह दिन के उपवास के बाद अपने पूर्वजो की ओर से सम्बन्घियो द्वारा गरीबो को अथवा किसी सस्था की स्थापना के हेतु दान दिया जाता है। नैतिक मामलो मे वे सभी जातियो से सर्वोपरि ठहरते हैं।

#### हिन्दू दर्शन

(किंद्राएर की प्रेस १६ फरवरी १८९४)

सामान्य बग से उन्होंने बताया कि हिन्दू तस्ववेताओं में निम्मदर शरू से उच्चतर स्वर में जिया सी जब कि नमें दिवाई विद्वाल को लोकार करेगों में स्वरूप से कहा बता है जीर जाया की बाती है कि वह बयने पूर्व विश्वास को सर्वेतार कर के। जबानि कहा 'वह एक दिवासन' है तब उन्होंने कहा 'वह एक दिवासन' है कि इम कोगों में सभी के बामिक विश्वार एक ही हो वायें। बब दम विरोध सर्वेत मान में सबसे नहीं होता तब तक मानेबंद की अश्वीर नहीं हो सर्वें। वार्य तम में सबसे नहीं होता तब तक मानेबंद की अश्वीर नहीं हो सर्वें। वार्य तम में मानेबंद मान में सबसे नहीं होता तब तक मानेबंद की अश्वीर नहीं हो सर्वें। वार्य तम में मानेबंद मानेबंद मानेबंद में स्वर्थ में स्वर्थ मानेबंद मानेबं

[ब्र्फि प्रवस प्रायम ने दुछ लोजों म विरोध-मान पैदा कर दिया 'दी हैम' वे सदारदाता में बहुत साववामी बर्ची। यो भी सीमान्यवय 'दिहुएए द्रिम्पूर' ने स्वापी जी वा निरम्पर समर्थन दिया और दश प्रवार जवकी १६ करवारी की रिपीर में हुमें उनक क्रांच हिन्दू वर्षान' पर दिये गये मानन वा बूछ जासन प्राप्त हैंचा है स्वार्थ प्रमुक्त महादवाता ने बूछ कारेपारमक विवरण ही किया वा ऐसा प्रगिट हैंचा है ]

# (हिट्राएट ट्रिब्यून, १६ फरवरी, १८९४ ई०)

बाह्मण सन्यासी स्वामी विव कानन्द ने कल शाम को यूनिटेरियन चर्च मे
पुन भाषण दिया। उनका विषय 'हिन्दू दर्शन' था। वक्ता ने कुछ समय तक
सामान्य दर्शन और तत्त्वज्ञान की चर्चा की, परन्तु उन्होंने वताया कि वे धर्म से
सम्वन्धित अश की चर्चा के लिए अपने भाषण का उपयोग करेंगे। एक ऐसा सम्प्रदाय है, जो आत्मा मे विश्वास करता है, किन्तु वह ईश्वर के सम्बन्ध मे अज्ञेयवादी
है। बुद्धवाद (?) एक महान् नैतिक धर्म था, किन्तु ईश्वर मे विश्वास न करने
के कारण वह बहुत दिन तक जीवित नही रह सका। दूसरा सम्प्रदाय 'जाइन्ट्स'
(जैन) आत्मा मे विश्वास करता है, परन्तु देश के नैतिक शासन मे नही। भारत
मे इस सम्प्रदाय के कई लाख लोग है। यह विश्वास करके कि यदि उनकी गर्म
साँस यदि किसी मनुष्य या जीव को लगेगी, तो उसका परिणाम मृत्यु होगा, उनके
पुरोहित और सन्यासी अपने चेहरे पर एक रूमाल बाँधे रहते हैं।

सनातिनयों में सभी लोग श्रुति में विश्वास करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं, बाइबिल का प्रत्येक शब्द सीघे ईश्वर से आता है। एक शब्द के अर्थ का विस्तार शायद अधिकाश घर्मों में होता है, किन्तु हिन्दू धर्म में संस्कृत भाषा है, जो शब्द के पूर्ण आशय और हेतु को सदैव सुरक्षित रखती है।

इस महान् पूर्वीय के विचार से एक छठी इन्द्रिय है, जो उन पाँचो से, जिन्हें कि हम जानते हैं, कही अधिक सवल है। वह प्रकाशनारूपी सत्य है। व्यक्ति घर्म की सभी पुस्तके पढ सकता है और फिर भी देश का सबसे बडा घूर्त हो सकता है। प्रकाशना का अर्थ है, आघ्यात्मिक खोजो के वाद का विवरण।

दूसरी स्थिति, जिसे कुछ लोग मानते हैं, वह सृष्टि है, जिसका आदि या अन्त नहीं है। मान लो कि कोई समय था, जब सृष्टि नहीं थी। तब ईश्वर क्या कर रहा था? हिन्दुओं की दृष्टि में सृष्टि केवल एकरूप है। एक मनुष्य स्वस्थ शरीर लेकर उत्पन्न होता है, अच्छे परिवार का है और एक घार्मिक व्यक्ति के रूप में बडा होता है। दूसरा व्यक्ति विकलाग और अपग शरीर लेकर जन्म लेता है और एक दुष्ट के रूप में बडा होता है तथा दह भोगता है। पिवत्र ईश्वर एक को इतनी सुविघाओं के साथ और दूसरे को इतनी असुविघाओं के साथ क्यो उत्पन्न करता है? व्यक्ति के पास कोई चारा नहीं है। बुरा काम करनेवाला अपने दोष को जानता है। उन्होंने पुण्य और पाप के अन्तर को स्पष्ट किया। यदि ईश्वर ने सभी चीजो को अपनी इच्छा से उत्पन्न किया है, तव तो सभी विज्ञानो की इतिश्री हो गयी। मनुष्य कितने तीचे जा सकता है? क्या अनुष्य के लिए फिर से पहु की बीर वापत जाना सम्भव है?

कामन्य को इस बात की प्रसन्तता भी कि वे हिन्दू ने। अन रोमनी ने मेरे-सक्रम को नष्ट घर कर विया तब कई हवार यहवी भारत में बाकर बसे। वब धारमियों को बरबवासो में उनके देख से भगाया शब कई हवार होयो में इसी वंच मे सरमापायौ और किसीके साम पूर्ण्यक्तार नहीं किया गया। हिन्सू विस्तास करते हैं कि सभी वर्ग स्टब है किंदू उनका वर्ग और सभी से प्राचीन है। विद कभी भी मिसनरियों के प्रति तुर्व्यवहार नहीं करते। प्रथम नमेब मिसनरी सबेबों के हारा ही उस देश में उत्तरने से रोके गये और एक हिन्दू ही मैं उनके स्थि सिफारिस की और सर्वप्रवम उनका स्थागत किया। वर्म वह है, जो सबमे विक्लास करता है। उन्होंने वर्ग की तुकना हायी और वर्ष बादमियों से की। प्रत्मेक वर्गने स्वान पर ठीक वा परन्तु सम्पूर्व रूप के किए सभी की बावस्पकता थी। दिन् दार्चनिक कहते हैं। साय से सरव की बोर, निम्नतर सरव से उच्चतर सरव की बोर। थो कोग यह सोचंदे हैं कि किसी समय सभी कोय एक ही दरक सोचेंने वे कान एक तिर्वेक स्वप्त देखते हैं क्योंकि यह तो वर्ग की मृत्य होगी। प्रत्येक वर्ग कोटे कोटे सम्मदायों मे विमन्त हो जाता है, प्रत्येक बपने को सत्य कहता है और इसये की बसरप । बौढ वर्ग में यन्त्रका को कोई स्वान नहीं दिया बया है । सर्वप्रवर्ग उन्होंने ही प्रभारक भेने जीर नहीं एक ऐसे हैं, जिल्होंने दिना एकत का एक बूँद निरामें करोड़ो सोपों को पर्न की बीसा दी। जपने तमान दोशों और जबविदनाओं के श्रावजूर हिन्तू कमी यत्रमा नहीं देते । वस्ता नै यह जामना बाहर कि ईसाइयों ने उन बन्याया को कैसे होने दिया जी ईसाई देखों ने प्रत्येक बनह वर्तमान हैं।

#### **चमत्कार**

#### (इन्हिन ग्यूच १७ फरवरी १८९४ ई )

इस नियय पर "मूड" में सम्मारकीय के विकास वाले पर विश्व शालक में इस यह के प्रतिनिधि से कहा "मैं अपने वर्ष के प्रमाण में कीई कारकार करके "मूड" की इक्का की पूर्व नहीं पर सकता। यहके यो मैं चारकार करनेवामा नहीं और दूनारे निव्यक्त दिन्द को को मैं प्रतिवासन करवाई है यह चारकारों पर आघारित नहीं है। मैं चमत्कार जैसी किसी चीज को नहीं मानता। हमारी पचेन्द्रियों के परे कुछ आश्चर्य किये जाते हैं, किन्तु वे किसी नियम के अनुसार चलते हैं। मेरे घम का उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है। बहुत सी आश्चर्यजनक चीज़ें, जो भारत में की जाती हैं और विदेशी पत्रों में जिनका विवरण दिया जाता है, वे हाथ की सफाई और सम्मोहनजन्य भ्रम हैं। वे ज्ञानियों के कार्य नहीं है। वे पैसे के लिए बाज़ारों में अपने चमत्कार प्रदिशत करते हुए नहीं घूमते। उन्हें वे ही देखते और जानते हैं, जो सत्य के ज्ञान के खोजी हैं और जो बालसुलभ उत्सुकता से प्रेरित नहीं हैं।"

# मनुष्य का दिव्यत्व

(डिट्राएट फी प्रेस, १८ फरवरी, १८९४ ई०)

हिन्दू दार्शनिक और साघु स्वामी विव कानन्द ने पिछली रात को यूनिटे-रियन चर्च मे ईश्वर (?) के दिव्यत्व पर बोलते हुए अपनी भाषणमाला अथवा उपदेशो को समाप्त किया। मौसम खराब होने पर मी पूर्वीय बघु— यही कहलाना उन्हे पसद है—के आने के पूर्व चर्च दरवाजो तक लोगो से भर गया था।

उत्सुक श्रोताओं में सभी पेशों और व्यापारिक वर्ग के लोग सम्मिलित थे— वकील न्यायाधीश, धार्मिक कार्यकर्ता, व्यापारी, यहूदी पडित, इसके अतिरिक्त बहुत सी महिलाएँ, जिन्होंने अपनी लगातार उपस्थिति और तीव्र उत्सुकता से रहस्यमय आगतुक के प्रति अपनी प्रशसा की वर्षा करने की निश्चित इच्छा प्रदिश्ति की है, जिनके प्रति ब्राइगरूम में श्रोताओं का आकर्षण उतना ही अधिक है, जितना कि उनकी मच की योग्यता के प्रति।

पिछली रात का भाषण पहले भाषणो की अपेक्षा कम वर्णनात्मक या और लगभग दो घटे तक विव कानन्द ने मानवीय और ईश्वरीय प्रश्नो का एक दार्श-निक ताना-वाना वृता। वह इतना युक्तिसगत था कि उन्होंने विज्ञान को एक सामान्य ज्ञान का रूप प्रदान कर दिया। उन्होंने एक सुन्दर युक्तिपूर्ण वस्त्र वृता,

१ वास्तव मे विषय 'मनुष्य का दिव्यत्व' था।

भो क्रोक रमी से परिपूर्ण का तथा उसना है। सावर्षक बीर मोहक पा वितम कि हाब से बूना वातेवाका सनेक रमों तथा पूर्व की कुमावनी सुष्य से यूक्त उनने देव का वस्त होता है। ये रहस्यमय सम्बन्ध का सामकारों का उसी प्रकार प्रमान करते हैं, विश्व प्रकार कोई विकास र पर्या का उपयोग करता है और रम बही कपाये बाते हैं, वहां तम्हें कमान पूर्व विविच सा होता है, पिर पी उनमें एक विवेद न सव्योग करता है जिर पर वहीं कमाने होता है, पिर पी उनमें एक विवेद न सव्योग है। वीच परि से निवस्त में सार्कि होता है, पिर पी उनमें एक विवेद न सव्योग है। वीच परि से निवस्त को बपने प्रपाद की सिंद के करने वाता होता है, पिर पी उनसे एक स्वेद सामय सामय साम स्वाप करता को बपने प्रपाद की सिंद के करने में उससाह सुके करता का स्वप्त प्रपाद हुई।

जन्दोंने भाषण के शारत्य में कहा कि बनता से बहुत से प्रका पूर्ण गये हैं। जनमं से कुछ का उन्होंने सकम उत्तर तेन के किए स्वीकार किया किन्दु धीन प्रका जन्दोंने मक से उत्तर देने के किए चुन जिसका कारण स्वस्ट हो बाला। में के

नदा मारत के लोग बयते बच्चों को बडियाकों के अवडों में शोक देते हैं। रिया वे अमलाक (अनुसाध) के पहियों के गीचे वदकर आत्महत्यां करते हैं।

नया वे निववानों को उनके (मृत्त) यदियों के छाव वका देते हैं? प्रमम प्रका का उत्तर उन्होंने इस बन से दिया विवा इस से कोई समेरिक मूरोनीय देशों में प्रवादिक जूयार्थ की छवकों पर बीइनेवाले पिक इसिया वर्षा वैद्यी हैं क्वितरिकों से छानांचिक विवाहानों का छानावाल करें। वन्नवन्न दत्ता हास्सास्तर वा कि उस पर गानीयता से छोवने की बावस्थकता नहीं बात पर्वती वर्षा। वन कुछ मेर्कानीयत किन्तु कानिक कोंगों के हारा यह पूछ नमा कि केंग्र कार्वाक्रियों के हो हान के वेक्क का्यमीतिक में व्हें छवे कि उस मानिक कोंगों के किए यह पूछ नमा कि वेक्या कार्विक हो हो तमें विवाह के सिक समस्तर यह इसकिए कि वे व्यविक कोंग्र की मेर्न देश कर व्यविक कोंग्र की विवाह के सिक विवाह की सिक विवाह की सिक विवाह की किए सिक की किए सिक की की सिक विवाह की सिक विवाह

१ पत् तथा हुसरे बार जनुष्केद 'निकेशानव साहित्य' के प्रथन बध्य में चया बारत तमसरकातित वैद्य है ? सीर्वक से प्रकासित हुए हैं। स

दिया। कित्यय उदाहरणों में जहाँ यह हुआ है, वहाँ वार्मिक पुरुषों और पुरोहितों द्वारा, जो सदैव ही आत्महत्या के विरुद्ध रहे हैं, उन्हें ऐसा करने से रोका गया है। जहाँ पितव्रता विववाओं ने यह आग्रह किया कि इस होनेवाले देह-परिवर्तन में वे अपने पितयों के साथ जलने की इच्छुक हैं, उन्हें अग्नि-परीक्षा देने के लिए वाघ्य होना पड़ा। अर्थात् उन्होंने अपने हाथों को आग में डाला और जल जाने दिया, तो आगे उनकी इच्छा-पूर्ति के मार्ग में कोई वावा नहीं डाली गयी। किन्तु भारत ही अकेला देश नहीं है, जहाँ स्त्रियों ने प्रेम किया और अपने प्रेमी का तुरन्त अमर लोक तक अनुसरण किया। ऐसी दशा में प्रत्येक देश में आत्महत्याएँ हुई हैं। यह किसी भी देश के लिए एक असाघारण कट्टरता है, जितनी असामान्य भारत में, उतनी ही अन्यत्र। वक्ता ने दुहराया, नहीं, भारत में लोग स्त्रियों को नहीं जलाते। न उन्होंने कभी डाइनों को ही जलाया है।

मूल भाषण की ओर आकर विव कानन्द ने जीवन की मौतिक, मानसिक और आत्मिक विशेषताओं का विश्लेषण किया। शरीर केवल एक कोश है, मन एक लघु किंतु विचित्र कार्य करनेवाली वस्तु है, जब कि आत्मा का अपना अलग न्यक्तित्व है। आत्मा की अनन्तता का अनुभव करना 'मुक्ति' की प्राप्ति है, जो 'उद्घार' के लिए हिन्दू शब्द है। विश्वसनीय ढग से तर्क करते हुए वक्ता ने यह दर्शाया कि आत्मा एक मुक्त सत्ता है क्योकियदिवह आश्रित होती, तो वह अमरता न प्राप्त कर सकती। जिस ढग से व्यक्ति को उसकी सिद्धि प्राप्त होती है, उस ढग को समझाने के लिए उन्होंने अपने देश की गाथाओ मे से एक कथा सुनायी। एक शेरनी ने एक भेड पर झपट्टा मारते समय एक बच्चे को जन्म दिया। शेरनी मर गयी और उस बच्चे को भेड ने दूघ पिलाया। वच्चा बहुत वर्षी तक अपने को भेड समझता रहा और उसी तरह व्यवहार करता रहा। किन्तु एक दिन एक दूसरा शेर उघर आया और उस शेर को एक झील पर ले गया, जहाँ उसने अपनी परछाईँ दूसरे शेर से मिलती हुई देखी। इस पर वह गरजा और तब उसे अपनी पूर्ण महिमा का ज्ञान हुआ। बहुत से लोग भेडो जैसा रूप बनाये सिंह की भौति हैं और एक कोने मे जा दुबकते हैं। अपने को पापी कहते हैं और हर तरह अपने को नीचे गिराते हैं। वे अभी अपने मे अन्तर्निहित पूर्णत्व और दिव्यत्व को नही देख पाते । स्त्री और पुरुष का अह आत्मा है। यदि आत्मा मुक्त है, तब वह सम्पूर्ण अनन्त से कैसे अलग की जा सकती है <sup>?</sup> जिस प्रकार सूर्य झील पर चमकता है और असल्य प्रतिविम्ब उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार आत्मा प्रत्येक प्रतिबिम्ब की मौति अलग है, यद्यपि उसके महान् स्रोत को माना जाता है और उसके महत्त्व को समझा जाता है। आत्मा निलिंग है। वह जब पूर्ण मुक्ति की स्थिति प्राप्त कर लेती है, तब उसका भौतिक को अनक रगों से परिपूर्ण या तथा उत्तना हो आकर्षक सौर मोहक वा वितना वि हाय से बुना जानेवासा अभिक रगीं तथा पूर्व की सुमावती सुगव से बुक्त उनने देव का बस्त्र होता है। ये यहस्यमय सन्जन कान्याकंकारी का उसी प्रकार प्रवास करी है जिस प्रकार कोई विवकार रंगों का उपयोग करता है बीर रंग वहीं करते भावे हैं जहाँ उन्हें कमना चाहिए। परिमासत उनका प्रभाम पुरू विवित्र ठा होता है, फिर भी जनमें एक विशेष बारूर्पेय हैं। तीच गति से निकल्नेवासे तार्कि निफर्प 'पूप-कोह' की मौति ने और समय समय पर कुसक ननता को अपने प्रनाह की सिवि के क्य में उत्साहपूर्ण करतक व्यनि प्राप्त हुई।

उन्होंने मायन के प्रारम्भ में कहा कि बक्ता से बहुत से प्रका पूर्व गर्म 📳 त्तमसंसे कुछ का उन्होंने सक्य उत्तर देने के किए स्वीकार किया किन्तु तीन प्रकृत उन्दोंने सकसे उत्तर देने के किए चुने विस्तरा नारम स्पष्ट हो बारमा

2.5 'क्या मारक के सीय अपने बच्चों को वश्यिकों के बबड़ों में झोक देते हैं। क्या ने जगमाक (जगमान) क पहियों के नीचे वदकर आत्महत्या करते हैं? 'नया ने विववायों को उनके (मृत) परियों के साथ वका देते 📳

प्रदम प्रकाका उत्तर उन्होंने इस इंग से दिया जिस इस से कोई अमेरिकन मूरोपीय देखों में प्रचक्षित न्यूयार्क की सबको पर बीडनेवाले रिड इडियम्स तदा वैसी 🖟 फिनवतियो से सम्बन्धित विश्वासावों का समावान करे। वश्तव्य श्वर्ग हास्पास्पद वा कि उस पर गम्भीरता से सोचने की बायक्यकरा नहीं बान पंकी थी। जब कुछ नेकनीयत किन्तु वक्तिज कोगो के द्वारा यह पूछा गमा कि वे केवस सबकिया की ही नयी पवियास ने जाये वास देते हैं तब वे केवस स्थामीनित में नह चरे कि सम्भवत यह इसकिए कि वे अविक कोमक और मुब् होती मी और वर्ष विस्वासी वेश की नविमों के बीबो डांग्र समिक आसानी से बवायी वा सनती बी। नगमान की किनवन्ती के सम्बन्ध में वक्ता ने उस भगर की पूरानी मना को स्पट किया और कहा कि सम्भवत कुछ साँग रस्सी पकाने तथा रव सीचमे के उत्ताई में फिसफकर गिर कार्त ये भीर इस प्रशार तकका अन्त होता था। कुछ ऐसी ही दुर्बटनामी की विक्रत विवरणों में अतिरजित किया गया है, जिनसे पुसरे देखों के अच्छे सीग संत्रस्य ही उठते हैं। विव कानन्द ने यह अस्वीकार दिया कि सीन विभवाजी की जला देते हैं। पर यह सस्य है कि विश्ववाजी में अपने जामकी वजा

१ मह तना बूसरे चार अनुस्कोद 'विवेकानन्य साहित्य' के प्रवस क्रम्ब में च्या भारत तमसाच्छावित वेश हैं ? सौर्वक से प्रकाशित हुए हैं। स

दिया। कित्यय उदाहरणों में जहाँ यह हुआ है, वहाँ घामिक पुरुषों और पुरोहितों द्वारा, जो सदैव ही आत्महत्या के विरुद्ध रहे हैं, उन्हें ऐसा करने से रोका गया है। जहाँ पितव्रता विधवाओं ने यह आग्रह किया कि इस होनेवाले देह-परिवर्तन में वे अपने पितयों के साथ जलने की इच्छुक हैं, उन्हें अग्नि-परीक्षा देने के लिए वाध्य होना पड़ा। अर्थात् उन्होंने अपने हाथों को आग में डाला और जल जाने दिया, तो आगे उनकी इच्छा-पूर्ति के मार्ग में कोई वाघा नहीं डाली गयी। किन्तु भारत ही अकेला देश नहीं है, जहाँ स्त्रियों ने प्रेम किया और अपने प्रेमी का तुरन्त अमर लोक तक अनुसरण किया। ऐसी दशा में प्रत्येक देश में आत्महत्याएँ हुई हैं। यह किसी भी देश के लिए एक असाघारण कट्टरता है, जितनी असामान्य भारत में, उतनी ही अन्यत्र। वक्ता ने दुहराया, नहीं, भारत में लोग स्त्रियों को नहीं जलाते। न उन्होंने कभी डाइनों को ही जलाया है।

मूल माषण की ओर आकर विव कानन्द ने जीवन की मौतिक, मानसिक और आत्मिक विशेषताओं का विश्लेषण किया। शरीर केवल एक कोश है, मन एक लघु किंतु विचित्र कार्य करनेवाली वस्तु है, जब कि आत्मा का अपना अलग च्यक्तित्व है। आत्मा की अनन्तता का अनुभव करना 'मुक्ति' की प्राप्ति है, जो 'उद्घार' के लिए हिन्दू शब्द है। विश्वसनीय ढग से तर्क करते हुए वक्ता ने यह दर्शाया कि आत्मा एक मुक्त सत्ता है, क्योकि यदि वह आश्रित होती, तो वह अमरता न प्राप्त कर सकती। जिस ढग से व्यक्ति को उसकी मिद्धि प्राप्त होती है, उस ढग को समझाने के लिए उन्होंने अपने देश की गाथाओं में से एक कथा सुनायी। एक शेरनी ने एक भेड पर झपट्टा मारते समय एक बच्चे को जन्म दिया। शेरनी मर गयी और उस बच्चे को भेड ने दूघ पिलाया। बच्चा बहुत वर्षी तक अपने को भेड समझता रहा और उसी तरह व्यवहार करता रहा। किन्तु एक दिन एक दूसरा शेर उघर आया और उस शेर को एक झील पर ले गया, जहाँ उसने अपनी परछाईँ दूसरे शेर से मिलती हुई देखी। इस पर वह गरजा और तब उसे अपनी पूर्ण महिमा का ज्ञान हुआ। बहुत से लोग भेडो जैसा रूप वनाये सिंह की भाँति हैं और एक कोने मे जा दुबकते हैं। अपने को पापी कहते हैं और हर तरह अपने को नीचे गिराते हैं। वे अभी अपने मे अर्न्तानहित पूर्णत्व और दिव्यत्व को नही देख पाते। स्त्री और पुरुष का अह आत्मा है। यदि आत्मा मुक्त है, तब वह सम्पूर्ण अनन्त से कैसे अलग की जा सकती है ? जिस प्रकार सूर्य झील पर चमकता है और असल्य प्रतिबिम्ब उत्पन्न होते है, उसी प्रकार आत्मा प्रत्येक प्रतिबिम्व की भाँति अलग है, यद्यपि उसके महान् स्रोत को माना जाता है और उसके महत्त्व को समझा जाता है। आत्मा निलिंग है। वह जब पूर्ण मुक्ति की स्थिति प्राप्त कर लेती है, तब उसका भौतिक जिस से बया सम्बन्ध ? इस सम्बन्ध में बचता ने स्वेडेनवर्ग के बर्धन प्रवा वर्ग की सहरी लावबीन की जिससे हिन्दू विकासों तथा एवं आयुनिक्दर वर्गीमंक स्वित्त के विद्यासों की वार्गिक व्यक्तिक्यित के बीच का सम्बन्ध पूर्वकोच राय्ट से गया। 'स्वेडेनवर्ग प्राचीन हिन्दू सर्वो के यूरोपीय उत्तरपिक्तारों से प्रवीत हिन्दू सर्वो के यूरोपीय उत्तरपिक्तारों से प्रवीत हिन्द सर्वो के प्रवीत हिन्द सर्वो के स्वीत हिन्द सर्वो के स्वीत कि स्वीत कर प्रवित्त किया—वर्ष विचारबार (वामक्त ) ने परिपूर्ण बारवा की वर्गी उप्वोचक कया से प्रवित्त करना वर्षिय सम्बन्ध ?) ने परिपूर्ण बारवा की वर्गी स्वाचन क्षेत्र स्वाचन के परिपूर्ण विचारवा है। वह उचकी में सिल्क स्वचा की बीच करायूर्ण सुवावों से अन्वतिहित है। यह कहना कि कोई बारवाने इंग्लिय स्वचा हो। या कि इंग्लर में वर्गन पूर्णत विचारवा है। यह उचना किया कर दिया इंग्लर्ग स्वचा को प्रवीत के उपने पूर्णत का एक अच उसे प्रवान कर दिया इंग्लर्ग स्वचा को प्रवान कर दिया इंग्लर्ग स्वचा के प्रवान किया। विज्ञान का सरक नियम इन्ह बार को विद्य करता है कि बारवा बविनाव्य है वर्गीर पुर्वेदा क्ष्य उन्होंने की सर्वाह किया। विज्ञान का सरक नियम इन्हेंने वर्गाहर होने वर्गाहर विचार प्रवित्त के उपनत्ति के स्वचार को स्वाद होने वर्गाहर हिन्द करता है। प्रवाह की प्रवाद होने वर्गाहर विचार का स्वच प्रवाद की स्वाव होने वर्गाहर विचार की प्रवाद होने वर्गाहर विचार करिया। प्रवाद होने वर्गाहर विचार किया। वर्गन वर्गन प्रवाद की प्रवाद होने वर्गाहर विचार किया। वर्गन वर्य वर्गन वर्

समी वर्ग अच्छे हैं। पानी से भरे हुए विसास की हवा का बुक्बुला बाहर की वायु-एकि से मिकने का प्रवास करता है। तेक सिरका और मिल मिल मनत्त्रनासे दूसरे पवाची मे जब की प्रकृति के अनुसार ससका प्रमान दूस म हुँ नवस्य होता है। इसक्रिए बारमा विभिन्न माध्यमो हारा अपनी व्यक्तिगत अनन्तरा की प्राप्ति के किए प्रयत्न करती है। जीवन के स्वसाबी सम्पर्क वशानुगत विशेष-वामो और वननामुगत प्रभानो के कारन कोई वर्ग कुछ सीगरे के सर्वोषिक <sup>सर्</sup>ड कून होता है। दूसरा कर ऐसे ही कारनो से इसरे सोगो के बतुरूक होता है। मी कुछ है वह सब मेरू है यह बक्ता के निकारों का सारास प्रतीत हवा। अवासक किसी राष्ट्र का दर्म पश्चितित करना उस व्यक्ति की मौति होया जो वास्प्य से कोई नदी बहती हुई देखकर, उसके भागें की साक्षोचना करता है। दूसरा व्यक्ति हिमालम से एक विसाध बारा गिरती हुई देखता है—वह बारा को पीकिया और सहस्रो वर्षों से वह रही है और कहता है कि इसने सबसे छोटा बाँद अच्छा मार्च नहीं मपनामा। इंसाई ईस्टर को हमसे अगर बैठे हुए एक व्यक्ति की मंति विविध करता है। ईसाई स्वर्ण में तब तक निश्चम ही प्रसन्न नहीं हो सकता अब तक कि वह पुनक्षी धरको के किनारे खडा होकर समय समय पर शीचे दूसरे स्वात देख-कर बन्तर का अनुभव नहीं कर लेखा। स्वीतम नियम वे स्वान पर हिन्दू इस विद्यान्त पर विस्वास करता है कि बहु के परे सभी दुक्त बच्छा है और सभी वह

बुरा है और इस विश्वास के द्वारा समय आने पर व्यक्तिगत अनन्तता और आत्मा की मुक्ति प्राप्त हो जायगी। विव कानन्द ने कहा कि स्वर्णिम नियम कितना अधिक असस्कृत है। हमेशा अह । हमेशा अह । यही ईसाई मत है। दूसरो के प्रति वही करना, जैसा तुम दूसरो से अपने प्रति कराना चाहो। यह एक भया-वह, असम्य और जगली मत है, किन्तु वे ईसाई धर्म की निन्दा करना नहीं चाहते। जो इसमे सतुष्ट हैं, उनके लिए यह बिल्कुल अनुकूल है। महती घारा को बहने दो। जो इसके मार्ग को बदलने की चेष्टा करेगा, वह मुर्ख है। तब प्रकृति अपना समाघान ढूँढ लेगी। अध्यातमवादी (शब्द के सही अर्थ मे) और भाग्यवादी विव कानन्द ने अपने मत के ऊपर बल देकर कहा कि सभी कुछ ठीक है और ईसाइयो के घर्म को परिवर्तित करने की उनकी इच्छा नहीं है। वे लोग ईसाई हैं, यह ठीक है। वे स्वय हिन्दू हैं, यह भी ठीक है। उनके देश मे विभिन्न स्तर के लोगो की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न मतो की रचना हुई है। यह सब आध्यात्मिक विकास की प्रगति की ओर निर्देश करता है। हिन्दू धर्म अह का, अपनी आकाक्षाओ मे केन्द्रित, सदैव पूरस्कारो के वादे और दह की घमकी देनेवाला घर्म नही है। वह व्यक्ति को अह से परे होकर अनन्तता की सिद्धि करने का मार्ग दिखाता है। यह मनुष्य को ईसाई वनने के लिए वृस देने की प्रणाली, जिसे उस ईश्वर से प्राप्त बताया जाता है, जिसने पृथ्वी पर कुछ मनुष्यो के बीच मे अपने को प्रकट किया, बडी अन्यायपूर्ण है। यह घोर अनैतिक बनानेवाली है और अक्षरश मान लेने पर ईसाई धर्म, इसे स्वीकार कर लेनेवाले उन धर्मान्धो की नैतिक प्रकृति के ऊपर वहा शर्मनाक प्रभाव डालता है, आत्मा की अनन्तता की उपलब्धि के समय को और दूर हटाता है।

\* \* \*

[ट्रिब्यून के सवाददाता ने, शायद उसीने जिसने पहले 'जैन्स' (Jams, जैनो) के लिए 'जाइन्ट्स' (Giants, दैत्य) सुना था, इस समय 'बर्न' (Burn, जलाना) को 'बेरो' (Bury, गाडना) सुना। अन्यथा स्वामी जी के स्वर्णिम नियम सम्बन्धी कथन को छोडकर उसने लगभग सही विवरण दिया है ]

### (डिट्राएट द्रिब्यून, १८ फरवरी, १८९४ ई०)

कल रात को यूनिटेरियन चर्च मे स्वामी विव कानन्द ने कहा कि भारत में विघवाएँ घर्म अथवा कानून के द्वारा कभी जीवित दफनायी (जलायी) नहीं जाती, किन्तु सभी दशाओं में यह कार्य स्त्रियों की और से स्वेच्छा का प्रश्न रहा है। इस

भना पर एक बादशाह में रीक कगा दी थीं किन्तु यह अग्रेडी सरकार के बाप समाप्त किये वाने के पूर्व बीरे थीरे पून वह गयी वी। बमस्य क्रीम हर वर्ग म देति हैं, हैंसाइयों से भी और बिन्दुओं में भी। भारत स धर्मान्य सोगों के बारे में मही तक सुमा गमा है कि उन्होंने वपने बोना हाथों को अपने शिए से उपर स्त्री समय दक दपस्या के रूप म उठाये रखा कि बीरे बीरे हाव उसी स्विति में बरे हो भने और बाद में बैसे ही रह गये। इसी प्रकार स्रोग एक ही स्विति में खरे रहते का भी यत केठे थे। वे लोग अपने निषक्षे अयों पर सारा निमन्त यो बैठरे ने जीर बाद में कभी चक्तने में समर्च नहीं रह वाते थे। सभी वर्ग सक्ते हैं नीर नीय इसनिए नैतिरता का पासन नहीं करते कि वह इस्वरीय बाहा है, बस्कि इससिए कि नह स्वय अच्छी चीज है। उन्होंने वहा कि हिन्दू वर्म-परिवर्तन में विश्वास नहीं करते यह तो विकृति है। यमों की सकता खिंक होने के लिए सम्पर्क नातानरण जीर पिछा हो उत्तरवायी हैं और एक वर्ष के ब्याव्याता को इसरे क्यक्ति के विस्तास को मिच्या वतुसाता निवात मूर्वतापूर्व है। इसे बदनाही पूक्ति-सगत नहा था सकता है जितना कि एप्रिया से बमेरिका बानेवारे विसी व्यक्ति का मिसिसिएरी की बारा को देखकर उससे यह कहना 'तुन बिस्कुक ग्रस्त वह प्ही हो। तुन्हें उद्देश-स्वात को छीट बाता होया और फिर से बहुना प्राप्स करना होगा। यह ठीक उतना ही मूर्वतापूर्व होगा जितना कि अमेरिका का कोई जादमी बाल्स को देखने बाय बीर एक नदी के मार्च पर बर्चन सागर तक परकर उसे यह पुषित करे कि उसका मार्ग बडा टंडा-मेंबा है और इसका एक ही उपान है कि वह निर्वेदानुसार बहे। उन्होंने बड़ा कि स्वविस नियम उतना ही प्राचीन 🕏 जिल्ला प्राचीन स्वय पृथ्वी है जीर नहीं से नैतिकता 🖩 सभी नियम उद्भूष हुए 🕻 (?)। मतुष्य स्वार्ण का पूज है। उनके विचार से भारकीय जीना की सारा विकाल नेतुका है। बन तक यह शान है कि दु ब है तब तक पूर्व मुझ नहीं प्राप्त हो एक्या। उन्होंने शुरू बामिक व्यक्तियों की प्रार्थना के समय की मुझ का सपहारा किया। उन्होंने कहा कि हिन्दू जपनी जीवें बस्ब करके बपनी बारनी से वाबारम्म स्वाधित करता है। जब कि उन्होंने कुछ ईसाइयों को किसी बिन्हु गर वृष्टि बमाये देवा है मानी ने ईश्वर को अपने स्वविम सिंहासन पर बैठा देश रहे हो। वर्ष के सन्वन्य मे वो अतिमाँ हैं वर्षान्य और सास्तिक की। सास्तिक मे रूज सण्डाई है जिल्तु वर्गान्य तो केवल अपने सुत्र आहे के किए औरित चहता है। जन्होंने एक अज्ञातनामा व्यक्ति को मन्यनाव विया जिसने जन्हें ईसा के हुवम ना एक चित्र नेजा था। इसे वे वर्गान्वता की अभिव्यनित सातते हैं। वर्गान्वी ना कोई वर्ग गही होता। उनकी सीका सब्भूत है।

## ईश्वर-प्रेम'

## (डिट्राएट ट्रिव्यून, २१ फरवरी, १८९४ ई०)

कल रात को फर्स्ट यूनिटेरियन चर्च विव कानन्द का भाषण सुनने के लिए लोगों से भरा हुआ था। श्रोताओं में जेफर्सन एवेन्यू और उडवर्ड एवेन्यू के ऊपरी हिस्से से आये हुए लोग थे। अधिकाश स्त्रियाँ थी, जो भाषण में अत्यधिक रुचि लेती प्रतीत हो रही थी, जिन्होंने ब्राह्मण के अनेक कथनो पर वडे उत्साह के साथ करतल ध्विन की।

वक्ता ने जिस प्रेम की व्याख्या की, वह प्रेम वासनायुक्त प्रेम नहीं है, वरन् वह भारत मे व्यक्ति के द्वारा अपने ईश्वर के प्रति रखा जानेवाला निर्मल पित्र प्रेम है। जैसा कि विव कानन्द ने अपने भाषण के प्रारम्भ मे वताया, विषय था 'मारतीय के द्वारा अपने ईश्वर के प्रति किया जानेवाला प्रेम', किन्तु उनका प्रवचन उनके अपने मूल विषय के ऊपर नहीं था। उनके भाषण का अधिकाश ईसाई वर्म पर आक्रमण था। भारतीय का वर्म और उनका अपने ईश्वर के प्रति प्रेम भाषण का अल्पाश था। अपने भाषण की मुख्य वातो को उन्होंने इतिहास के प्रमिद्ध पुरुषों के सटीक दृष्टान्तों से स्पष्ट किया। उन दृष्टान्तों के पात्र देश के हिन्दू राजा न होकर, उनके देश के प्रसिद्ध मुग्नल सम्राट् थे।

उन्होंने घर्म के माननेवालो को दो श्रेणियो मे वाँटा, ज्ञानमार्गी और भिक्त-मार्गी। ज्ञानमार्गियो का लक्ष्य अनुभूति है। भक्त के जीवन का लक्ष्य प्रेम है।

उन्होंने कहा कि प्रेम एक प्रकार का त्याग है। वह कभी लेता नही है, बल्कि सदैव देता है। हिन्दू अपने ईश्वर से कभी कुछ माँगता नही, कभी अपने मोक्ष और सुखद परलोक की प्रार्थना नहीं करता, अपितु इसके स्थान पर उसकी सम्पूर्ण आत्मा प्रेम के वशीभूत होकर अपने ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। उस सुन्दर पद को तभी प्राप्त किया जा सकता है, जब कि व्यक्ति को ईश्वर का तीव्र अमाव अनुभव होता है। तब ईश्वर अपने पूर्णत्व के साथ उपलब्ध होता है।

ईश्वर को तीन भिन्न प्रकारों से देखा जाता है। कोई उसे एक शक्तिशाली ज्यक्तित्व के रूप में देखता है और उसकी शक्ति की पूजा करता है। दूसरा उसको पिता के रूप में देखता है। भारत में पिता अपने बच्चों को सदैव दड देता है और पिता के प्रति होनेवाले प्रेम और भाव में भय का तत्त्व मिला रहता है। भारत में

१ डिट्राएट फ्री प्रेस के इस भाषण का विवरण 'विवेकानन्द साहित्य' के तीसरे खण्ड में छपा है।

प्रवापर एक शबकाह ने रीक क्षमा दी वी किन्तु यह जीवेडी सरकार के डाय समाप्त किये वाने के पूर्व बीरे बीरे धून वह गयी थी। बर्मास्य सीग हर वर्ग में होते हैं ईसाइयों में भी और हिन्दुओं से भी। भारत से बर्गान्य स्रोमों के गारे में महाँ तक सुना गमा है कि उन्होंने अपने बौनो हाबो को अपने छिए है उसर स्तन नामय तक तपस्या के रूप में उठाये रखा कि बीरे बीरे हाथ उसी स्वित में वर्के हो भने और बाद ने बैसे ही रह गये। इसी प्रकार कीय एक ही स्विति में बने पहने का भी वट मेर ने। ये सोग अपने निचसे बगों वर तारा नियमण सा बैठवे में भीर बाद में कमी चलने में समर्थ नहीं एड बाते थे। सभी वर्ग सक्ते हैं बौर सोग इसस्पिए नैनिकता का पावन नहीं करते कि वह ईस्वरीय बाता है बेलि इसकिए कि वह स्वय कच्छी चीड है। उन्होंने कहा कि हिन्दू वर्ग-परिवर्तन मे विस्तास नहीं करते यह तो विकृति है। वर्मों की सक्या अभिक होने व किए सम्पर्क बाताबरण और विका हो उत्तरसायी हैं और एक वर्ग के व्याक्याता की दूसरे न्यनित के विस्तास को मिल्या बतलाना नितात मूर्बतापूर्ण है। इसे बतना ही दूरित सगत नहां जा सकता है, जितना कि एशिया से बमेरिका जानेवासे निसी सर्तिय का निविधियों की धारा को देखकर उससे यह कहना 'तुम विस्कृत इस्त वह प्दी हो। तुम्हें उप्तम-स्थान को सीट जाना होवा और फिर से बहुना मारम्य न रता होगा। यह ठीक उतना ही मुर्बतापूर्व होगा बिश्चना कि बमेरिका का कोई आदमी बाल्प्स को देवने बाब और एक नदी के मार्थ पर बर्रक सामर तक बरूकर उसे मह सुचित करे कि उधना मार्गे बडा देवा-मेबा है और इसका एक ही चरान है कि वह निर्देशानुसार बहै। उन्होंने कहा कि स्वयिम नियम उत्तमा ही प्राचीन है जितनी प्राचीन स्वय पृथ्वी है और वही से नैतिकता के सजी नियम पर्मूप हुए हैं (?)। मनुष्य स्वार्थ का पुत्र है। उनके विचार के शरदीय असि वा सारा सिकान्त बेनुका है। जब तक यह जान है कि हु स है शब तक पूर्ण मुन गरी मान्त ही सन्ता। उन्होंने मुख पानिक व्यक्तियों की प्रार्थना के समय की मुझ नी उपहास किया। उन्होंने नहा कि हिन्दू अपनी श्रांतें कर करने अपनी मारमी में वादारम्य स्मापित करता है। जब कि उन्हाने कुछ ईसाइयों को किसी बिन्दू पर पुष्टि समाये देशा है मानी वे ईस्वर की अपने स्वतिम विहासन पर बैठा देश घरे हो। पर्म के सम्बन्ध में वो जनियाँ हैं पर्यान्य और नास्तित की। मास्तित में हुण अच्छा है निन्तु यसीन्य तो नेवल व्यप्ते खुद बहूं में किए बीचित रहता है। उन्होंने एक अज्ञाननामा व्यक्ति को सन्यकाद दिया जितने वन्हें होता ने हुम्य ना एक निव मेजा था। इसे वे धर्मान्वता की अधिकारित मानते हैं। धर्मात्यी ना चीर्नं पर्य नहीं हीता। जनदी सीका जदभन है।

### भारतीय नारी

(हिट्राएट फी प्रेस, २५ मार्च, १८९४ ई०)

कानन्द ने पिछली रात की यूनिटेरियन चर्च मे 'भारतीय नारी' विषय पर भाषण दिया। वक्ता ने भारत की स्त्रियों के विषय पर पुन लौटते हुए वतलाया कि धार्मिक ग्रंथों में उनको कितने आदर की दृष्टि से देखा गया है, जहाँ स्त्रियाँ ऋषि-मनीषी हुआ करती थी। उस समय उनकी आघ्यात्मिकता सराहनीय थी। पूर्व की स्त्रियों को पश्चिमी मानदह से जाँचना उचित नहीं है। पश्चिम में स्त्री पत्नी है, पूर्व में वह माँ है। हिन्दू माँ-भाव की पूजा करते हैं, और सन्यासियों को भी अपनी माँ के सामने अपने मस्तक से पृथ्वों का स्पर्श करना पहता है। पातित्रत्य का बहुत सम्मान है।

यह भाषण कानन्द द्वारा दिये गये सबसे अधिक दिलचस्प भाषणो मे एक था और उनका बड़ा स्वागत हुआ।

## (डिट्राएट इवनिंग न्यूज, २५ मार्च, १८९४ ई०)

स्वामी विव कानन्द ने पिछली रात को 'भारतीय नारी— प्राचीन, मध्य-कालीन और वर्तमान' विषय पर भाषण दिया। उन्होंने कहा कि भारत मे नारी ईश्वर की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है और उसका सम्पूर्ण जीवन इस विचार से ओत-प्रोत है कि वह माँ है और पूर्ण माँ बनने के लिए उसे पतिव्रता रहना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत मे किसी भी माँ ने अपने बच्चे का परित्याग नहीं किया और किसीको भी इसके विपरीत सिद्ध करने की चुनौती दी। भारतीय लडकियो को यदि अमेरिकन लडिकयों की माँति अपने आघे शरीर को युवको की कुदृष्टि के लिए खुला रखने के लिए बाघ्य किया जाय, तो वे मरना कबूल करेंगी। वे चाहते हैं कि भारत को उसी देश के मापदड से मापा जाय, इस देश के मापदड से नही।

## (ट्रिब्यून, १ अप्रैल, १८९४ ई०)

जब स्वामी कानन्द डिट्राएट मे थे, तब उन्होंने अनेक वार्तालापो मे भाग लिया और उनमे उन्होंने भारतीय स्त्रियो से सम्बन्धित प्रश्नो का उत्तर दिया। इस प्रकार माँ के प्रति सदैव ही सच्चा प्रेम और यदा रहती है। वही भारतीयों का अपने ईस्कर को देवने का दल है।

कानत्व में कहा कि ईस्कर का सम्बा प्रेमी अपने प्रेम म इतना स्नेन हैं। बाता है कि उसके पास देवना समय गृही पहुता कि वह दक्ते और हुसरे सम्मादा के सदस्या से कहे कि में ईस्वर को प्राप्त करने के किए गक्त मार्ग का जनुस्तक कर प्रे है और किर उन्हें सपनी विचारवारा में काने का प्रयक्त करने

#### (विटाएट वर्गक)

मिर्व बाह्मय स्थापी विष कानन को जिनको इस नगर में एक व्यास्तामार्का षक पढ़ि है एक सप्ताह और यहाँ रहने के किए मेरित किया था सकता तो विदार के स्पष्टे वर्ष होता में मी समको सुनने के किए उस्कुक पौताबों को स्थान देना किन्न है। बाता। शास्त्व में के लोगों की एक बून बन गये हैं क्योंकि फ़िक्नी धान को पुनिटिशन चर्च खबाबच नरा हुवा था और बहुत से सेयों को नायब के बन्त तक बचा पहना पता।

बन्दा का निजय दैस्वर प्रेम' था। उनकी प्रेम की परिप्राया बी—'पूर्क-क्ष्म मि स्वार्य मात्र विकास मेमनान के महरून बीर उदकी मारपना के मिंट-रित्त कोई हुएए निवार मही माता। उनहींने बहुत कि मेम रेपा पूर्व हैं कुमा है पूर्व करता है भीर बस्के में कुछ नहीं माहता। उनहें निवार से देस्वर का प्रेम मिख है। देखर की हुम दस्के में कुछ नहीं मानते कि हुमें बरने स्वार्य के परे उसकी सारवर में मास्यकता है। उनका मास्य उन कहानियों और पुण्यक पूर्व पा को स्वरूप के पीछे ने उनका प्रवस्त को स्वर्य करने वे। वर्षों ने वा की स्वरूप के पीछे ने उनका प्रवस्त के स्वर्य के स्वर्य के मास्य मुख्या मध है उनाय जाहोंने यह बाद मुक्तर वने सेव का मनुपन किया कि उनके हुगये बाने की सम्मानवा है। जहींने करन में एक सम्मान्य कर के स्वर्य मार्य पिता मंत्रीत होता है। देखाई करने प्रेम में इतने स्वर्यों हैं कि से निरस्तर संस्य रेप प्रकार के किया मार्यमा किया करते हैं निवार के की स्वर्य के स्वर्य मार्य पिता मंत्रीत होता है। देखाई करने प्रेम में इतने स्वर्यों हैं कि से निरस्तर संस्य से प्रमान प्रकार की सकरताएँ उत्पन्न हुई। सूर्य की घूप झुलसानेवाली होती थी और जिन लोगो पर पडती थी, उनका रम स्थाम हो गया।

हिमालय पहाड पर रहनेवालो के गोरे रग की पारदर्शक आभा को भारतीय हिन्दू के काँसे के रग का होने मे पाँच पीढियो का समय लगता है।

कानन्द का एक माई बहुत गोरा है और दूसरा उनसे अधिक साँवला है। उनके माता-पिता गोरे हैं। मुसलमानो से रक्षा करने के लिए स्त्रियों को पर्दे की कठोर प्रया का पालन करना आवश्यक होने के कारण उन्हें घर के भीतर रहना पडता है, अत वे अधिक गौर वर्ण की होती हैं।

# अमेरिकन पुरुषो की एक आलोचना

कानन्द ने अपनी आँखों में एक आमोदयुक्त चमक के साथ कहा कि अमेरिका के पुरुष उन्हें विस्मित करते हैं। वे स्त्रियों की पूजा करने का दावा करते हैं, किन्तु उनका (कानन्द का) विचार है कि वे केवल यौवन और सौन्दर्य की पूजा करते है। वे कभी झूरियों और पके वालों से प्यार नहीं करते। वास्तव में वे (वक्ता) इस विचार से प्रमावित हैं कि अमेरिका के पुरुषों के पास वृद्धाओं को जला देने का कोई चमत्कार है, जिसे निश्चय ही उन्होंने अपने पूर्वजों से प्राप्त किया था। आधुनिक इतिहास इसे डाइनों का जलाना कहता है। पुरुष ही डाइनों को दोषी ठहराते और दह देते थे और दहित की वृद्धावस्था ही उसे मृत्यु-स्थल तक ले जाती थी। इसलिए यह देखा जाता है कि स्त्रियों का जीवित जलाना केवल हिन्दू प्रया ही नहीं है। उनका विचार है कि यदि यह याद रखा जाय कि ईसाई सघ सभी वृद्धाओं को जीवित जला देता था, तो हिन्दू विघवाओं के जलाये जाने के ऊपर अपेक्षाकृत कम त्रास व्यक्त किया जायगा।

## जलाये जाने की तुलना

हिन्दू विववा समारोह और गीतो के बीच मे, अपने बहुमूल्य वस्त्रो से सुसज्जित, अधिकाश मे यह विश्वास करते हुए कि इस प्रकार के कार्य का फल उसके और उसके परिवार के लिए स्वर्ग का गौरव होगा, मृत्यु-यत्रणा भोगने जाती थी। वह शहीद के रूप मे पूजी जाती थी और परिवार के आलेखों में उसका नाम श्रद्धापूर्वक अकित किया जाता था।

यह प्रया हम लोगों को चाहे जितनी वीमत्स प्रतीत होती हो, उस ईसाई डाइन से तुलना करने पर तो यह एक अघिक शुभ्र चित्र ही है, जिसे पहले ही से अपराधिनी समझकर दम घुटानेवाली काल-कोठरी मे डाल दिया जाता था, दोप म्वीकार करने

बिमें हुए उनके विवरण ने ही जनके द्वारा एक सार्वजनिक मापण दिमे वाने की बात मुसायी। परस्तु भूकि वे बिना किसी प्रटेश के बोसन्ते हैं कुछ वार्षे जो उन्होंने ग्मनितगृत बार्ताकाय मे बतायी उनके सार्वजनिक मायग से नहीं जायी। धव उनके मित्रों को बाडी निरासा हुई। किन्तु एक महिला भोता ने चनकी धाम की बादबीत में कही यथी कुछ वादों को कागब पर सिक्त किया था और वे सर्वप्रथम समाजार पत्र मंबारडी हैं।

उच्च हिमासय की पठारी भूमि में सर्वप्रथम आर्थ आये और वहाँ साम हें हिन तक बाह्यना की निशुद्ध मस्छ पार्था जाती है। वे येथ छोग हैं जिनके सम्बन्ध मे हम परिचम के क्रोग करपना मात्र कर सकते हैं। विचार, कार्व और क्रिमा मे पविष और इतने ईसानदार कि किसी सार्वजनिक स्वान में सोने से मरे बैते की छोड़ने के बीस वर्ष बाद वह सुरक्षित निक्र भाषगा ! वे इतने सम्पर हैं कि कानम के सन्दा में बिदों में किसी कड़की को बेखने पर स्क्रकर इस बाद पर बमकर होना पडता है कि ईश्वर ने ऐसी सुन्वर वस्तु की रचना की। उनका घरीर पुरीत है सबिं जीर वाल काले सीर जमड़ी उस रम की है जो रय हम के विसाद मे बुबोमी अबुकी से थिए। हुई बूँगा से बनसा है। ये खुड नस्क के हिन्तू हैं निवींय ¥ौर निष्कसका।

बहाँ तक उनके सम्मत्ति सम्बन्धी कानुनों का सम्बन्ध है पत्नी का रहेच केमक उसकी बपनी सम्पत्ति होती है। वह पति की सम्पत्ति कमी नहीं होती। वह मिना पति की स्वीकृति के बान कर सकती है जनवा उसे क्षेत्र सकती है। उसकी वो वी बपहार विमे बादे हैं महाँ एक कि पति के भी वसीके है। वह उनका मैसा वाहे चपयोग करे।

स्त्री निर्मय होकर बाहर निकलती है। जितना पूर्व विस्तास ससे अपने <sup>गास</sup> के सोगो से मिक्ता है, जवना ही नह मुक्त रहती है। हिमास्य के वर्षे में कीई बनामा मान नहीं होता और मारत के बरी का एक ऐसा मांग है चहाँ वर्मप्रवारक भी नहीं पहुँचते। इन गाँनो तक पहुँचना ऋठिन है। ये बोग मुख्यमानी प्रमार्थ हैं मजूरे हैं भीर यहाँ तक पहुँचने के क्षिए बहुत कठिन व साध्य बढाई बडनी पनती हैं त्या ने मससमानी मीर ईंसाइयो दोनों के किए बजात हैं।

#### मारत के बादि निवासी

भारत के करको मे अवकी कावियाँ रहती हैं विश्व वरकी यहाँ धक कि गर मभी मी। यह मारत ने नाविवासी है ने कभी आयें या हिन्दू वही ने।

जब हिन्दू मारत में बस गये और इसके विस्तृत होत में फैल पर्य जनमें बर्नेक

प्रकार की सकरताएँ उत्पन्न हुईं। सूर्य की घूप झुलसानेवाली होती थी और जिन लोगो पर पडती थी, उनका रग स्थाम हो गया।

हिमालय पहाड पर रहनेवालो के गोरे रग की पारदर्शक आभा को भारतीय हिन्दू के काँसे के रग का होने मे पाँच पीढियो का समय लगता है।

कानन्द का एक भाई बहुत गोरा है और दूसरा उनसे अधिक साँवला है। उनके माता-पिता गोरे हैं। मुसलमानो से रक्षा करने के लिए स्त्रियों को पर्दें की कठोर प्रया का पालन करना आवश्यक होने के कारण उन्हें घर के भीतर रहना पडता है, अत वे अधिक गौर वर्ण की होती हैं।

# अमेरिकन पुरुषो की एक आलोचना

कानन्द ने अपनी आँखों में एक आमोदयुक्त चमक के साथ कहा कि अमेरिका के पुरुष उन्हें विस्मित करते हैं। वे स्त्रियों की पूजा करने का दावा करते हैं। उनका (कानन्द का) विचार है कि वे केवल यौवन और सौन्दर्य की पूजा करते हैं। वे कभी झुरियों और पके बालों से प्यार नहीं करते। वास्तव में वे (वक्ता) इस विचार से प्रभावित हैं कि अमेरिका के पुरुषों के पास वृद्धाओं को जला देने का कोई चमत्कार है, जिसे निश्चय ही उन्होंने अपने पूर्वजों से प्राप्त किया था। आधुनिक इतिहास इसे डाइनों का जलाना कहता है। पुरुष ही डाइनों को दोषी ठहराते और दह देते थे और दहित की वृद्धावस्था ही उसे मृत्यु-स्थल तक ले जाती थी। इसलिए यह देखा जाता है कि स्त्रियों का जीवित जलाना केवल हिन्दू प्रथा ही नहीं है। उनका विचार है कि यदि यह याद रखा जाय कि ईसाई सघ सभी वृद्धावों को जीवित जला देता था, तो हिन्दू विधवाओं के जलाये जाने के ऊपर अपेक्षाकृत कम त्रास व्यक्त किया जायगा।

## जलाये जाने की तुलना

हिन्दू विववा समारोह और गीतो के बीच मे, अपने बहुमूल्य वस्त्रो से सुसज्जित, अधिकाश मे यह विश्वास करते हुए कि इस प्रकार के कार्य का फल उसके और उसके परिवार के लिए स्वर्ग का गौरव होगा, मृत्यु-यत्रणा मोगने जाती थी। वह शहीद के रूप मे पूजी जाती थी और परिवार के आलेखों मे उसका नाम श्रद्धापूर्वक अकित किया जाता था।

यह प्रया हम लोगो को चाहे जितनी बीमत्स प्रतीत होती हो, उस ईसाई डाइन से तुलना करने पर तो यह एक अधिक शुभ्र चित्र ही है, जिसे पहले ही से अपराधिनी समझकर दम पुटानेवाली काल-कोठरी मे डाल दिया जाता था, दोप स्वीकार करने विचे हुए उनके विवास में ही उसके हारा एक सार्वजनिक मायन दिने बाँव में बात मुसायी। परस्तु चूँकि वे बिना किसी प्रकेश के बोलते हैं हुए बाउँ वो उच्हेंने व्यक्तियाद बार्दालाय से बतायी उसके सार्वजनिक मायन से सही आयी। तब उनके मित्रा को मोड़ी निराणा हों। किन्तु एक महिला बोला से उसकी साम की बाउपीय में नहीं गयी कुछ बांधी को कागश्च पर लिख किया या और वे सर्वजन समावार पत्र में मा एही है।

उच्च हिमामय की पठारी भूमि से सर्वस्थान आये जाये जार बहुं। जान के दिन तक हाइसों की विश्व भरक पाया जाती है। वे ऐसे कीय है जिनके सम्बन्ध कर पाया जाती है। वे ऐसे कीय है जिनके सम्बन्ध कर पतिया कर एकते हैं। विचार, कार्य और मिला में मिला की पतिया की स्वान के प्रति की प्रति की स्वान के स्वान कर के स्वान कर कर स्वान पत्र वास वह सुप्तिक कि स्वान पर वास के स्वान के स्वान के स्वान कर कर स्वान कर वास कर सम्बन्ध के स्वान कर स्

नहीं वक बनने सम्पत्ति सम्बन्धी कानूमों का सम्बन्ध है पाली हा स्ट्रेस देवक उन्हों। बचनी सम्पत्ति होनी हैं, यह पति की सम्पत्ति क्यी नहीं होनी। वह बिना पवि की हरीहिति के बान कर स्वर्ण है अपना उसे बेच स्वर्णी है। उनकों यो की उनहार दिये जाते हैं यहीं तक कि पति के भी उत्तीके हैं। वह उनका जैसा बाहै स्वर्णना करें।

रनी निर्मय होकर बाहर निकलती है। विकास पूर्व विकास छो करने पान न नामा में निकसा है बतना ही नह मुन्त पहली है। हिमालय के जारे ने कोरें जनाना बान नहीं होता और मारता ने घरो का एक रहेता जान है यहाँ वर्षन्यार भी नहीं पहुँचने। कर नामा तथ पहुँचना वरित है। ये स्नीय मुक्तमानी प्रमाप के अपूर है और पहले कर गुँचने ने मिल्य बहुत करित हु। यो स्नीय माई कड़नी पहली है। तथा में मून स्माना और रैनाहरन बाना ने किए स्नात है।

#### भारत ने बादि निवासी

मारत व अवका में जनका जाजियों रहती हैं अछि अपनी सही हव वि मर्प मर्था मी। यह मारज के मारिकाणी हैं वे वभी मार्थ या हिन्दू नहीं थे।

जब क्षित्र भारत में बन यदे और इनके बिस्तुत धत्र में फ्रैंत वर्ष अनमें मान

प्रकार की सकरताएँ उत्पन्न हुई। सूर्य की घूप झुलसानेवाली होती थी और जिन लोगो पर पडती थी, उनका रग स्थाम हो गया।

हिमालय पहाड पर रहनेवालो के गोरे रग की पारदर्शक आमा को भारतीय हिन्दू के काँसे के रग का होने मे पाँच पीढियो का समय लगता है।

कानन्द का एक भाई बहुत गोरा है और दूसरा उनसे अधिक साँवला है। उनके माता-पिता गोरे हैं। मुसलमानो से रक्षा करने के लिए स्त्रियो को पर्दे की कठोर प्रया का पालन करना आवश्यक होने के कारण उन्हें घर के भीतर रहना पडता है, जत वे अधिक गौर वर्ण की होती हैं।

# अमेरिकन पुरुषो की एक आलोचना

कानन्द ने अपनी आँखो मे एक आमोदयुक्त चमक के साथ कहा कि अमेरिका के पुरुष उन्हें विस्मित करते हैं। वे स्त्रियो की पूजा करने का दावा करते हैं। विज्ञा उनका (कानन्द का) विचार है कि वे केवल यौवन और सौन्दर्य की पूजा करते हैं। वे कभी झुरियो और पके वालो से प्यार नहीं करते। वास्तव मे वे (वक्ता) इस विचार से प्रभावित हैं कि अमेरिका के पुरुषों के पास वृद्धाओं को जला देने का कोई चमरकार है, जिसे निश्चय ही उन्होंने अपने पूर्वजों से प्राप्त किया था। आधुनिक इतिहास इसे डाइनों का जलाना कहता है। पुरुष ही डाइनों को दोषी ठहराते और दह देते थे और दिवत की वृद्धावस्था ही उसे मृत्यु-स्थल तक ले जाती थी। इसिलए यह देखा जाता है कि स्त्रियों का जीवित जलाना केवल हिन्दू प्रथा ही नहीं है। उनका विचार है कि यदि यह याद रखा जाय कि ईसाई सघ सभी वृद्धाओं को जीवित जला देता था, तो हिन्दू विचवाओं के जलाये जाने के ऊपर अपेक्षाकृत कम त्रास व्यक्त किया जायगा।

### जलाये जाने की तुलना

हिन्दू विववा समारोह और गीतो के बीच मे, अपने बहु मूल्य वस्त्रो से सुसज्जित, अधिकाश मे यह विश्वास करते हुए कि इस प्रकार के कार्य का फल उसके और उसके परिवार के लिए स्वर्ग का गौरव होगा, मृत्यु-यत्रणा भोगने जाती थी। वह शहीद के रूप मे पूजी जाती थी और परिवार के आलेखों मे उसका नाम श्रद्धापूर्वक अकित किया जाता था।

यह प्रया हम लोगो को चाहे जितनी बीमत्स प्रतीत होती हो, उस ईसाई डाइन से तुलना करने पर तो यह एक अधिक शुभ्र चित्र ही है, जिसे पहले ही से अपराधिनी समझकर दम घुटानेवाली काल-कोठरी मे डाल दिया जाता था, दोप स्वीकार करने के किए बिस्ते निर्देषतापूर्व यमणा वी बाती थी। निसकी बिनीनी सी मुनवाई होनी भी जिसे खिल्मी उन्नारे हुए छोगों के बीच हें बच्चे (विसमें बीधकर नारमी की बिन्दा जला दिया बाता था)तक बीच कामा बाता था। बीर बिसे बपने मातमा-कास म रहेकी हारा यह सारकता मिलती थी कि उसक सरीर का बकाना की जैस म रहक की उस मनता आग का प्रतीक हैं जिसमे उसकी बारमा इससे मी अबिक प्रथमा मोरोसी।

#### माताएँ पवित्र है

नानन्य नहते हैं कि हिन्तु को भावृत्व के सिद्धान्त की उपासना करने की सिद्धा दी जाती है। माता पत्नी से बककर होती है। माँ पवित्र होती है। उनके मन मे

ईश्वर के प्रति पितृमान की जपेसा गातृमान अधिक है।

एमी हिनयाँ बाहे के किए बार्टि की हो। धारीरिक वह से मुन्द रहती है। यदि कोई त्वी हरवा कर बाके तो उसकी बात नहीं भी बाती। उसे एक वर्षे पर पूंच की मीर मूँह करके बैठाया जा सकता है। इस प्रकार सहक पर इमके समय हमी पीटनेवामां उसके अपराध को उच्च त्वर से बहुता बकता है जिसके बाद बहु मुन्त वर्ष में बाती है। उसन इस तिरस्वार की प्रविध्य के बपरावा की रोक-वाम ने किए पर्याप्त वह जाना जाता है।

यदि बहु प्रायस्थित करना चाहे तो उसके किए व्यक्तिक आसमी के द्वार सुने हैं. यहाँ वह गुढ़ हो सकती है और अपनी इच्छानुसार नुरन्त सन्यास-आसम मे

अवेश कर सक्ती है तथा इन प्रकार वह पवित्र स्त्री वन सक्ती है।

मानन्द हे पूछा गया कि उनके अगर विना नियो बरिप्त अविवादी में वर्षें स्थानस्थापन म वन महार प्रसिप्त होने की स्वत्यक्त हैरे हे जैया उन्होंने स्वीवार दिया है नया दिन्दू सामित के प्रविक्तम स्ववस्था से वस्त्र को उत्पत्ति नहीं है। सामी है? वानन्त में मेरे स्वीवार दिया दिन्यू बहाया कि जनना और हमानी में बीच में कोई नहीं लगा। सम्यानी आमितन बेयन को छोड़ बातवा है। पूर मिलनार्मीय निद्ध को वाहाय स्थान मही करता। विन्यू यदि बहु स्थानी हो नाय दो को से लेगा उन्ह मिलनार्मीय सम्यानी के क्रांसा स वा होंदि।

कामो व किए नत्यामी का मराजनीत्रक करना वर्तका है सिन्त तमी वर यह तह के उमकी गर्मकार में विस्तान करते हैं। यनि एक बार भी वष्ठके अगर दस्त का मारीन हुना था उसे भूग कहा जाता है और वह अपस्पत्र विभूग बाद करकर पह जाता है—दस्तद का निनारी बाहर बाद जमाने में बम्मका

### अन्य विचार

एक राजपुत्र मी स्त्री को मार्ग देता है। जब विद्याकाक्षी यूनानी भारत में हिन्दुओं के विषय में ज्ञान प्राप्त करने आये, उनके लिए सभी द्वार खुले थे, किन्तु जब मुसलमान अपनी तलवार के साथ और अग्रेज अपनी गोलियों के साथ आये, तब वे द्वार बद हो गये। ऐसे अतिथियों का स्वागत नहीं हुआ। जैसा कि कानन्द ने मुन्दर शब्दों में कहा, "जब बाघ आता है, तब हम लोग उसके चले जाने तक द्वार बन्द रखते हैं।"

कानन्द कहते है कि सयुक्त राज्य ने उनके हृदय मे मिवष्य मे महान् सम्भा-वनाओं की आशा उत्पन्न की है। किन्तु हमारा भाग्य, सारे ससार के भाग्य के सदृश, आज क़ानून बनानेवालों पर निर्भर नहीं करता, वरन् स्त्रियों पर निर्भर करता है। श्री कानन्द के शब्द हैं 'तुम्हारे देश का उद्धार उसकी स्त्रियों के ऊपर निर्भर करता है।'

# मनुष्य का दिव्यत्व

(एडा रेकार्ड, २८ फरवरी, १८९३ ई०)

गत शुक्रवार (२२ फरवरी) की शाम को 'मनुष्य का दिव्यत्व' विषय पर हिन्दू सन्यासी स्वामी विव कानन्द (विवेकानन्द) का व्याख्यान सुनने के लिए सगीत-नाट्यशाला श्रोताओं से भर गयी थी।

उन्होंने कहा कि सभी वर्मों का मूलभूत आघार आत्मा मे विश्वास करना है। आत्मा मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है और वह मन तया जड दोनो से परे है। फिर उन्होंने इस कथन का प्रतिपादन आरम्भ किया। जड वस्तुओ का अस्तित्व किसी अन्य पर निर्भर है। मन मरणशील है, क्योंकि वह परिवर्तनशील है। मृत्यु परिवर्तन मात्र है।

आत्मा मन का प्रयोग एक उपकरण के रूप मे करती है और उसके माध्यम से शरीर को प्रभावित करती है। आत्मा को उसके सामर्थ्य के बारे मे सचेत वनाना चाहिए। मनुष्य की प्रकृति निर्मेल और पवित्र है, लेकिन वह आच्छादित हो जाती है। हमारे धर्म का मत है कि प्रत्येक आत्मा अपने प्रकृतस्वरूप को पुन प्राप्त करने की चेटरा कर खुरी है। हमारे महाँ वन-समाज का विश्वास है कि मारमा की व्यक्ति-मत सचा है। हमें यह उपवेश देने का नियेश हैं कि केवल हमास ही वर्म सही है। अपना स्थास्यान कारी रखते हुए बनता नै कहा "मैं आत्मा हूँ वह नही हूँ। पारवास वर्ग मह बाधा प्रकट करता है कि हम वपने चरीर के साथ पून रहना है। इस बीमी का धर्म सिखाता है कि ऐसी अवस्था हो नहीं सकती। हम उद्घार के स्थान पर आरमा की मुक्ति का प्रतिपादन करते हैं।" मुक्य ब्याक्यांस केलक ३ भिनट तक हुमा सेकिन स्पाक्यान-समिति के कथाख ने बोवणा की वी कि वक्तुता की समाप्ति के उपरान्त बस्ता महोदय से जो भी प्रस्त पूछे बार्येदे वे अनका उत्तर हैंवे। उन्होंने इस प्रकार जो सबसर विया उसका खूद काम उठाया गया। इन प्रज्ञों को पूछनेवालों ने वर्मोपवेखक बीर प्रोफेसर, बॉक्टर बीर वार्सेनिक नागरिक बीर छात सन्त तका पातकी सभी थे। रूक प्रश्न किएकर पूछे गये से बौर दर्जनी म्मन्तियों ने दो अपने स्वान पर खड़े होकर सीचे ही प्रस्त किया। वन्ता महोवम ने सुनी के प्रक्तों का सवाब बड़ी भवतापूर्वक दिया-उनके हारा प्रमुक्त हुएया स्रव्य पर स्थान बीजिए—जीर नई बुस्टान्त दो ऐसे मिले, वद प्रशन्दर्दा हैंसे है पात्र बन मधे। क्रममग एक वटे वक उन्होंने प्रक्तों की श्रदी क्रमधे रही। हव बन्ता महोवय ने और अभिक सम से जान पाने की अनुमति माँगी। फिर भी ऐंड प्रक्तों की बेरी खरी भी जिनका तब तक उत्तर नहीं विया जा सका जा। कई प्रदर्गी को नह नदी दुधनका से टाक गये। उनके उत्तरों से हिन्तू वर्ग वया उसकी विसा के विषय में हम निम्नकिसित कतिरिस्त वस्तव्य संग्रह कर सके—वे मनुष्य के पुनर्जन्म में निस्ताध करते हैं। उनके यहाँ एक यह भी उस्केल है कि उनके अगराई हुप्स का बन्म उत्तर मास्त ने किसी कुमारी से ५ वर्ष पूर्व हुझा का। बाइनिस में ईमा का जो इतिहास विया गया है उससे यह क्या बहुत मिलती-यूलनी है केवल मन्तर यह है कि जनके मयवान बुवंटना में भारे गये। विकास और बारमा को देहान्तर-मान्ति पर तनका विश्वास है अवीन् हुनारी बारमाओं वा निवास किसी त्तमय पत्नी मक्की और प्रयुक्तरीयों म का इस कोई दूसरे मानी वे और मृत्यु वे उपरान्त इम निची दूगरी यानि से बन्म केंग्रे। जब उनके पूछा गया कि इत सार मे भान के पूर्व ये सारमार्ण नहीं वी तो उन्होंने नहा कि दूसरे लोगों स भी। समस्त सता का स्थापी जाकार कारमा है। कोई ऐसा काछ नहीं 🖁 पत्र ईस्वर नहीं पा हर्दानिए नोर्ग ऐसा नाफ नहीं है जब सुध्दि नहीं भी। बौद रोग दियों सुप् इंसर में रिस्पान नहीं करता में बौद नहीं हूँ। मुज्यमद नो दूबा उन दुव्ति से नहीं होती बिरा दुव्दि से इंता नो होती है। ईमा में मुज्यमद नो बारमा दो नी परण्ड इनने रेसर हाने का के शहन करने थे। पूछ्ती पर प्राणिया का काविमीत विकास

क्रम से हुआ और विशेष चयन (सृष्टि) द्वारा नहीं। ईश्वर स्रष्टा है, प्रकृति सृष्टि है। वच्चों के लिए प्रार्थना करने के अतिरिक्त हम लोग प्रार्थना नहीं करते और वह भी केवल मन को सुघारने के लिए। पाप के लिए दण्ड अपेक्षाकृत तत्काल मिल जाता है। हमारे कर्म आत्मा के नहीं है और इसलिए वे अपिवत्र हो सकते हैं। वह हमारी जीवातमा है, जो पूर्ण और पिवत्र बनती है। आत्मा के लिए कोई विश्रामस्थल नहीं है। उसमें जड तत्त्व के गुण नहीं है। मनुष्य तब पूर्णावस्था प्राप्त कर लेता है, जब उसे अपने आत्मा होने का पक्का अनुभव हो जाता है। आत्मा की प्रकृति की अभिव्यक्ति धर्म है। जो अन्त करण की जितनी ही अधिक गहराई तक देखता है, वह अन्य की अपेक्षा उतना ही अधिक पिवत्र है। ईश्वर की पावनता का अनुभव करना ही उपासना है। हमारा धर्म धार्मिक प्रचार पर विश्वास नहीं करता और वह सिखाता है कि मनुष्य को प्रेम के लिए ईश्वर-प्रेम करना चाहिए और स्वय की अपेक्षा पडोसी के प्रति प्रेम रखना चाहिए। पश्चिम के लोग अत्यिक सध्धं करते हैं, विश्रान्ति सम्यता का अवयव है। हम अपनी दुर्बलताओं को ईश्वर को अपित नहीं करते। हमारे यहाँ धर्मों के सिम्मलन की प्रवृत्ति रही है।

## एक हिन्दू सन्यासी

(बे सिटी टाइम्स प्रेस, २१ मार्च, १८९४ ई०)

कल रात जन्होंने सगीत-नाट्यशाला मे रोचक व्याख्यान दिया। ऐसा बिरला ही अवसर मिलता है, जब बे सिटी की जनता को स्वामी विव कानन्द की कल सायकाल की सी वक्तृता सुनने को सुलम होती हो। ये सज्जन भारतीय हैं, जिनका जन्म लगभग ३० वर्ष पूर्व कलकत्ते मे हुआ था। जब वक्ता को हॉक्टर सी० टी० न्यूकर्क ने परिचित कराया, तब सगीत-नाट्यशाला की निचली मिजल लगभग आधी भरी हुई थी। उन्होंने अपने प्रवचन मे इस देश के लोगो की यह विशेषता बतायी कि वे सर्वशक्तिमान डालर देव की पूजा करते हैं। यह सच है कि भारत मे जाति-व्यवस्था है। वहाँ कोई हत्यारा शीर्ष तक नही पहुँच सकता। यहाँ अगर वह सौ डालर पाता है, तो उतना ही मला माना जाता है, जितना अन्य कोई आदमी। भारत मे यदि कोई एक बार अपराधी हो गया, तो सदा के लिए पितत मान लिया जाता है। हिन्दू धर्म मे एक बढी विशेषता यह है कि वह अन्य धर्मो तथा धार्मिक विश्वासो के प्रति सहिष्णु है। मिश्रनरी अन्य पूर्वी देशो के धर्मों की अपेक्षा भारत के धर्मों के प्रति अत्यधिक कठोर हैं, क्योंकि हिन्दू सहिष्णुता के अपने आधारमूत विश्वास का परिपालन करते हैं और इस प्रकार उन्हें कठोर होने

को चेय्या कर रही है। हमारे यहाँ वश-समाज का निस्तास है कि भारमा की म्यस्ति-गत सत्ता है। इमें यह उपवेध देने का निपेच है कि केवल हमारा ही धर्म सही है। जपना स्थास्मान जारी रखते हुए बनता ने कहा "मैं बात्मा हूँ वह मही हूँ। पारवास वर्म यह साम्रा प्रकट करता है कि हमें अपने घरीर के साव पून रहना है। इस बोनी का मर्ग सिकाता है कि ऐसी अवस्था हो नहीं सक्षी। हम उद्घार के स्थान पर जारमा की मुक्ति का प्रतिपादम करते हैं। मुक्य स्थास्थान केवल ३ पिनट तक हुआ लेकिन व्याच्यान-समिति हे अध्यक्ष ने बौपणा की थी कि वस्तुता की समिति के उपरान्त बक्ता महीबय सं जो भी प्रस्त पूछ बायम वे उनका उत्तर बेंमे। उन्होंने इस प्रकार को सक्छर दिया उसका खुब साम चठाया गया। इन प्रानी की पूक्तवाको में क्सॉरवेयक और गोफेसर, बॉक्टर और वार्यनिक नागरिक और कात सन्त तदा पातकी समी दे। कुछ प्रका कियाकर पूछ समे दे बीर दर्वनी म्यक्तिमों ने वो अपने स्थान वर खबे होकर सीचे ही प्रश्न किया। वश्ता महोदव ने समी के प्रश्तों का चवान नहीं महतापूर्वक विया-उनके द्वारा प्रयुक्त हरमा धन्द पर भ्यान बीजिए-- भीर कई वृष्टान्त तो ऐसे मिक्के जब प्रस्तकर्ती हुँसी है पात्र वन गये। खयमन एक बढ़े तक उन्होंने प्रस्तों की शबी सगाये रही। तब बक्ता महोदय में जोर समिक सम से जान पाने की बनुमित मौगी। फिर नी ऐसे प्रस्तों की हेरी क्यों की किनका तब तक उत्तर नहीं दिया का सका था। कई प्रस्ती को बहु बड़ी कुसलता से टास गये। उनके उत्तरों से हिन्तू वर्म तवा उसकी सिक्षा के विषय में हम निम्नकिवित बतिरिक्त वक्तक्य समृह कर सके—के प्रमुख के पुनर्ग म मे विश्वास करते हैं। उनके यहाँ एक यह भी उन्लेख है कि उनके घपवान् हरन ना जन्म उत्तर मारुत में किसी हुमारी से ५ वर्ष पूर्व हमा वा । बाइविक म रेंचा का जो इतिहास विधा गया है, जनसंगह कथा बहुत मिकती-बुक्ती है केवल अन्तर यह है कि उनके भववान वृष्टमा में बारे गये। विकास और आरमा की देहात्कर-मान्ति पर चनका विश्वास है अवॉन् हमारी आरमानो का निवास किमी समय पत्नी मक्क्सी और पशुक्ररीरी स वा इस कोई इसरे प्राणी थे और मृत्यु व उपरान्त हुम निजी दूसरी याँनि में जन्म लेंगे। अब समसे पूछा गया कि इस छोत' मे बाते के पूर्व में भारमाएँ वहाँ वी तो उन्होंने वहा कि बूचरे कोकों में वी। समस्त सत्ता का स्वामी जाबार मारवा है। कोई ऐसा काक नहीं है, वन ईस्वर नहीं वा इसकिए रोई ऐना नाक नहीं है जब सुध्टि नहीं बी। बीड सीन दिसी सपूर्ण ईस्बर में निरवास नहीं नारते. में बीख नहीं हूँ । मुहम्मव की पूजा उस दृष्टि से नहीं होती. जिस दृष्टि से ईमा नी होती है। ईमा में मुल्ल्मर नी श्रास्था तो थी. परस्तु चनरे रिवर होते ना वै स्टान वर्ण थे। पूछ्ती पर प्रापियो ना आविर्माव विकास

६,००,००० ईसाई हैं और उनमें से २,५०,००० कैंथोलिक हैं। हमारे देश के लोग आम तौर पर ईसाई घर्म को अगीकार नहीं करते, वे स्वधम में ही सन्तुष्ट है। कुछ लोग घन के लोम से ईसाई बन जाते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार चाहे जो कुछ करने के लिए वे स्वतन्त्र हैं। हम लोगों का कहना है कि हर एक को स्वय अपना अपना धर्म अपनाने दो। हम लोगों का राष्ट्र चतुर है। रक्तपात में हमारी आस्था नहीं है। हमारे देश में, तुम लोगों के देश की भाँति, खल लोग है, जो बहुसख्या में हैं। यह आशा करना युक्तिसगत नहीं है कि सब लोग देवदूत है।"

आज रात विव कानन्द सैंगिना मे व्याख्यान देंगे।

### कल रात का भाषण

कल सायकाल जब भाषण आरम्भ हुआ, तब सगीत-नाट्यशाला का निचला भाग काफी भरा हुआ था। ठीक ८ बज कर १५ मिनट पर स्वामी विव कानन्द मच पर पघारे। वे सुन्दर पूर्वी वेशभूषा मे थे। डॉ० सी० टी० न्यूकर्क ने थोडे से शब्दों में उनका परिचय दिया।

प्रवचन के पूर्वार्द्ध मे भारत के विभिन्न धर्मों तथा आत्मा की देहान्तर-प्राप्ति के सिद्धान्त की व्याख्या थी। आत्मा की देहान्तर-प्राप्ति के विषय मे वक्ता महोदय ने कहा कि इसका आघार वही है, जो वैज्ञानिक के लिए जड पदार्थों के अविनाशत्व का है। इस दूसरे सिद्धान्त का प्रथम प्रणेता, उनके कथनानुसार, उन्हीके देश का एक दार्शनिक था। वे सृष्टि-रचना मे विश्वास नही करते। किसी सृष्टि-रचना के अन्तर्गत बिना किसी उपादान के किसी वस्त्र की रचना का भाव निहित है। वह असम्भव है। जैसे काल का कोई आदि नहीं, वैसे ही सृष्टि का कोई आदि नहीं है। ईश्वर तथा काल दो रेखाएँ हैं—अनन्त, अनादि और अ (?) समानान्तर। सृष्टि के बारे मे उनका सिद्धान्त है कि 'वह है, थी, और रहेगी।' उनका विचार है कि दण्ड प्रतिकिया मात्र हैं। यदि हम अपना हाय आग मे डालते हैं, तो वह जल जाता है। वह किया की प्रतिकिया है। वर्तमान दशा से जीवन की भावी दशा निर्वारित होती है। उनका यह विश्वास नही है कि ईश्वर दण्ड देता है। वक्ता ने कहा कि इस देश मे तुम उस मनुष्य की प्रशसा करते हो, जो क्रोघ नही करता और उस व्यक्ति की भत्सना करते हो, जो कुद्ध हो जाता है। और फिर भी इस देश मे नित्य हजारो व्यक्ति ईश्वर पर अभियोग लगाते हैं कि वह कुपित है। प्रत्येक व्यक्ति नीरो की भर्त्सना करता है, क्योकि जब रोम जल रहा था, तब वह बैठा हुआ अपना वेला वजा रहा था, और आज भी तुम्हारे देश के लोग वैसा ही अभियोग ईश्वर पर लगाते हैं।

का सबस्य प्रशान करते हैं। बानक (स्वामी विवेदानक) उच्च गिक्षांभाज और मुख्यत सम्बद्ध है। बहु। बाता है कि बिट्टायूट में उनसे पूछा गया कि बया हिन्दू सपने कच्चों को नदी म फेंड बेते हैं, तो उन्होंने बबाब दिया कि वे बेटा गई। करेंद्र बेटा म वे बादु-टोना करनेवामी दिया को बिता म बनाते हैं। आब एत बच्चा महौरय का मायण वैदिता में होगा।

## भारत पर स्वामी विव कानन्द के विचार

(वे विटी बैंबी ट्रिब्यून २१ मार्च १८९४ वें )

क्स वे तिरी में विचित्र आपतुरू हिन्दू संस्थाती स्वामी विववनान ना मर्रारम हुमा जिनमी वही चर्ची है। वे विद्वादट से बोधहर में यहाँ पहुँचे और बुद्ध सेवर हाउम रवाना हो गमें। विद्वादट से वे सेन्टर पासर के सर्विचि वे।

कानन्द में कपन देश का पनीएकड वर्षक क्यां विषय में किय में कन्मक मुनावी ! वे समान महासापर के मांच स सोरिया जाये बीर बटका निक के मार्ग से सीटेंब ! उन्होंने कहा यह यहान देश है, केहिन यह पेता मुने नवर में होगा ! कमरियन काय देश के बारे से बहुत बीवते हैं ! वे से बीर वर्ष बीवा से बड़कर मानने हैं ! तुम्हारे देश क लोगों को बहुत कुछ सीएना है ! यह बुद्धार्थ एक उपना मार्चीन हैं। बायगा जिल्ला हमारा है जब मुम कोन बाज की बोधा स्वित विकरणीं हों बायगा जिल्ला हमारा है जब मुम कोन बाज की बोधा स्वान हैं।

जब उनसे पूछा पया वि जारना वब तक जमेरिना स रहने ना हरता है तर्व उन्होंने उत्तर िया 'मूमे मानून नहीं। मैं तुम्हारे देश ना अधिनार्ध रेगाने चारता है। यहाँ से मूर्व आक्रेमा मीर कुछ समय बोहरत तका सूचारे में दिश केंगा। मैं बारता मार्च स्वीतन रहरते के लिए नहीं। जब मैं जमेरिना देश नैया तम में मुख्य जातेंगा। मुद्देश जाने की मैं बहुत इस्टान हूँ। मैं बहु निमी नहीं गया है।

पूर्वीय माध्य ने जाने विशय म काम्या वि जनारी आयु १ वर है। जनार जान काका में हुआ और उस नयर क कॉट्स स चारे विशा किये। मारोगानाम पर्यक्त कारण उपार देश के सभी मांगी में बाता परेश है और हर नमर के गोर के मीर्चिक कर में बाते हैं।

उरगाने बारा स्थारत की जनगरवा २८५ १ इसमें से ६५ ॰ मृता मात्र है भीर यह कम से से अधिकांस हिन्तू है। बार्स ने बेचन कामने ६,००,००० ईसाई है और उनमें से २,५०,००० कैंथोलिक है। हमारे देश के लोग आम तौर पर ईसाई धर्म को अगीकार नहीं करते, वे स्वधम में ही सन्तुप्ट हैं। कुछ लोग धन के लोग से ईसाई वन जाते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार चाहे जो कुछ करने के लिए वे स्वतन्त्र है। हम लोगों का कहना है कि हर एक को स्वय अपना अपना धर्म अपनाने दो। हम लोगों का राष्ट्र चतुर है। रक्तपात में हमारी आस्था नहीं है। हमारे देश में, तुम लोगों के देश की भौति, खल लोग हैं, जो वहुसख्या में हैं। यह आशा करना युक्तिसगत नहीं है कि सव लोग देवदूत हैं।"

आज रात विव कानन्द सैंगिना में न्याख्यान देंगे।

## कल रात का भाषण

कल सायकाल जब भाषण आरम्भ हुआ, तब सगीत-नाट्यशाला का निचला भाग काफी भरा हुआ था। ठीक ८ वज कर १५ मिनट पर स्वामी विव कानन्द मच पर पघारे। वे सुन्दर पूर्वी वेशभूषा मे थे। डॉ० सी० टी० न्यूकर्क ने थोडे से शब्दों में उनका परिचय दिया।

प्रवचन के पूर्वार्द्ध मे भारत के विभिन्न घर्मों तया आत्मा की देहान्तर-प्राप्ति के सिद्धान्त की व्याख्या थी। आत्मा की देहान्तर-प्राप्ति के विषय मे वक्ता महोदय ने कहा कि इसका आघार वही है, जो वैज्ञानिक के लिए जड पदार्थों के अविनाशत्व का है। इस दूसरे सिद्धान्त का प्रथम प्रणेता, उनके कथनानुसार, उन्हींके देश का एक दार्शनिक था। वे सुष्टि-रचना में विश्वास नहीं करते। किसी सुष्टि-रचना के अन्तर्गत विना किसी उपादान के किसी वस्तु की रचना का भाव निहित है। वह असम्भव है। जैसे काल का कोई आदि नहीं, वैसे ही सृष्टि का कोई आदि नहीं है। ईश्वर तथा काल दो रेखाएँ हैं—अनन्त, अनादि और अ (?) समानान्तर। सृष्टि के वारे मे उनका सिद्धान्त है कि 'वह है, थी, और रहेगी।' उनका विचार है कि दण्ड प्रतिकिया मात्र हैं। यदि हम अपना हाथ आग मे डालते हैं, तो वह जल जाता है। वह किया की प्रतिकिया है। वर्तमान दशा से जीवन की भावी दशा निर्वारित होती है। उनका यह विश्वास नही है कि ईश्वर दण्ड देता है। वक्ता ने कहा कि इस देश मे तुम उस मनुष्य की प्रशसा करते हो, जो क्रोघ नही करता और उस व्यक्ति की भर्त्सना करते हो, जो ऋुद्ध हो जाता है। और फिर भी इस देश मे नित्य हजारो व्यक्ति ईश्वर पर अभियोग लगाते हैं कि वह कुपित है। प्रत्येक व्यक्ति नी रो की मर्त्सना करता है, क्योंकि जब रोम जल रहा था, तब वह बैठा हुआ अपना बेला बजा रहा था, और आज भी तुम्हारे देश के लोग वैसा ही अभियोग ईश्वर पर लगाते हैं।

हिस्तुमों के धर्म में उद्यारनाव का कोई सिकान्त नहीं है। ईसा धेनस पर प्रस्तेक हैं। प्रत्येक स्त्री-मुख्य दिल्य प्राची है पर मानो नह एक पर्वे से बका है निस्त उसका वर्म हटाने का प्रयत्न कर रहा है। उसे हटान को ईसाई उकार कहते हैं और ने मुस्ति कहते हैं। ईस्तर जगन का रचमिया पाकक और सत्तरक है।

फिर बस्ता महोदय में सफ़्ते देस के बर्ग मा सपर्यन मिया। छन्हीने बहा कि मह सिद किया का चुका है कि रीजन कैंबोलिक सम्मदाय की पूरी वर्य-मदस्य बीद बर्मपदों से की गयी है। परिचम के कोयों की मास्त से एक बीद सीवनी पाहिए-सहिन्दता।

विन बन्य विषयो पर उन्होंने बचना यह प्रस्ट किया और विनकी सामिया विवेचना नी वे ज़िन्निक्षित हैं —-हिंगई बर्गेट्यास्क प्रेविटिरियन वर्ष का बर्गेट रहा है भीर उसकी बसहित्र्युटा इस वेस में आकर-पूजा और पुरोहिट। व्यक्ति कहा कि ये पुरीहित कोच कास्टो के बचे में है और उसी में किए हैं और उन्होंने मह बानना चाहा कि यदि उन्हें बचने वेतन के किए ईस्वर पर सबसनित एएना पढ़े यो वे क्लिने दिनो तक चर्च में टिक सकेंगे। मारक की जाहिन्यवा दक्षिण के हमारी सम्मता और मनविवयक हमारे सामाय कान तबा क्ल्य विविध विपयो पर समेर में मायण करने के बाद बनता महोदयन उपसहार किया।

### घार्मिक समन्वय

### (सैगिना इवनिंग म्यूक्ट २२ मार्च १८९४ ई.)

कड़ सायकाल वर्गीछ एकेबेनी से कोडी की किन्तु गहुरी विक्रवरणे रखनेवाकी भोतामण्डणी के उनका सिंक पर्याक्षीलत हिन्तु सम्माणी स्वास्त्री मित्र कात्रण में "भर्गों के समस्त्रम निवधन पर भावक किया । के पूर्वी वेशकृत भारत्म विशे हुए दे सीर उनका बाद है ह्यांकि क्यांत्रण किया गया मामलीय रीकेट कोडीर से वर्षे सीर उनका बाद है ह्यांकि क्यांत्रण किया मित्रानी अपनी वन्तुत ने पूर्वी में मारत के निविध्त नर्गों की व्यादया की। उन्होंने मारता के बेहान्यस्त्रमान के निव्याल की भी कार्यम की। सामों में मारत पर सर्वप्रवस्त साम्बन्धन किया सीरत उन्होंने मारत की बनता के मुनेक्टेशन का प्रधान नहीं निया जीता कि होतारों में हुए की बेहन में में में स्वास्त्र पार्थिक का प्रधान की किया जीता प्रधान की करा पढ़ते के की प्रधान दिया पत्रा निजना स्वास वार्धानिक या। हिन्तु स्वयंत्र है देव ने जन की में से निम्म है, जी कार्त नहीं कर्जी और सुन पहाले का प्रधान नरते हैं। उत्तर भारत के लोगों ने दक्षिण भारतीयों पर अपना आचार लादने का प्रयत्न नहीं किया, लेकिन दक्षिणवालों ने उत्तरवालों की बहुत सी रीतियों को घीरे घीरे अपना लिया। भारत के घुर दक्षिणी भाग में कुछ ईसाई हैं, जो उस घम में हजारों (?) वर्षों से रहे हैं। स्पेनी लोग ईसाई मत को लेकर लका पहुँचे। स्पेनवाले सोचते थे कि उन्हें उनके भगवान् का आदेश हैं कि गैर ईसाइयों को मार डालों और उनके मिदरों को विष्वस्त कर दो।

यदि विभिन्न धर्म न हो, तो कोई धर्म जीवित नही रह सकता। ईसाई को अपने स्वार्थपरायण घर्म की आवश्यकता है। हिन्दू को अपने घर्म की आवश्यकता है। जिनकी स्थापना किसी वर्मप्रय पर की गयी थी, वे आज भी टिके हैं। ईसाई लोग यहूदियो को अपने वर्म मे क्यो नहीं ला सके <sup>?</sup> वे फारस के निवासियों को ईसाई क्यो नही बना सके ? वैसा ही मुसलमानो के साथ क्यो नही कर सके ? चीन या जापान पर उस तरह का प्रभाव क्यो नहीं डाला जा सकता ? प्रथम मिशनरी धर्म बौद्धो का था। उनके धर्म मे अन्य किसी भी धर्म की तुलना मे धर्म-परिवर्तन द्वारा आये हुए लोगो की सख्या दुगुनी है और उन्होंने एतदर्थ तलवार का प्रयोग नही किया था। मुसलमानो ने शक्ति का प्रयोग सर्वाधिक किया और तीन मिशनरी घर्मों मे से इसलाम को माननेवालो की सख्या सबसे कम है। मुसलमानो के अपने वैभव के दिन थे। प्रतिदिन तुम रक्तपात द्वारा ईसाई राष्ट्रों के नये देशो पर आधि-पत्य के समाचार पढ़ते हो। कौन से मिशनरी इसके विरोध मे उपदेश देते हैं? सर्वाधिक रक्तपिपास राष्ट्र एक ऐसे तथाकथित धर्म की प्रशसा के गीत क्यो गाते हैं, जो ईसा का घर्म नही था ? यहदी और अरव ईसाई मत के जनक थे और ईसाइयो द्वारा उनका कितना उत्पीडन हुवा है। भारत मे ईसाइयो की ठीक तौल हो गयी है और वे सदोप सिद्ध हुए हैं।

वक्ता महोदय ने ईसाइयों के प्रति अनुदार होने की इच्छा न होने पर भी यह प्रकट करना चाहा कि दूसरों की दृष्टि में वे कैसे दिखायी पड़ते हैं। जो मिशनरी प्रज्विलत गर्त का उपदेश देते हैं, उनके प्रति लोगों में सन्नास का भाव है। मुसलमानों ने नगी तलवार ने नवते हुए वारवार भारत को पदाकान्त किया, और आज वे कहाँ हैं? सभी धर्म जहाँ सुदूरतम देख सकते हैं, वह है एक आध्यात्मिक तत्त्व। इसलिए कोई धर्म विंदु से आगे की शिक्षा नहीं दे सकता। प्रत्येक धर्म में सारभूत सत्य होता है और असारभूत मज्या होती है, जिसमे यह रत्न रखा रहता है। यहूदी धर्म आस्त्र या हिन्दू धर्मशास्त्र में विश्वास रखना गौण है। परिस्थितियाँ वदलती हं, पात्र भिन्न हो जाता हं, किन्तु सारभूत सत्य बना रहता है। मारभूत मत्य वही रहते हैं, इसलिए प्रत्येक सम्प्रदाय के शिक्षित लोग सारभूत सत्यों को अपने

हिन्दुमों के ममें मे जबारवाद का कोई खिबान्त नहीं है। ईसा केनस पर प्रदर्शक हैं। प्रत्येक स्त्री-मुक्त दिव्य प्राची है पर मानी वह एक पर्ने से इका है बिसे उसका वर्ग हटाने का प्रयत्न कर रहा है। उसे हटाने की ईसाई नजार वहते हैं और वे मुक्ति कहते हैं। ईस्वर व्यान का रचमिता पासक मीर सहाबक है।

जिन जन्य विषयों पर उन्होंने जपना मठ प्रकट किया और विनको छापोपार विवेषना की वे ज़िन्निखिख हैं—हैंडाई मर्गज्याप्त प्रेडमिटोप्यन वर्ष का वर्गो-प्राह और उन्हों सहहिन्नुता हम देश म कालर्युवा और पुरोहित। कर्षेद्री नहां कि ये पुरोहित कोग कालरी के बचे न हैं और उन्होंने हिन्दा है और नहींने मह जानना बाहा कि यदि उन्हें सपने वेतन के लिए हैंन्बर पर जवतन्तित पहने पड़े तो वे दिनने पिनो तक वर्ष में टिक एक्से। आरत की बादि-सवा विश्व की हमारी प्रस्थता और सन्तिवयक हमारे छानास्त्र काल दवा अस्य विविध विषयों पर सर्वेस म मावज करने के बाद बन्दा महोद्य में उपहार किया।

#### धार्मिक समन्वय

### (शैनिना इवनिम स्यूच २२ मार्च १८९४ ई.)

वास साम संभीत प्रवेशीय संभीती हिन्दू गहुरी विस्ववसी स्वत्वासी भीतामण्यती व स्वत्य वर भावण विचा। वे तुर्वी वेण्यूया आस्त्र त्यि हम्में वेण्यूया आस्त्र त्यि हमें की स्वीर उत्तर वंश ही हमें हम्में वेण्यूया आस्त्र त्यि हमें की उत्तर वंश ही हमें हम स्वीर के स्वीर उत्तर वंश ही हमें हम स्वाय व स्वाय प्रवेश का स्वीर वे वे तिन्य वर्ष की स्वाय की स्वय की स्वाय की स्वय की स्वाय क भारत के लोगों ने दक्षिण भारतीयों पर अपना आचार लादने का प्रयत्न नहीं किया, लेकिन दक्षिणवालों ने उत्तरवालों की वहुत सी रीतियों को घीरे घीरे अपना लिया। भारत के घुर दक्षिणी भाग में कुछ ईसाई है, जो उस घम में हजारों (?) वर्षों से रहें हैं। स्पेनी लोग ईसाई मत को लेकर लका पहुँचे। स्पेनवाले सोचते थे कि उन्हें उनके भगवान् का आदेश हैं कि गैर ईसाइयों को मार डालों और उनके मदिरों को विध्वस्त कर दो।

यदि विभिन्न घर्म न हो, तो कोई घर्म जीवित नही रह सकता। ईसाई को अपने स्वार्यपरायण घर्म की आवश्यकता है। हिन्दू को अपने घर्म की आवश्यकता है। जिनकी स्थापना किसी वर्मग्रय पर की गयी थी, वे आज भी टिके है। ईसाई लोग यहूदियो को अपने धर्म मे क्यो नही ला सके <sup>?</sup> वे फारस के निवासियो को ईसा**ई** क्यो नहीं बना सके ? वैसा ही मुसलमानो के साथ क्यो नहीं कर सके ? चीन या जापान पर उस तरह का प्रभाव क्यो नहीं डाला जा सकता ? प्रथम मिशनरी घर्म वौद्धो का था। उनके घर्म मे अन्य किसी भी घर्म की तुलना मे घर्म-परिवर्तन द्वारा आये हुए लोगो की सख्या दुगुनी है और उन्होंने एतदर्थ तलवार का प्रयोग नहीं किया था। मुसलमानो ने शक्ति का प्रयोग सर्वाधिक किया और तीन मिशनरी धर्मों मे से इसलाम को माननेवालो की सख्या सबसे कम है। मुसलमानो के अपने वैमव के दिन थे। प्रतिदिन तुम रक्तपात द्वारा ईसाई राष्ट्रो के नये देशो पर आधि-पत्य के समाचार पढ़ते हो। कौन से मिशनरी इसके विरोध मे उपदेश देते है ? सर्वाधिक रक्तिपिपासु राष्ट्र एक ऐसे तथाकथित धर्म की प्रशसा के गीत क्यो गाते हैं, जो ईसा का घर्म नही था? यहदी और अरव ईसाई मत के जनक थे और ईसाइयो द्वारा उनका कितना उत्पीडन हुआ है। भारत मे ईसाइयो की ठीक तौल हो गयी है और वे सदोष सिद्ध हुए हैं।

वक्ता महोदय ने ईसाइयो के प्रति अनुदार होने की इच्छा न होने पर भी यह प्रकट करना चाहा कि दूसरों की दृष्टि में वे कैसे दिखायी पढ़ते हैं। जो मिशनरी प्रज्विलत गर्त का उपदेश देते हैं, उनके प्रति लोगों में सत्रास का भाव है। मुसलमानों ने नगी तलवारें नचाते हुए वारबार भारत को पदाक्रान्त किया, और आज वे कहाँ हैं? सभी धर्म जहाँ सुदूरतम देख सकते हैं, वह है एक आध्यात्मिक तत्त्व। इसलिए कोई धर्म इस विंदु से आगे की शिक्षा नहीं दे सकता। प्रत्येक धर्म में सारभूत सत्य होता है और असारभूत मजूषा होती है, जिसमे यह रत्न रखा रहता है। यहूदी धर्मशास्त्र या हिन्दू धर्मशास्त्र में विश्वास रखना गौण है। परिस्थितियाँ बदलती है, पात्र भिन्न हो जाता है, किन्तु सारभूत सत्य बना रहता है। मारभूत सत्य वही रहते हैं, इसलिए प्रत्येक सम्प्रदाय के शिक्षत लोग सारभूत सत्यों को अपने

पाछ बनाये रखते हैं। धीपी की स्रोल बाकर्षक मही है सेकिन मोती उसके मीतर है। युनिया के छोटे से माग के लोगों को धर्म-गरिवरित कर रीगार्ड बानाने से पहले ही रीगार्ड कमें कई पत्रों में विमानित हो आपना । प्रकृति का नहीं निवम है। युन्ती के महान् वाधिक बाब-गृत्व से सेवल एक बाब-ग्रन्थ क्यों हुए किया गर्द है। युन्ती के महान् वाध-गृत्व स्थीत को सारी उत्तर दें। बन्दा महिन्य में बार दि हम प्रकृत का बाव्य उसन्वय देंको। का प्रविच्य कि पत्रिक का सेवरित हम सेवरित हम सेवरित के स्थानित की प्रविच्य हम सेवरित हम स

बाधोपान्य वस्ता महोयय में बापने हैंछ के वर्ष के छमर्थन का प्रमाष्ट किया। उन्होंने कहा कि यह खिडा हो चुका है कि रोमन कैंगोलिक वर्ष की पूरी कर्म-व्यवस्था बीडा वर्षप्रको से की नायों है। बीडा व्यावस्थातिहान ने व्यवस्थात मेंदिकता दमा बीत की पवित्रता के उत्कृष्ट बाधार-नियंव की उन्होंने कुछ विस्तारपूर्वक हमीया की कैंदिन बताया कि बहा तक इंक्यर की समुध्यता ये विस्तास ना प्रस्त है उससे बडोबना प्रकास पड़ा अनुस्ता के बारो स्वावस्थाति को पूर्व की स्थापार के नियमों का पासना से नियस के—'सम्बं करते। स्वावस्थाति वसी पूर्व करी।

### सुदूर भारत से

### (वैगिना कृरियर-हेरल्ड १२ मार्च १८९४ ई.)

नाम धायनाम 'हीटल निवेंट' हैं। नदा में एक समयान नुबीस नाइति ना मध्यपूर्ति पुत्रा नैश हुआ ना हुय्य नमें होने के नारण निवकी तथ शत्य-निन में मुत्ता जैंगी स्पेन सामा मीर भी नािक प्रस्कृतित हो रही थी। नियाल तथा उपन्य मतदार के गींचे नेगां से चूर्ति ट्यन रही थी। ये सत्यन ने हिन्दू मार्गेरियोर्क स्वामी निन्ने कान्य (निनेतालय)। धी नामण बादमीय ने समय निन करेंगी नावर्गे ना मार्गेश नरते हैं वे सुद्ध दाना स्वावस्थनत्व होंगे हैं और उपनास्त्र में मोर्ग दियोगन नर्द्र होंगे यर नी विचार कारत है। क्षिणहर्त्व प्रसाद निर्म हैं में मार्ग्य दीन की नामण ने उचना नगर में नई बार व्यास्त्रात दिये हैं और ईनाइमें दीन की नामण ने में कारण प्रति निषद दुरु लीगों में नैर भार दैंगा हो प्रसाह है। में विवान् बीख (?) जब एवेडगी में निए स्थाना हुंट जहाँ भाषण का आयोजन था, उसके ठीक पहले 'कूरियर हेरल्ड' के प्रतिनिधि ने कुछ मिनट तक उनसे वातचीत की। श्री कानन्द ने वार्तालाप कें समय कहा कि ईसाइयों में नैतिक आचार से स्वलन सामान्य सी वात है और इस पर उन्हें आश्चर्य होता है, किन्तु सभी धर्मों के अनुयायियों में गुण-दोप पाये जाते हैं। उनका एक वक्तव्य निश्चय ही अमेरिका-विरोधी था। जव उनसे पूछा गया कि क्या हमारी सस्थाओं की जाँच-पडताल करते रहे है, तो उन्होंने जवाव दिया, "नहीं, मैं तो धर्मोपदेशक मात्र हूँ।" इससे कुतूहल का अभाव और सकीण भावना दोनों प्रदिश्तत होते हैं, जो किसो ऐसे व्यक्ति के लिए विजातीय प्रतीत होते हैं, जो धार्मिक विषयों में इस वौद्ध (?) उपदेशक जैसा निप्णात हो।

होटल से एकेडमी वस एक कदम के फासले पर है और ८ वर्ज रोलैंड कोन्नोर ने वक्ता महोदय का परिचय छोटी सी श्रोतृमण्डली के समक्ष दिया। वे लम्बा गेरुआ वस्त्र घारण किये हुए थे, जो एक लाल दुपट्टे से वैँघा था और पगडी वाँचे हुए थे, जान पडता था कि शाल की पट्टी लपेट ली गयी हो।

आरम्भ में ही वक्ता महोदय ने कहा कि मैं धर्मप्रचारक के रूप में नहीं आया हूँ और किसी वौद्ध का यह कर्तव्य नहीं होता है कि अन्य लोगों से धर्म-परिवर्तन कराकर उन्हें अपने घर्म में शामिल करें। उन्होंने कहा कि मेरे व्याख्यान का विषय होगा 'घर्मों का समन्वय।' श्री कानन्द ने कहा कि प्राचीन काल में कितने ही धर्मों की नीव पड़ी और वे नष्ट हो गये।

उन्होंने कहा कि राष्ट्र के दो-तिहाई लोग बौद्ध (हिन्दू) हैं तथा शेष एक-तिहाई मे अन्य धर्मों के लोग हैं। उन्होंने कहा कि बौद्धों के धर्म मे इसके लिए कोई स्थान नहीं है कि भविष्य मे मनुष्यों को यातना सहनी पड़ेगी। इस प्रसंग में ईसाइयों से वे भिन्न हैं। ईसाई लोग किसी आदमी को इस लोक में पाँच मिनट के लिए क्षमा प्रदान कर देंगे और आगामी लोक में चिरतन दण्ड के भागी बना देंगे। वुद्ध ने सर्वप्रथम सार्वभौम भ्रातृत्व का पाठ सिखाया। आज यह बौद्ध मत का आधारभूत सिद्धान्त है। ईसाई इसका उपदेश तो देता है, पर अपनी ही सीख को व्यवहार में नहीं लाता।

उन्होंने दक्षिण के नीग्रो लोगो की दशा का दृष्टान्त दिया, जिन्हें होटलो में जाने की अनुमित नहीं है और न जो गोरो के साथ एक ही कार में सवार हो सकते हैं और वह ऐसा प्राणी है, जिसके साथ कोई सम्भ्रान्त व्यक्ति बातें नहीं करता। उन्होंने कहा कि मैं दक्षिण में गया था और अपनी जानकारी तथा पर्यवेक्षण के आघार पर ये बातें कह रहा हूँ।

पास नताने रखते हैं। सीपी की बोक आकर्षक गही है, छेकिन मोती उसके भीवर है। हुतिया से छोटे से माग के छोपी की वर्ष-मरिवर्तित कर ईसाई बताने से पढ़े से दिया से कई पढ़ी में कियानित हो जायही का यही तिया है। पृत्यों के महान् वाधिक बाव-नृत्य से केवक पास नाय-मन बची हाजिया मार्ग ट हम प्रमान् वाध-नृत्य-सनीत की सार्प पहिने हो। बचा महिस्स ने बोर दिया कि पवित्र बची हुए किया है। कुपता महिस्स ने बोर दिया कि पवित्र बची हुए किया निर्माण करने के से प्रमान कर से बची सार्प प्रमान के स्वाप महिस्स ने बोर दिया कि पवित्र बची हुए के सार्प प्रमान के स्वाप पहिने हुए महिस्स की प्रमान होता बाईए। से प्रका प्रका स्वित्र से सिक्टर निर्देशिय पूर्ण का निर्माण करते हैं। यह नावस्प वनक प्रवित्र पहिने से हुए में प्रका प्रमान करते हैं। यह नावस्प वनक वित्र पहुके से हुए महिस्स ने हुनिया की महिस्स से प्रका प्रका स्वाप से सुक्त स्वाप के सुक्त स्वाप से सुक्त सुक्त स्वाप से सुक्त सुक्त स्वाप से सुक्त सुक्त स्वाप से सुक्त सुक्त सुक्त सुक्त से सुक्त सुक्

बाबोपान्त वक्ता गहोवय में बपने देश के बमें के समर्थन का प्रमास किया। उन्होंने कहा कि यह रिख हो चुका है कि रोजन कैमीकिक चर्च को पूरी बमें न्यावान बीज मर्गवनी से की नयी है। बोज बाबार-सहिता के बन्दार्थन मैरिक्टा तथा बीवन की परित्रता के उन्हान्द बाबार-सित्रम की उन्होंने कुछ मिरता पूर्वक समीया की केविन बताया के बाई कि देशवर की समुमता के विकास का प्रकार करने अवेदावाद प्रकार दहा। क्षमुक्त को समुमता बात वी बुज के स्वाचार के निवसों का पाकन। ये निवस से—क्षम्क बनी स्वचारों को पूर्व की।

### सदूर भारत से

### (सैंगिना कृष्मिर-हेटकड २२ सार्च १८९४ ई.)

कल सामकाख है। इस निर्मेट के कहा में एक वक्षमान मुझेल आहारि की सम्प्रमूचि पुरुष मैदा हुआ वा हव्या नहीं होने के कारण निवासी सम वर्ग-परिव एं मुक्ता पियो रचेव सामा मीर भी नांबिक प्रमुद्धित हो गुरी थी। दिसाल कम उस्में मारक के नीचे नेती से बुद्धि दान के प्रमुख्य मेदी हैं के स्वाद मेदित हैं मेदित हैं के मारक मेदित हैं मिदित हैं के स्वाद सम्प्री निर्मे कोम्स्य निम्म समित हैं मिदित हैं मेदित हैं मेदित हैं मेदित हैं मेदित हैं मिदित हैं मिदित

चना करने लगते और सवका निष्कर्प स्पष्टत अपने ही देश के लोगो के पक्ष में निकालते, यद्यपि ऐमा करने में वह अत्यन्त शिष्टता, उदारता और जालीनता से काम लेते थे। उनके कुछ श्रोताओं को हिन्दुओं की सामाजिक और पारिवारिक दशाओं की सावारणत अच्छी जानकारी थी तथा जिन वातों का वक्ता महोदय ने जिक किया, उन पर वे उनसे दो-एक चुनौती के प्रश्न पूछना पसद करते। दृष्टान्त के तीर पर, जब उन्होंने नारीत्व के प्रति हिन्दू भावना को मातृत्व के आदर्श के रूप में घडल्ले से सुन्दरतापूर्वक चित्रत किया और वताया कि वह सदा श्रद्धास्पद है, यहाँ तक कि इतनी आस्थामयो भिनत के साथ उसकी पूजा की जाती है कि नारी के प्रति सर्वाधिक सम्मान की भावना रखनेवाले नि स्वार्थ तथा सच्चे अमेरिकी सपूत, पित एव पिता उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते, तव कोई व्यक्ति यह प्रश्न पूछकर उसका उत्तर जानना चाहता कि अधिकाश हिन्दू घरों में, जहाँ पित्नयों, माताओं, पुत्रियों और वहनों का निवास है, यह सुन्दर सिद्धान्त कहाँ तक चिरतार्थ होता है।

लाभ के प्रति लोभ, विलासपरायणता के राष्ट्रीय दुर्गुण, स्वार्थपरायणता और 'डालर-उपासक जाति' के मनोभाव के विरुद्ध, जो दवग गोरी युरोपीय तथा अमेरिकी जातियों को नैतिक तया नागरिक दृष्टि से घातक खतरे की ओर ले जानेवाली सकामक व्याघि है, उनकी फटकार विल्कुल ठीक थी और अन्यतम प्रमावोत्पादक ढग से उपस्थित की गयी थी। मन्द, कोमल, घीमी, आवेशरहित सगीतमयी वाणी मे जो विचार सन्निविष्ट थे, उनमे शब्दोच्चार की दृढतम शारी-रिक चेष्टा की शक्ति और आग भरी थी, तथा वह पैगम्बर के इस वचन के सदृश कि 'तूही वह मनुष्य है', लक्ष्य पर सीघे पहुँचती थी। किन्तू जब यह विद्वान हिन्दू, जो जन्म, स्वभाव तथा सस्कार से अभिजात है, यह सिद्ध करने का प्रयास करता है--जैसा कि बहुवा, और जान पडता है कि अर्द्ध अचेतन स्थिति मे विशेष विचारणीय विषय से दूर हटकर उसने वार वार किया—िक उसकी जाति का घर्म ईसाई घर्म की अपेक्षा विश्व के लाभ की दृष्टि से श्रेष्ठतर सिद्ध हुआ है, तो वह वर्म का भारी ठेका लेने का प्रयत्न करता है, यद्यपि हिन्दू वर्म सबसे निराला, स्वके-न्द्रित, निर्णयात्मक रूप से स्वात्मपरित्राणात्मक, निषेघात्मक और निष्क्रिय है तथा उसके स्वार्थपरक आलस्यपूर्ण होने के बारे मे तो न कहना ही ठीक है, और ईसाई धर्म जानदार, कर्मठ, स्वार्थ-विस्मृत, आदि-मघ्यान्त परोपकारपरायण और विश्व भर में व्याप्त हुआ कियात्मक घर्म है, जिसके नाम पर दुनिया के नव्बे प्रतिशत सच्चे व्यावहारिक, नैतिक, आध्यात्मिक और लोककल्याणकारी कार्य हुए हैं तथा हो रहे हैं, चाहे उसके अविवेकी कट्टर अनुयायियो ने जो भी खेदपूर्ण और मद्दी भूलें क्यो न की हो।

हमारे हिन्दू भाइयों के साथ एक शाम

(नॉर्बेस्प्टन बेसी हेरस्व १६ अप्रैस १८९४ हैं )

चूँकि स्वामी विव कानन्त ने निर्वेषात्मक कम से मह सिक्क कर विमा कि समूर्य पार के हमारे समी पढ़ोसी यहाँ तक कि जो मुद्दुत्यम मायों में पहुँचे हैं, हमारे निकट करे मार्द है जिनसे केवल राग माथा पीति और वर्म जैसी छोड़ी हमारे निकट करे मार्द है कि महुनायी हिन्दू समानी ने सिनवार की शाम (१५ अप्रैल) को बर्ग माप्य को मूर्यिका के कम में क्या सपन राष्ट्र तथा पूमी के बन्ध प्रमुख पोट्टो के उद्भाव को प्रेतिहासिक क्यरेबा प्रस्तुत की जिससे यह सर्थ प्रमाणित हुवा कि बादियों का पारस्परिक प्राप्तुत किता बहुत से स्रोप सर्थ प्रमाणित हुवा कि बादियों का पारस्परिक प्राप्तुत किता बहुत से स्रोप सानने के किए प्रस्तुत है, उसकी बरेबा कही बविन सरस क्या है।

हिन्दू जीवन के नियम में नामपक्ष चर्चों हिन्दू बालक के जगम के विश्व उसके दिसमन्त्रमेश निवाह चरेलू जीवन की स्विध्य चर्चा से आरम्भ हुएँ जैनियाँ ने नह सुने के स्वाह चर्चा की नहीं मिली। वनता महोबय बहुमा पूर्वम विषय से दूर चर्क जाते के जीर अपने वेस के जोगों तथा अपेडी बोलनेवानी जातियों की सामानिक नेतिक जीर जातिक पीतियों एवं जावनाओं को सुलनागर जानेन चना करने लगते और सबका निष्कर्ष स्पष्टत अपने ही देश के लोगो के पक्ष में निकालते, यद्यपि ऐसा करने में वह अत्यन्त शिष्टता, उदारता और शालीनता से काम लेते थे। उनके कुछ श्रोताओं को हिन्दुओं की सामाजिक और पारिवारिक दशाओं की साघारणत अच्छी जानकारी थी तथा जिन वातो का वक्ता महोदय ने जिक्र किया, उन पर वे उनसे दो-एक चुनौती के प्रश्न पूछना पसद करते। दृष्टान्त के तौर पर, जब उन्होंने नारीत्व के प्रति हिन्दू भावना को मातृत्व के आदर्श के रूप में घडल्ले से सुन्दरतापूर्वक चित्रित किया और वताया कि वह सदा श्रद्धास्पद है, यहाँ तक कि इतनी आस्थामयी मिनत के साथ उसकी पूजा की जाती है कि नारी के प्रति सर्वाधिक सम्मान की भावना रखनेवाले नि स्वार्थ तथा सच्चे अमेरिकी सपूत, पति एव पिता उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते, तब कोई व्यक्ति यह प्रश्न पूछकर उसका उत्तर जानना चाहता कि अधिकाश हिन्दू घरो मे, जहाँ पत्नियो, माताओं, पुत्रियो और बहनो का निवास है, यह सुन्दर सिद्धान्त कहाँ तक चरितार्थ होता है।

लाभ के प्रति लोभ, विलासपरायणता के राष्ट्रीय दुर्गुण, स्वार्थपरायणता और 'डालर-उपासक जाति' के मनोमाव के विरुद्ध, जो दबग गोरी यूरोपीय तया अमेरिकी जातियो को नैतिक तथा नागरिक दृष्टि से घातक खतरे की ओर ले जानेवाली सकामक व्याधि है, उनकी फटकार विल्कुल ठीक थी और अन्यतम प्रभावोत्पादक ढग से उपस्थित की गयी थी। मन्द, कोमल, घीमी, आवेशरहित सगीतमयी वाणी में जो विचार सन्निविष्ट थे, उनमे शब्दोच्चार की दृढतम शारी-रिक चेष्टा की शक्ति और आग भरी थी, तथा वह पैगुम्बर के इस वचन के सदुश कि 'तूही वह मनुष्य है', लक्ष्य पर सीघे पहुँचती थी। किन्तू जब यह विद्वान हिन्दू, जो जन्म, स्वभाव तथा सस्कार से अभिजात है, यह सिद्ध करने का प्रयास करता है-जैसा कि वहुवा, और जान पडता है कि अर्द्ध अचेतन स्थिति मे विशेष विचारणीय विषय से दूर हटकर उसने वार वार किया—िक उसकी जाति का धर्म ईसाई धर्म की अपेक्षा विश्व के लाम की दृष्टि से श्रेष्ठतर सिद्ध हुआ है, तो वह धर्म का भारी ठेका लेने का प्रयत्न करता है, यद्यपि हिन्दू धर्म सबसे निराला, स्वके-न्द्रित, निर्णयात्मक रूप से स्वात्मपरित्राणात्मक, निषेधात्मक और निष्क्रिय है तथा उसके स्वार्यंपरक आलस्यपूर्ण होने के बारे मे तो न कहना ही ठीक है, और ईसाई वर्म जानदार, कर्मठ, स्वार्थ-विस्मृत, आदि-मघ्यान्त परोपकारपरायण और विष्व भर मे व्याप्त हुआ कियात्मक घर्म है, जिसके नाम पर दुनिया के नब्वे प्रतिशत सच्चे व्यावहारिक, नैतिक, आध्यात्मिक और लोककल्याणकारी कार्य हुए हैं तथा हो रहे हैं, चाहे उसके अविवेकी कट्टर अनुयायियो ने जो भी खेदपूर्ण और मद्दी भूलें क्यो न की हो।

परानु बाद हम क्षेप वापनी बादि की उस सेवडो वर्षों में नितरे है तब उछ जादि की वो बापनी उस हवारो वर्षों में नितरी है, मानविक नैदिक बौर बाम्या दिनक संस्कृति की बादाया उत्तम बिसूबि की बेदीयमान व्योधि का सर्वन करते की बिसे खिता है। उस प्रयोक नियमस बिकारवाले बमेरिकन की चाहिए कि वह स्वाधी बिन कानक से दर्शक करने बीर उनके प्राथक मुनने के बहसर की हाल से द बाने है। प्रयोक मिटिकक के लिए के बायसवालीय संस्थान पान

रिवरार (१५ अप्रेल) को दिल में तीखरे पहर इस विधिष्ट हिन्दू ने सिनवं कॉक्स के छात्रों के समस्र सायकालील प्रार्थना के समय मायब किया। दिस्तर का पितृत्व और मनुष्य का भातृत्व बस्तुत यह उनके मायन का विध्य वा। प्रत्येक भीता ने भी विवरण विधा है उत्तरे प्रकट होता है कि मायम का मन्त्रीर प्रमान पदा। उनकी पूरी विचारपारिया की यह विवेदता वी कि उत्तरे सन्त्रे पालिक मनोमान और उपनेश की स्वर्शीयक विधार उत्तराता थी।

#### (महे १८९४ की स्मिन काँकेन मासिक पणिका)

### भारत और हिन्दुस्य

### (स्यूयार्क वेकी द्रिब्यून २५ वर्गक १८९४ ई )

स्वामी विवेकातस्य ने कल सायकाळ वालकोई से शीमती आर्थर रिमर्व में गोप्टी-मण्डल के समल 'नारक बीट हिल्हुल' विशव पर प्रापल किया। मध्मम गानेवाली (Contralto) कुमारी सारा हम्बर्ट और उच्च कठ की गायिका (Soprano) कुमारी एनी विल्सन ने कई चुने हुए गीत गाये। वक्ता महोदय गेरुआ रग का कोट और पीली पगडी घारण किये हुए थे, जो भिक्षु की वेशभूवा कही जाती है। यह तब घारण किया जाता है, जब कोई बौद्ध (?) 'ईश्वर तथा मानवता के लिए सब कुछ' त्याग देता है। पुनर्जन्मवाद के सिद्धान्त पर विचार-विमर्श किया गया। वक्ता महोदय ने कहा कि बहुत से पादरी, जो विद्धान् की अपेक्षा झगडालू अधिक हैं, पूछते हैं, "यदि कोई पूर्व जन्म हुआ है, तो उसके प्रति कोई आदमी अचेत क्यो रहता है?" उत्तर यह था, "चेतना के लिए आघार की कल्पना करनी बच्चो जैसी चेष्टा है, क्योंकि आदमी को इस जीवन के अपने जन्म तथा वैसी ही अन्य बहुत सी बीती हुई घटनाओं की भी चेतना नहीं है।"

वक्ता महोदय ने कहा कि उनके घम में 'न्याय-दिवस' जैसी कोई चीज नहीं है और उनके ईश्वर न तो किसी को दिवत करते हैं और न पुरस्कृत। यदि किसी प्रकार कोई बुरा कम किया जाता है, तो प्राकृतिक दड तत्काल मिलता है। उन्होंने वताया कि जब तक वह ऐसी पूर्ण आत्मा नहीं बन जाती, जिसे शरीर का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, तब तक आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती रहती है।

## भारतीयो के आचार-विचार और रीति-रिवाज

(बोस्टन हेरल्ड, १५ मई, १८९४ ई०)

वार्ड के षोडश दिवसीय नसंगी (वस्तुत टाइलर स्ट्रीट डे नसंरी) के लामार्थ कल ब्राह्मण सन्यासी स्वामी विवेकानन्द की वार्ता 'मारत का धर्म' (वस्तुत भारत की रहन-सहन और रीति-रिवाज) विषय पर आयोजित थी, जिसे सुनने के लिए 'एसोसियेशन-हाल' महिलाओं से पूरा भरा हुआ था। पिछले वर्ष के शिकागो की मॉित वोस्टन में भी इस ब्राह्मण सन्यासी के दर्शन के लिए लोग बावले रहते हैं। अपने गम्भीर, सच्चे और सुसस्कृत व्यवहार से उन्होंने बहुतो को अपना मित्र बना लिया है।

उन्होंने कहा कि हिन्दू राष्ट्र को विवाह का व्यसन नहीं है, इसलिए नहीं कि हम लोग नारी जाति से घृणा करते हैं, वित्क इसलिए कि हमारा धर्म महिलाओं को पूज्य मानने की शिक्षा देता है। हिन्दू को शिक्षा दी जाती है कि वह प्रत्येक स्त्री को अपनी माता समझे। कोई पुरुष अपनी माता से विवाह नहीं करना चाहता। दिस्बर हमारे क्रिए गाला समबती है। स्वर्गस्य मगबान की हम किवित परवाद नहीं करते। वह तो इमारे सिए माता है। इस विवाह को निम्न संस्कारहीत मबस्पा समझते हैं और यदि कोई आबमी विवाह करता ही है तो इसका कारप यह है कि उसे मर्ग-कार्य में सहायतार्थ सहचरी की आवस्यकता है।

तम कहते हो कि हम क्रोग वपने देश की भक्तिकाओं के साथ दर्म्यदहार करते है। स्थार का कीन सा ऐसा राष्ट्र है जिसने अपनी महिलाओं के साब दुर्म्मवहार नहीं किया है ? यरीप या क्येरिका में पैसे के क्षोत्र में कोई पुरुष किसी महिछा है विवाह कर एक्ट्रा है और उसके डाकरों को हथिया सेने के बाद वसे ट्रक्य सरदा है। इसके विपरीत भारत में बब कोई स्थी वन के छोम में किसी पूस्त है विवाह करती है को सास्त्रों के अनुसार उसकी संखानों को वास समझा काता है जीर जब कोई बती पुरुष किसी हुनी से बिबाह करता है तब उसका सारा स्थ्या-पैसा पुली के हान में नका जाता है जिससे ऐसा बहुत कम सम्भव डोता है कि बपने बनावे की स्वामिनी को वह वर से बाहर निकास सर्थ।

तुम भीग कहते हो कि हमारे देश के कांप क्यामिक विशित और संस्काप्टीन है। किन्तु ऐसी बार्वे कहने में साजीनता का वो जमाव है उस पर हम कोपों की हुँची माती है। हमारे पहाँ गुग और जन्म के आबार पर बाति बनती है भन के बाबार पर नहीं। तुम्हारे पास कितनी भी बीस्त क्या न ही उससे भारत में कीई उन्बता नहीं प्राप्त होगी। बाति ने सबसे परीव बीर सबसे बनी वरावर माने

बाते हैं। यह उसकी सर्वोत्तम विवेदताओं में से एक है।

वन से विका ने भूखा का सुनगत हुआ है। यन के कारम ईसाइमी ने एक बुसरे नो पाना तमे कुन्यमा है। द्वेत जुना मीर लोग का नतक पत है। यहाँ ही बस काम ही बाम और बक्कमबुक्ता है। बाति मनुष्य को इन सबसे बबादी है। कम नत मे जीवन-वापन इसके कारण सम्भव है और इससे सकते रोबमार मिस्टी है। वर्ण-पर्म माननेवाके व्यक्ति को बारम-चिन्तन के लिए समय मिकता है और भारतीय समाज में बड़ी इमें नमीय्ट है।

त्राह्मण का जन्म इंश्वरीपासना के किए हुआ है। जिल्ला उच्चतर वर्षे होंगा उत्तमे ही अविक सामाजिक प्रतिकवी का निर्वाह करना पढेगा। वर्ष-स्थवस्था है हुमें राष्ट्र ने रूप म जीवित रूपा है और बचिप इसम बहुत से दौरा हैं पर उमरें मी अभिद इससे लाग है।

भी विवेशानन्त में प्राचीन और सामृतिक बीनी प्रशास के विस्वविद्यासमी तवा महाविद्यालयों का वर्णन दिया विद्युपन र बारागती है दिस्वविद्यालय की छात्र सवा आवार्य थे। जिसमें २

उन्होंने कहा कि जब तुम लोग मेरे घर्म के बारे मे अपना निर्णय देते हो, तब यह मान लेते हो कि तुम्हारा घर्म पूर्ण है और मेरा सदोप है, और जब भारत के समाज की आलोचना करते हो, तो उस हद तक उसे सस्कारहीन मान लेते हो, जिस हद तक वह तुम्हारे मानदण्ड से मेल नही पाता। यह मूर्वतापूर्ण है।

शिक्षा के सदमं मे वक्ता महोदय ने कहा कि भारत मे शिक्षित व्यक्ति आचार्य वनते है तथा उनसे कम शिक्षित व्यक्ति पौरोहित्य करते है।

## भारत के धर्म

(वोम्टन हेरल्ड, १७ मई, १८९४ ई०)

कल अपराह्न मे ब्राह्मण मन्यामी स्वामी विवेकानन्द ने 'वार्ड मिक्सटीन डे नसंरो'की सहायता के लिए 'एमोमियेशन हाल' मे 'भारत के धर्म' विषय पर व्याख्यान दिया। श्रोता वडी सख्या मे उपस्थित थे।

वक्ता महोदय ने सर्वप्रथम वताया कि भारत मे मुसलमानो की जनसंख्या पूरी आवादो का पचमाश है। उन्होंने इसलाम की समीक्षा की और कहा कि वे 'प्राचीन व्यवस्थान' और 'नव व्यवस्थान', दोनों के प्रति आस्था (?) रखते है। लेकिन ईसा मसीह को वे केवल पैगम्बर मानते है। उनका कोई घामिक सघ नहीं है, हाँ, वे कुरान का पाठ करते हैं।

एक और जाति पारिसयों की है, जिनके धर्मग्रंथ को जेंद-अवेस्ता कहते हैं। उनका विश्वास है कि दो प्रतिद्वद्वी देवता हैं—एक शुभ, अहुर्मज्द और दूसरा अशुभ, अहिर्मन। उनका यह भी विश्वास है कि अन्त मे अशुभ पर शुभ की विजय होती है। उनकी नीति-सहिता का साराश है—'शुभ सकल्प, शुभ वचन और शुभ कर्म।'

खास हिन्दू वेदो को अपना प्रामाणिक घर्मग्रय मानते हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति को वर्ण के आचार-विचार के पालन के लिए बाध्य करते हैं, किन्तु धार्मिक मामलो मे विचार के लिए पूरी स्वतन्त्रता देते हैं। जनके विघान का एक अग यह है कि वे किसी महात्मा अथवा पैगुम्बर का वरण करते हैं, जिससे वे उससे नि सृत आध्यात्मिक प्रवाह से अपने को कृतार्थ कर सकें।

हिन्दुओ की तीन विभिन्न घार्मिक विचारघाराएँ थी—दैतवादी, विशिष्टा-दैतवादी और अदैतवादी—और इन तीनो को अवस्थाएँ समझा जाता है, जिनसे होकर प्रत्येक व्यक्ति को अपने घार्मिक विकास-क्रम के अन्तर्गंत गुजरना पहता है। ईस्कर इमारे मिए पाता समक्ती है। स्वर्गस्थ समवान की हम क्रिकित परवाह नहीं करते। वह दो हमारे किए माता है। हम निवाह को निम्न संस्थायहैंप वयस्या समझते हैं और यवि कोई बादमी विवाह करता ही है, तो इसका नारन यह है कि उस पर्म-दायें से सहायवार्ण सहपती की आवश्यकता है।

तुम कहते ही कि हम क्षोग अपने वेदा की महिकामों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। सरार का चीन सा एसा राष्ट्र है जिसने वपना महिकामा के साब दर्मनहार नहीं किया है ? युरोप या अमेरिका में पैक्षे के स्रोम में कोई पुरुष किसी महिका से विवाह कर सकता है और उसके कालचे को हथिया सेने के बाद उसे इकटा सकता है। इसके विपरीय मारत में जब कोई स्त्री पन के सीम में किसी पूर्य से निवाह करती है यो चारनों के अनुसार उसकी शन्तानों को बास समक्षा जाता है और वर्ष कोई मनी पुरुष किसी रनी से विवाह करता है तब उसका सारा स्वयानीसा पत्नी के हाम में चला जाता है जिससे ऐसा बहत कम सम्बद होता है कि अपने सवाने की स्वामिनी को बह वर से बाहर निवास सके।

तुम लोग वहते हो कि हमारे देश के बाम जवामिक अधिसित और उस्तायहैंग हैं। किन्तु ऐसी वार्ते बहुने में साबीनता का वो भगाव है उस पर हम कोमी की हैंसी मानी है। इसारे यहाँ नून जीर जन्म के आमार पर माति कनती है, बन के आमार पर नहीं। सुन्हारे पास कितनी जी बीलत क्यों न ही उससे भारत में की उच्चता नहीं प्राप्त होगी। बादि में सबसे धरीब मीर सबसे बनी बदाबर माने वादे हैं। यह उसकी सबॉत्तम विधेपताओं में से एक है।

भन से निश्व म युद्धा का सूचपात हुआ है। यन के कारण ईसाइयों ने एक दूसरे नो पावा तथे पुणका है। होंग भूगा और सोम का जनक मन है। यहाँ हो। बस नाम ही नाम और परत्ममुन्ता है। बाति मनुष्य को दन सबसे अवादी है। राम भन म जीवन-वापन इसके कारण सम्बन्ध है और इससे सबको रोजवार मिल्डी है। बर्ज-पर्म गाननवासे व्यक्ति को आश्य-विकास के सिए समय मिसदा है और

भारतीय नमाज म वहां इस बसीय्ट है।

भाराम का जन्म रीजरोपानमा के सिए हुआ है। जितना उपवृद्ध क्य हीना उद्यति ही अपिश भाषाजित प्रतिवर्णा का निर्वाट करना पहुँगा। वर्ष-स्वयस्था नै हम राप्त के रूप व जीवित रुपा है और यद्यपि इसमें बहुत से बीप है पर उनसे भी अधित इसरे लाग है।

भी विकासका न प्राचीन और बायनिक बोनो प्रकार के विक्वविद्यासयी क्या मराविद्याच्यो का वर्णन विया विद्यालय बारायणी व वित्वविद्यालय की

सात्र तथा आवार्य है। जिसम र

उन्होंने कहा कि जब तुम लोग मेरे घम के बारे मे अपना निर्णय देते हो, तब यह मान लेते हो कि तुम्हारा प्रमं पूण है और मेरा मदोप है, और जब भारत के समाज की आलोचना करने हो, तो उम हद तक उने मस्कारहीन मान लेते हो, जिस हद तक वह तुम्हारे मानदण्ड में मेल नहीं खाता। यह मृगंतापूर्ण है।

शिक्षा के सदमें मे वक्ता महोदय ने कहा कि भारत मे शिक्षित व्यक्ति आचार्य वनते है तथा उनसे कम शिक्षित व्यक्ति पौरोहित्य करते हैं।

## भारत के धर्म

(बास्टन हेरल्ड, १७ मई, १८९४ ई०)

कल अपराह्म मे ब्राह्मण सन्यामी स्वामी विवेकानन्द ने 'वार्ड सिक्सटीन डे नर्सरी' की सहायता के लिए 'एसोसियेशन हाल' मे 'भारत के धर्म' विषय पर व्याख्यान दिया। श्रोता वडी सख्या मे उपस्थित थे।

वक्ता महोदय ने सर्वप्रयम वताया कि भारत में मुसलमानों की जनसंख्या पूरी आवादी का पचमाश है। उन्होंने इसलाम की समीक्षा की और कहा कि वे 'प्राचीन व्यवस्थान' और 'नव व्यवस्थान', दोनों के प्रति आस्था (?) रखते है। लेकिन ईसा मसीह को वे केवल पैंगम्बर मानते हैं। उनका कोई घार्मिक सघ नहीं है, हाँ, वे कुरान का पाठ करते हैं।

एक और जाति पारिसयों की है, जिनके घर्मग्रंथ को जैद-अवेस्ता कहते है। उनका विश्वास है कि दो प्रतिद्वद्वी देवता है—एक शुभ, अहुर्मेज्द और दूसरा अशुभ, अहिमेंन। उनका यह भी विश्वास है कि अन्त में अशुभ पर शुभ की विजय होती है। उनकी नीति-सहिता का साराश है—'शुभ सकल्प, शुभ वचन और शुभ कमें।'

खास हिन्दू वेदो को अपना प्रामाणिक धर्मग्रथ मानते हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति को वर्ण के आचार-विचार के पालन के लिए बाध्य करते हैं, किन्तु धार्मिक मामलो मे विचार के लिए पूरी स्वतन्त्रता देते हैं। उनके विधान का एक अग यह है कि वे किसी महात्मा अथवा पैगम्बर का वरण करते हैं, जिससे वे उससे नि सृत आध्यात्मिक प्रवाह से अपने को कृतार्थ कर सकें।

हिन्दुओ की तीन विभिन्न घार्मिक विचारघाराएँ थी—द्वैतवादी, विशिष्टा-द्वैतवादी और अद्वैतवादी—और इन तीनो को अवस्थाएँ समझा जाता है, जिनसे होकर प्रत्येक व्यक्ति को अपने घार्मिक विकास-क्रम के अन्तर्गत गुजरना पडता है। तीना ईस्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं किन्तु हैतवासियों का निस्ताय है कि बहुत त्वा चीन पुषक सत्ताएँ हैं, जब कि अग्रेतवासियों का कहना है कि बहुताय में केवस एक ही सत्ता है और यह एक सत्ता गं तो ईस्वर है मीर न जीव विकास कर वीतों से मतीत है।

नक्ता महीयम ने हिन्दू धर्म के स्वक्त का विश्वर्धन कराने के किए नेवों के उद्भारत मुनाये और कहा कि ईस्वर के साझासकार के लिए अपने ही ह्रवम की अवस्था बैटना परेगा।

पुन्तक-दुश्तिकाओं को वर्ग नहीं कहते। अन्तर्दृष्टि हारा मानव-बूरम में प्रवेश कर देखर त्वा अगरक सम्बन्धी सत्यों को बूँड निकासने को वर्ग कहते हैं। वेद कहते हैं जो कोई भी मुखे प्रिय होता है, उसे में ब्यूपि या प्रस्ता वर्ग नैता हैं जीर ब्यूपि कम बाना वर्ग का सर्वस्य है।

बनता महोरय ने जैतो के बने के उनकाब में विवरण पुताकर अपने व्यास्थान का उपरहार निया। जैन पर्मावकाबी कोच मुख्यीय-बन्तुको के प्रति उनकेश-नीय बया का स्थवहार करते हैं। उनके नैतिक विवास का मूकमन्त्र है—सहिंबी परनो वर्ग:।

## मारत में सम्प्रदाय और मत-मतान्तर

### (हॉर्बर्ड जिमसन १७ मई, १८९४ ई.)

कड सायकाल हिन्यू सन्तासी स्वामी विवेकानण ने 'हार्यक्र रिक्रिकस पूर्विभन' के तस्थानधान में सेवर हाल में नक्नृता थी। भाषल बड़ा रिक्रक्स या। स्पट तवा घाराप्रवाह बाणी में मृतूता तवा गम्भीरता के कारण बक्ता महोत्य के स्वास्थान वा सन्त्य प्रसाव पड़ा।

भारत मे सन्यासी होने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति विशेष इस विचार को अपने मन से दूर भगा दे कि वह शरीर है, वह अन्य मनुष्यो को भी आत्मा समझे। अत सन्यासी कभी विवाह नहीं कर सकता। जब कोई व्यक्ति सन्यासी वनता है, तब उसे दो प्रतिज्ञाएँ करनी पडती है। अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करने का ब्रत लेना पडता है। उसे घन ग्रहण करने या अपने पास रखने की अनुमित नहीं रहती। सन्यास घर्म की दीक्षा लेने पर प्रथम अनुष्ठान यह होता है कि उसका पुराना शरीर, पुराना नाम और जाति, सब नष्ट हो गये। तब उसका नया नाम-करण होता है और उसे बाहर जाने तथा घर्मोपदेश करने या परिव्राजक बनने की अनुमित मिलती है, किन्तु वह जो भी कर्म करे, उसके लिए पैसा नहीं ले सकता।

## ससार को भारत की देन

(ब्रुकलिन स्टैन्डर्ड यूनियन, फरवरी २७, १८९५ ई०)

हिन्दू सन्यासी स्वामी विवेकानन्द ने सोमवार की रात को ब्रुकलिन एथिकल एसोसियेशन के तत्त्वावधान में पियरेपोट और क्लिंटन स्ट्रीटो के कोने पर स्थित लाग आइलेंड हिस्टोरिकल सोसाइटी के हाल में बहुसख्यक श्रोताओं के सम्मुख एक माषण दिया। उनका विषय था 'ससार को भारत की देन।'

उन्होंने अपनी मातृभूमि की अद्भुत सुन्दरता का विवरण दिया, 'जहाँ सब-से पहले आचार-शास्त्र, कला, विज्ञान और साहित्य का उदय हुआ और जिसके पुत्रों की सत्यप्रियता और जिसकी पुत्रियों की पवित्रता की प्रशसा सभी यात्रियों ने की है।' इसके बाद वक्ता ने तेजी से उन सब वस्तुओं का दिग्दर्शन कराया, जो भारत ने ससार को दी हैं।

"वर्म के क्षेत्र मे", उन्होंने कहा, "उसने ईसाई वर्म पर अत्यविक प्रभाव हाला है, क्योंकि ईसा द्वारा दी गयी सब शिक्षाएँ पूर्ववर्ती बुद्ध की शिक्षाओं में देखी जा सकती हैं।" उन्होंने यूरोपीय और अमेरिकी वैज्ञानिकों की पुस्तकों से उद्धरण देकर बुद्ध और ईसा में वहुत सी बातों में समानता दिखलायी। ईसा का जन्म, ससार से उनका वैराग्य, उनके शिष्यों की सख्या और स्वय उनकी शिक्षा के आचार-शास्त्र वहीं हैं, जो उन बुद्ध के थे, जो उनसे कई सौ वर्ष पहले हो चुके थे।

वक्ता ने पूछा, "क्या यह केवल सयोग की बात है, अथवा बुद्ध का घर्म मचमुच ईसा के घर्म का पूर्व बिम्ब था? तुम्हारे विचारको मे से अघिकाश पिछली व्याख्या से सतस्य जान पहले हैं. पर कुछ ने. साइसपूर्वक यह भी कहा है कि ईसाई मत नहीं प्रकार बुद्ध मत की सतान है, जिस प्रकार ईसाई अमें के सर्वप्रवम अपमर्ग-मैनिकीयन अपवर्ग-को अब जाम शीर से बौद्धों के एक सम्प्रकाय की सिस्सा माना बाता है। इस बात के जब और भी कथिक प्रमाण हैं कि ईसाई पर्म की नीव वुड वर्म मे है। ये हमे मारतीय समाद असोक कगभग ३ वर्ग ईसा पूर्व के राज्य बाब के उन सबों में मिसरी 🕻 को बमी हाछ में सामने बाये हैं। वयोक ने समस्त मुनानी मरेखों से पनि की भी और उसके बर्मोंपबेसको ने उन्हीं मुमायों में बुई बर्म के निजातों का प्रकार किया था बड़ी सलासियों बाद ईसाई मर्म का उदम हुआ। इस प्रकार, इस तथ्य की स्थाक्या हो जाती है कि तुम्हारे पास हमारे निर्देश और ईस्बर के खबतार का विकास और हमारा आचार-सास्त्र कैसे पहुँचा और हमारे मन्दिरों की तेवा-पढ़ित शुम्हारे वर्तमान कैंगीकिक चर्चों की तेवा-पड़ित मार्च (Man) हे सेकर बैट' (Chant) और बेनीडिक्सन' (Benediction) एक से इतनी भिन्नती-जुल्ली नयो है ? बुद्ध वर्ष में ये बार्ले तुमसे बहुत पहले विचमान थी। जब तुम दन बातों के सबय में अपनी निर्णय-वृद्धि का उपमीन करो । प्रमाणित होने पर हम हिन्तु चुमहारे वर्ग की प्राचीनता स्वीकार करने की तैमार है मचपि हमारा बमें उस समय से बयमय तीत सी बर्य प्राना है, बब कि तुम्हारे वर्ग की करनता भी उत्पन्न शही हुई जी।

यही बात विवालों के सबस में भी स्वयं है। भारत ने पुरत्तन काम में सब हैं पहसे मैसीनिक चिनित्तक उत्तम किये ने मीर सर विविध्यम हर के मठानुसर सन्दों ने मिनिस रास्त्रमालें का पता कांग्रिकर सार्युत्तक विवस्त कानी मेर्र मानों नो मुझीस नमाने की निषि सिक्ताकर बायुत्तिक चिनित्त्वा विवाल में भी मोग बिना हैं। गणित में ती उसते मीर भी सक्ति किया है। क्योंक बीजनित्त प्यामित व्यक्तिय सीर काचुनिक विवाल की विवय—निया परित—स्वत्रम मानिकार मारत में हुना वा यहाँ तक कि बे बस नक की समूर्य स्त्रीतात सम्पत्ती मेन मामाराधिका है भारत में नाविष्यत हुए हैं। भीर बास्त्रम म सस्वर्त ने पत्त हैं।

'र्यान म ठो जैसा कि महान् जर्मन वार्यनिक शायेनहाँकर ने स्वीकार निर्मा है हम कब भी दूसरे राज्ये से बहुठ कीने हैं। समीण म नारत में सारार को शाव प्रभात स्वरंगे और जनने भायतकसमाहित अपनी वह अवनान्यति प्रयात की है विमान बानर हम देसा के समयम तीन यी पचात कर्य बहुके हि के दे है के नि बहु पूरी में ने नेक स्वाद्यी समायनी से पहुँची। यात्रा-विमान से जब हमारी सम्द्रम भागा कमी कोनों हारा कालन पूर्वतीय मादाबी की नामार रहेनार की जाती है, जो वास्तव मे अनर्गिलत सस्कृत के अपभ्रशो के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

"माहित्य मे हमारे महाकाव्य तया किवताएँ और नाटक किसी भी भाषा की ऐसी सर्वोच्च रचनाओं के समकक्ष हैं। जर्मनी के महानतम किन ने प्रकृतला के सार का उल्लेख करते हुए कहा है कि यह 'स्वर्ग और घरा का सिम्मलन है।' भारत ने ससार को ईसप की कहानियाँ दी है। इन्हें ईमप ने एक पुरानी सस्कृत पुस्तक से लिया है। उसने 'सहस्र रजनीचरित' (Arabian Nights) दिया है और, हाँ, सिन्ड्रैला और वीन स्टाक्स की कहानियाँ भी वही से आयी है। वस्तुओं के उत्पादन मे, सबसे पहले भारत ने एई और वैगनी रग बनाया। वह रत्नों से सबित सभी कौंशलों में निष्णात था, और 'शुगर' शब्द स्वय तथा यह वस्तु भी भारतीय उत्पादन है। अत में उसने शतरज, ताश और चौंपड के खेलों का आविष्कार भी किया है। वास्तव में सभी बातों में भारत की उच्चता इतनी अधिक थी कि यूरोप के भूखे सिपाही उसकी ओर आकृष्ट हुए, जिससे परोक्ष रूप से अमेरिका का पता चला।

"और अब, इस सबके बदले में ससार ने भारत को क्या दिया है ? बदनामी, अभिशाप और अपमान के अतिरिक्त और कुछ नही। ससार ने उसकी सतान के जीवन-रक्त को रींदा है, उसने भारत को दरिद्र और उसके पुत्रो तथा पुत्रियो को दास बनाया है, और इतनी हानि पहुँचाने के बाद वह वहाँ एक ऐसे घर्म का प्रचार करके उसका अपमान करता है, जो अन्य सब घर्मों का विनाश करके ही फल-फूल सकता है। पर भारत मयभीत नहीं है। वह किसी राष्ट्र से दया की भीख नहीं माँगता। हमारा एकमात्र दोष यह है कि हम जीतने के लिए लड नही सकते, पर हम सत्य की नित्यता मे विश्वास करते हैं। ससार के प्रति भारत का सबसे पहला सदेश उसकी सद्भावना है। वह अपने प्रति की गयी बराई के बदले मे भलाई कर रहा है और इस प्रकार वह उस पुनीत विचार को कार्यान्वित कर रहा है, जो भारत मे ही उदय हुआ था। अत मे, भारत का मदेश है कि शाति, शुभ, र्घैर्य और नम्रता की अत मे विजय होगी। क्योंकि वे यूनानी कहाँ हैं, जो एक समय पृथ्वी के स्वामी थे ? समाप्त हो गये। वे रोमवाले कहाँ हैं, जिनके सैनिको की पदचाप से ससार काँपता था ? मिट गये। वे अरब वाले कहाँ हैं, जिन्होंने पचास वर्षों मे अपने झढे अटलान्तिक (अघ) महासागर से प्रशात महासागर तक फहरा दिये थे <sup>?</sup> और वे स्पेनवाले, करोडो मनुष्यो के निर्दय हत्यारे, कहाँ हैं ? दोनो जातियाँ लगभग मिट गयी हैं, पर अपनी सतान की नैतिकता के कारण, यह दयालुतर जाति कभी नहीं मरेगी, और वह फिर अपनी विजय की घडी देखेगी।"

हर पायम के जल में जिस पर चून ताकियों वजी स्वामी विवेदानान में पारतीय रीति-रिवाबों के बारे म कुछ प्रत्यों के उत्तर दियं। उन्होंने तिषवासम्ब क्य से उस करन की सरवात को जरवीकार किया वो नव्य (करवरी रूप) के रहेवर मूनियन में प्रकाधित हुआ वा और जिसम नहा जया वा कि प्रास्त में विन बामों के प्रति नुरा व्यवहार किया जाता है। उन्हाने नहा कि उनके किए कानून हारा न केवल वह सम्पत्ति मुर्रावित है भी विवाह से पहले उनकी वी वर्ग वह वह भी भी उन्हें प्रत्ये के प्राप्त होती है जिसकी मृत्यू के उपरात निविचारी पुरुषों की कती के कारण बहुत कम विवाह करती है। मारत में विववार, पुरुषों की कती के कारण बहुत कम विवाह करती है। उन्होंने यह भी कहा कि पतिया की मृत्यू पर उनकी पतियों का जारम-बिल्वान और जगनाय के पहियों में मीचे उनका कम जारम-विकास पूर्णवास वह हो गया है और इस सकम न उन्होंने प्रमाल के लिए सर विकास हरर की हिस्ही बॉफ व इवियन एस्पापर का हवाका दिया!

### मारत की बाल विषवाएँ

(बेसी ईनक फरवरी २७ १८९५)

हिन्दू सम्यानी स्वामी विवेतानय ने शोमबार ही राठ को बुवहिन प्रियम्प एसोसियेजन के तरवावधान म ब्रिस्टारियक शीसास्टी हुए में 'संसार को मारव मी होत पर एक माध्य विचा। यब स्वामी मण पर बाने तो हुए के लगमन १५ स्वित्त में पर एक माध्य विचा। यब स्वामी मण पर बाने तो हुए के लगमन १५ स्वित्त में पर पर बाने मादत में दिनी वर्ष के प्राप्त में देवी बार्च के के प्राप्त में देवी बार्च के के प्राप्त में स्वामी वेपन मैं ने किया मात्र में प्राप्त में स्वामी वेपन मात्र में प्राप्त में प्राप्त में स्वामी ने मात्र में प्राप्त में स्वामी ने मात्र में प्राप्त में स्वामी ने मात्र में स्वामी को प्राप्त में प्राप्त में स्वामी मात्र में प्राप्त में स्वामी मात्र में स्वामी स्वामी स्वामी मात्र में स्वामी स्वामी

"यर गाय है हि कुछ रिम्बू बरन छोटो बायू में विवार कर केने हूँ। दूसरे उस समय दिगाह करने हैं जब के काफी बजे हो जाने हैं और कुछ कभी विवाह हो नहीं करने। मेरे दिशायर का विवाह उस समय हुआ का जब वह विस्कृत बाका के। मेरे पिता ने चौदह वर्ष की आयु मे विवाह किया था और मैं तीस वर्ष का हूँ और तो भी अविवाहित हूँ। जब पित की मृत्यु होती है, तो उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति विघवा को मिलती है। यदि कोई विघवा निर्वन होती है, तो वह वैसी ही होती है, जैसी कि किसी भी अन्य देश मे गरीब विघवाएँ होती है। कभी कभी वूढे पुरुष विच्यों से विवाह करते है, पर पित यदि घनवान होता है, तो विघवा के लिए यह अच्छा ही होता है कि वह जल्दी से जल्दी मर जाय। मैं सारे भारत मे घूमा हूँ, पर मुझे ऐसे दुर्व्यवहार का एक भी उदाहरण नहीं मिला, जिसका उल्लेख किया गया है। एक समय था, जब लोग अघ वामिक थे, विघवाएँ थी, जो आग मे कूद जाती थी और अपने पित की मृत्यु पर ज्वाला मे भस्म हो जाती थी। हिन्दुओं को इसमे विश्वास नहीं था, पर उन्होंने इसे रोका नहीं, और जब अग्रेजों ने भारत पर नियत्रण प्राप्त किया, तभी इसका अतिम रूप से वर्जन हुआ। ये नारियाँ सत समझी जाती थी और अनेक दिशाओं में उनकी स्मृति में स्मारक वने हुए हैं।

# हिन्दुओ के कुछ रीति-रिवाज

(बुकलिन स्टैडर्ड यूनियन, अप्रैल ८, १८९५ ई०)

पिछली रात बुकलिन एथिकल सोसाइटी की एक विशेष बैठक, विलन्टन एवेन्यू की पाउच गैलरी मे हुई, जिसमे प्रमुख बात हिन्दू सन्यासी स्वामी विवेकानन्द का एक भाषण था। इस भाषण का विषय था 'हिन्दुओं के कुछ रीति-रिवाज उनका क्या अर्थ है और उनको किस प्रकार ग़लत समझा जाता है।' इस विशाल गैलरी मे बहुत से लोगो की भीड थी।

अपने पूर्वीय वस्त्रों को घारण किये हुए, दीप्त नयनों और तेजस्वी चेहरेवाले स्वामी विवेकानन्द ने अपने लोगों, अपने देश और उसके रीति-रिवाजों के बारें में बताना आरम्भ किया। उन्होंने केवल यह इच्छा प्रकट की कि उनके और उनके लोगों के प्रति न्याय किया जाय। प्रवचन के आरम्भ में उन्होंने कहा कि वे भारत के विषय में एक सामान्य आभास उपस्थित करेंगे। उन्होंने कहा कि वह देश नहीं हैं, वरन् एक महाद्वीप हैं, और ऐसे यात्रियों ने, जिन्होंने उस देश को कभी देखा भी नहीं, उसके बारे में आमक घारणाएँ फैलायी हैं। उन्होंने कहा कि देश में नी विभिन्न भाषाएँ और सौ से अधिक बोलियों हैं। उन्होंने उन लोगों की तीव्र आलोचना की, जिन्होंने उनके देश के बारे में लिखा है, और कहा कि उनके मस्तिष्क अधविश्वास के रोगी हैं। उनकी यह घारणा है कि जो कोई भी उनके अपने घर्म की सीमा से बाहर है, वह महा असम्य है। एक रिवाज, जिसको अक्सर गलत रूप में उपस्थित

किया गया है, हिन्दुओं बारा बीवा की साफ करना है। वे कभी बास अपना नास को मूँह मे नही डालने बरन पीबा इरनेमाल करते हैं। बस्ता न बहा "इरकिए एक म्यन्ति ने सिना है कि हिन्दू मात तहन चटने हैं और एक पीना नियमते हैं। उन्होंने नहा कि विषवामा हारा वयन्नाव के पहियों के वीचे नुबन्ने जाने के सिए लेटने कारिवाय न भाम है न वसी था बौर पता नहीं ऐसी वहानी विस प्रवार चल पडी।

पाति-व्यवस्था के विध्य में स्वामी विश्वशानन्त की बार्ता झत्यविव व्यापक और रोषक थी। उन्होंने बताया कि यह वातियों की ऊँच-नीच की नियमित न्त्रबस्या नहीं है। बरन ऐसा है कि प्रत्येक जाति अपने को बसरी सब जातियों ते केंची समझनी है। उन्होंने वहा कि वे ब्यावसायिक संवटन है बार्मिक सर्वा मही। उन्होंने वहा कि ये बनादि काल से बसी मायी हैं और समझाया कि जारान में केंबल कुछ विसंध अधिकार ही पैतक के पर बाद में बचन कठीर होते गर्म बीर

विवाह त्या लान-पान के समय प्रत्येत जाति में ही सीमित हो यथे।

बनदा में बताया कि हिन्यू घर में किसी ईसाई अवदा मुसकमान की उपस्विति का बमा प्रमाब परता है। उन्होंने बहा कि बब एक घोचा हिन्दू के सम्मुख बाता है तो हिन्दू मानो अपवित्र हो जाता है और किसी विवर्गी से मिकने के बाद हिन्दू सदा स्नान करता है।

हिन्दू सन्यासी ने मत्यनो को मोटे वीर है। स्मा कहकर निन्दा (? ) की कि वै सब नीच नार्य अरते हैं, मृत-माम वाते हैं, और नवयी साफ बरनेवाले हैं। चन्होंने यह भी कहा कि जो कोन भारत के निषय में पुस्तकों किसते हैं, वे केवल ऐसे ही कोगों के सम्पर्क में बाते हैं और शास्त्रविक हिन्दुबों से नहीं मिसते। चन्हीन सार्वि के नियमों का उत्कानत करनवाल व्यक्तिय का मुख्येत दिया और नहां कि उसे भी वह दिमा चाता है वह यह है कि चाति उसके और उसकी सर्दान के वार्य निवाह बीर कान-पान का सबय तोड बेती है। इसके अधिरिक्त अन्य धव वार्ते trear Ita

वादि-अवस्था के बीप बतावे हुए बक्ता में कहा कि प्रतियोगिता की रोकने के कारण इसने क्यमच्कृता को काम विधा है। और जाति की प्रगति को विस्टुक रीक दिया है। उन्होंने कहा कि इसने पसुता का निवारण करके समाज के सुवार का मार्ग कर कर विमा है। प्रतिपीयिता को रीकने की निया से इसने बनप्रस्या को बढ़ामा है। उन्होंने शहा कि इसके पक्ष में तथ्य शह है कि यह समानदा भीर भातमान का एकभाग जानमें चहा है। जाति ये किसीकी प्रतिष्ठा का सम्ब उसके बन के नहीं होता। धव बरावर होते हैं। उन्होंने कहा कि धव महाग्र सुवारको ने यह गलती की है कि उन्होंने जाति-भेद का कारण केवल धार्मिक प्रति-निधित्व को समझा है, उसके वास्तिवक स्रोत, जातियों की विशिष्ट सामाजिक स्थितियों को नहीं। उन्होंने बहुत कटुता के साथ अग्रेजो तया मुमलमानो द्वारा सगीन, अग्नि और तलवार की सहायता से देश को सभ्य बनाने के प्रयत्नों की वात कहीं। उन्होंने कहा कि जाति-भेद को मिटाने के लिए हमे सामाजिक परिस्थितियों को पूर्णत्या बदलना होगा और देश की पूरी आर्थिक व्यवस्था का विनाश करना होगा। पर इससे अच्छा तो यह होगा कि बगाल की खाडी से लहरे आयें और सब-को डुवो दें। अग्रेजी सम्यता का निर्माण तोन 'बीओ' ('Three B's)—वाइबिल, वायोनेट (सगीन) और बाडी—से हुआ है। यह सम्यता है, जो अब ऐसी सीमा तक पहुँचा दो गयी है कि औसत हिन्दू की आय ५० सेंट प्रति मास रह गयी है। रूस वाहर से कहता है, 'हम तिनक सम्य बनें, और इग्लैण्ड आगे बढ़ा ही जा रहा है।'

हिन्दुओं के प्रति कैंसा व्यवहार किया जा रहा है, इसका विवरण देते हुए तेजी से सन्यासी मच पर इघर-उघर टहलने लगे और उत्तेजित हो गये। उन्होंने विदेशों में शिक्षाप्राप्त हिन्दुओं की आलोचना की और कहा कि वे 'शैम्पेन और नवीन विचारों से भरे हुए' अपनी मातृभूमि को लौटते हैं। उन्होंने कहा कि वाल विवाह बुरा है, क्यों कि पश्चिम ऐसा कहता है, और यह कि सास स्वतन्नतापूर्वक वहू पर इसलिए अत्याचार कर सकती है कि पुत्र कुछ वोल नहीं सकता। उन्होंने कहा कि विदेशी गैर ईसाई को लाखित करने के लिए प्रत्येक अवसर का उपयोग करते हैं, इसलिए कि उनमें ऐसी वहुत सी बुराइयाँ हैं, जिन्हें वे छिपाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राष्ट्र को अपनी मुक्ति का मार्ग स्वय बनाना चाहिए और कोई दूसरा उमकी समस्याओं को नहीं सुलझा सकता।

भारत के उपकारकर्ताओं की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि क्या अमेरिका ने उन डेविड हेयर का नाम सुना है, जिन्होंने प्रथम महिला कॉलेज की स्थापना की है और जिन्होंने अपने जीवन का बहुत बढ़ा भाग शिक्षा-प्रचार को अपित किया है।

वक्ता ने कई भारतीय कहावतें सुनायी, जो अग्रेजो के प्रति तनिक भी प्रशसा-त्मक नहीं थी। भाषण समाप्त करते हुए उन्होंने सच्चे हृदय से अपने देश के लिए अनुरोध किया। उन्होंने कहा

"पर जब तक भारत अपने प्रति और अपने धर्म के प्रति सच्चा है, इससे कुछ आता-जाता नही। इस भयावह निरीश्वरवादी पश्चिम ने उसके बीच मे पाखड और नास्तिकता भेजकर उसके हृदय पर प्रहार किया है। अब अपशब्दो की वोरियाँ, भर्त्सनाओ की गाडियाँ और दोषारोपणो के जहाज भेजने बद हो, प्रेम की एक अनन्त धारा उस ओर को बहे। हम सब मनुष्य बनें।"

# धर्म-सिद्धान्त कम, रोटी अधिक

(बास्टीमोर समेरिकन अन्तूबर १५, १८९४ ई.)

पिछमी रात पूमन बन्धुओं की प्रसी समा म सीसियम विनेटर पून भए। हमा पा । विवेचन का विषय वा 'परवारमक वर्ष'।

मारतीय सन्यासी स्वामी विवेकानम्ब अतिम बक्ता थे। वे सदीप में बीले भीर विधेय प्यान के साथ सुनै गये। उनकी बरोबी बीर उनकी भाषम-पैली मृति उत्तम भी। उनके सन्दायों ने एक विदेशी बकायात है। पर इतना मही वि वे स्पट समझ में न आयें। वे अपनी मातुमूमि की वैद्यमूपा में वे जो निश्चम ही माकर्पक थी। उन्हाने कहा कि उनसे पहके जो मायज विसे जा पुके हैं उनके बाद ने ससेप में ही बोलेंगे पर को कुछ कहा गया है उस सबकी ने अपना धमर्वन देना भाहेंसे। उन्होंने बहुत सामाएँ की हैं और सभी प्रकार के कोनो की उपवेश दियां है। उन्होंने कहा कि किसी बिसेप प्रकार के सिखात के सप्तेय से कोई अंतर नहीं पडता। विस मस्तु की जानस्थवता है, यह है व्यायहारिक कार्य। यह ऐसे विमारो को कार्यान्वित नहीं किया का चक्ता हो मनध्य में उनके प्रति विस्तास का नद हो भागमा। सारेससार की पुनार है सिखात कम और रोडी अभिका ने समस्वे है कि मास्त में मिछनरियों का मैनना ठीक है। उसमें उन्हें कोई बापित नहीं है। पर यह अच्छा होमा कि मनुष्य कम वाये और यन अधिक। वहाँ तक मारत का सबब है उसके पास वार्मिक विद्वात बाबस्यकता से बनिक हैं। केवल विद्वार्ती की अपेक्षा पन सिद्धारों के जनुसार रहन की आवश्यकता अधिक है। भारत के भोगों को बौर ससार के बन्ध कोगों को भी प्रार्थना करना सिसामा बाता है। पर प्राचेंना में केवल बौठ हिलाना ही काफी नहीं है. प्राचेंना कोगी के हबस से चठनी चाहिए। उन्होंने कहा "ससार ने कंछ बोडे से बोय बास्तव से सकाई करना चाहते 🖁। बुसरे देखते 🖁 मीर शामिनी बचाते 🖁, बीर समसते 🕏 कि स्वय हमने नहुँव मना कर गना है। जीवन प्रेम है और वब मनुष्य दूसरी के प्रति मनाई करना बर कर देवा है तो उसकी काश्मारियक मत्व हो बाती है।

#### (सन मन्त्राप १५ १८९४ ई.)

पिछली राठ विवेकानक सक पर जविषक सात उस समय तक बैठे रहें, वर्ष तक कि बनके भावन की बारी नहीं का गयी। तब उनका रय-उप बदक नयां बीर वह शक्ति तथा भावावेश मे बोले। उन्होने बूमन बन्धुओ का समर्थन किया और कहा कि जो कुछ कहा जा चुका है, उसमे 'पृथ्वी के दूसरी ओर के निवासी' की हैसियत से मेरे अनुमोदन के अतिरिक्त बहुत थोडा जोडा जा सकता है।

वे कहते गये, "हमारे पास सिद्धात काफी हैं, हमे अब जो चाहिए, वह है, इन भाषणों में उपस्थित किये गये विचारों के अनुसार व्यवहार। जब मुझसे भारत में मिशनिरयों के भेजने के बारे में पूछा जाता है, तो मैं कहता हूँ कि यह ठीक है, पर हमें आवश्यकता है मनुष्यों की कम, रुपयों की अधिक। भारत के पास सिद्धातों से भिग वोरियों हैं और आवश्यकता से अधिक। आवश्यकता है उन साधनों की, जिनसे उन्हें कार्यान्वित किया जाय।

''प्रार्थना विभिन्न प्रकारो से की जा सकती है। हाथो से की गयी प्रार्थना ओठो से की गयी प्रार्थना की अपेक्षा ऊँची होती है और उससे त्राण भी अधिक होता है।

"सव धर्म हमे अपने भाइयो के प्रति भलाई करने की शिक्षा देते हैं। भलाई करना कोई विचित्र बात नहीं हैं—यह जीने की रीति ही है। प्रकृति में प्रत्येक वस्तु की प्रवृत्ति जीवन को विस्तृत और मृत्यु को सकीणें बनाने की है। यही वात धर्म पर भी लागू होती है। स्वार्थी भावनाओं को त्यागों और दूसरों की सहायत! करों। जिस क्षण यह किया बन्द हो जाती है, सकोच और मृत्यु का पदार्पण होता है।"

# बुद्ध का धर्म

(मानिंग हेरल्ड, अक्तूबर २२, १८९४ ई०)

कल रात बूमन वन्धुओ द्वारा 'गत्यात्मक धर्म' के सबध मे की गयी दूसरी समा में श्रोता लीसियम थियेटर, बाल्टोमोर, मे नीचे से ऊपर तक भरे हुए थे। पूरे ३००० व्यक्ति उपस्थित थे। रेव० हिरम बूमन, रेव० वाल्टर बूमन और पूज्य बाह्मण सन्यासी विवेकानन्द, जो आजकल नगर मे आये हैं, के भाषण हुए। वक्ता मच पर बैठे थे। पूज्य विवेकानन्द सब लोगो के लिए विशेष आकर्षण के विषय थे। वे पोला साफा और लाल रग का चोगा पहने हुए थे, जो उसी रग के पटुके से कमर मे कसा हुआ था। इससे उनके चेहरे की पूर्वी काट उभरती थी और उनका आकर्षण वढ गया था। उनका व्यक्तित्व उस सभा की प्रवान वात जान पडती थी। उनका भाषण सरल, अकृत्रिम रूप से दिया गया, उनका शब्द-चयन निर्दोष था और उनका उच्चारण लेटिन जाति के उस सस्कृत व्यक्ति के समान था, जो अग्रेजी भाषा जानता हो। उन्होंने अशत कहा

#### सन्यासी का भापण

बूद में मारत के मर्ग की स्वापना ईवा के बाग थे ६ वर्ष पूर्व बारम की बी। उन्होंने देवा कि मारत ना वर्ग उस समय प्रधान करा है मानवाला की प्रकृति के सबस से समनत विवाद स स्वेपा हुआ है। उस तमस बिन विवारी का प्रचार वा उनके बनुसार प्रसुवों के बलियान बिक्वेवियों और स्वी प्रवार के बनुस्तानों के कांत्रियन वासिक दोयों के निवारण का और कोई उसाम वर्ग।

रेस परिस्थित ने बीच वह सन्यावी उत्तम हुआ जो उत्तमकी एक महरूनपूर्व परिवार का प्रस्त का और वो बुक स्त का प्रवर्तक बना। उनका यह कार्र प्रम दी एक तमे वर्ग का प्रवर्तन नहीं था बरन् एक सुवार-आलोकन वा। वे सबसे कत्यान ने विश्वास करते थे। उनका पर्य वैसा कि उन्होंने बतामा है तीत बाता में लोग मे हैं, प्रवर्ग प्रसार में बहुत हैं पूर्व कसून का नार्य प्रमा है? उन्होंने बताया कि यह मनुष्य की हुएरों से उन्होंने बताया है की मे है। यह बहु दोव है जिल्हा निवारण निवारण तो किया वा स्वरता है। तीत एक स्वरूप का स्वाय कि स्वरूप कार्य करकर किया जा स्वरता है। यह स्व नहीं नीत कार्य कहा स्वाय किया कार्य करकर किया जा स्वरता मन से मक की नहीं नीत का स्वरूप का स्वाय के स्वरूप कार्य करकर किया जा स्वरता मन से मक की

यह उनके पर्य का बाधार ना। बन तक धमान मानव-वार्षपट्टा की विकित्त उन निममो मीर अस्पानी के द्वारा करना चाहता है विनका वरिक्ष नोगों दे उनके पत्रीविधों के प्रति बकाद गर्मा करना है, उस उनके पत्रीविधों के प्रति बकाद गर्मा के स्वान है, उस उनके प्रति किया है। विकास की किया की विकास की विकास की विकास की किया किया किया किया किया की विकास की वित

"बूढ ने पाया कि मारता में ईस्तर और उसके सार-सच्च के विश्वम में बार्ड बहुत होती हैं और काम बहुत ही कम। बहु तथा इस मीकिक सस्य पर बड़ रेते में कि हम युद्ध और पित्रण कों और हम हमरों को पित्रण करने से सहायत हैं। उनका विश्वास जा कि मनुष्य को काम और हुएतों को सहायता करनी चारिए सपनी काराम को दूसरों में पाला चारिए, जगने बीकन को हुएतों में पाना चारिए। उनका विश्वास जा कि हुएतों के प्रति चलाई करना हो जपने प्रति प्रचार्व करने का एकमान उपार है। जनका विश्वास जा कि स्वार्ट में सब हो जानकरके में प्रकार और जपना चलाह रहा है। आवक्कक मारता में एक प्रति कुट होने से वहुत अच्छा होगा और इस देश में भी एक वुद्ध का आविर्भाव लाभदायक सिद्ध होगा।

"जब आवश्यकता से अघिक सिद्धात, अपने पिता के घर्म में आवश्यकता से अघिक विश्वास, आवश्यकता से अघिक वौद्धिक अवविश्वास हो जाता है, तो परिवर्तन आवश्यक होता है। ऐसा सिद्धात अशुभ को जन्म देता है और सुघार की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है।"

श्री विवेकानन्द के भाषण के अत मे तुमुल करतल घ्विन हुई।

\* \*

## (बाल्टीमोर अमेरिकन, अक्तूबर २२, १८९४ ई०)

कल रात बूमन बन्धुओ द्वारा 'गत्यात्मक धर्म' पर की गयी दूसरी सभा मे लीसि-यम थियेटर दरवाजे तक भरा हुआ था। प्रवान भाषण भारत के स्वामी विवेका-नन्द का था। वह बुद्ध धर्म पर बोले और उन्होंने उन बुराइयो की चर्चा की, जो भारत के लोगो मे बुद्ध के जन्म के समय विद्यमान थी। उन्होंने कहा कि उस काल मे भारत मे सामाजिक असमानताएँ ससार के अन्य किसी भी स्थान की अपेक्षा हजार गुनी अधिक थी।

उन्होंने कहा, "ईसा से छ सौ वर्ष पहले, भारत के पुजारियों का प्रभाव वहाँ के लोगों के मन पर बुरी तरह छाया हुआ था और जनता बौद्धिकता तथा विद्वत्ता के उपरले और निचले पाटों के बीच में पिस रही थी। बुद्ध धर्म, जो मानव परिवार के दो-तिहाई से अधिक का धर्म है, एक पूर्णतया नवीन धर्म के रूप में प्रवर्तित नहीं किया गया, वरन् एक सुधार के रूप में आया, जिससे उस युग का भ्रष्टाचार दूर हो गया। बुद्ध ही कदाचित् ऐसे पैग्नम्बर थे, जिन्होंने दूसरों के लिए सब कुछ और अपने लिए विल्कुल कुछ भी नहीं किया। उन्होंने अपने घर और ससार के सुखों का त्याग इसलिए किया कि वे अपने दिन मानव-दु खरूप की भयानक व्याधि की औषि खोजने में वितायें। एक ऐसे काल में, जिसमें जनता और पुजारी ईश्वर के सार-तत्त्व के सबध में विवाद में लगे हुए थे, उन्होंने वह देखा, जो लोग नहीं देख सके थे—िक ससार में दु क का अस्तित्व है। अशुभ का कारण है हमारी दूसरों से बढ जाने की इच्छा और हमारी स्वार्थपरता। जिस क्षण ससार नि स्वार्थ हो जायगा, सारा अशुभ तिरोहित हो जायगा। जब तक समाज अशुभ का इलाज नियमों और सस्थाओं से करने का प्रयत्न करता है, अशुभ का निराकरण नहीं होगा।

ममार में हुजारा वर्षों तर देग उपाय का समयन प्रयोग किया है। यह से निरद्ध कन नामने से निरद्धाण नहीं होता. समुखका एउमान हमान निक्सपीरण है। हम मय नने बानून कनान के स्थान पर सीमा की बानून का गातन करना निगाना काहिए। बुद्ध वर्ष ममार का गक्स गट्टा मियनदी वर्ष है। पर बुद की जिलाहों में से लक्स का भी ची कि दिन्हीं वर्ष की विरोक्षी क बनाया जाय। यस एए हुगर संगद करना आनी सन्ति। धीम करते हैं।

## सभी घम अच्छे ह

(बार्रिंग्यन बोरर अबर्गुबर २९, १८९४ हैं ) स्री हिरशासर ने बस प्यूच्या वर्ष के बारटर हों के के निमन्त पर वर्ष म एर आग्रह स्थि। उनकी मात्र को आर्थी निर्माल उपाप्प की मिसरी मध्य

पूर्ण उस के कामारिक्त पाल से बा और विसंध प्रशीत कहर सम्बाधि है

गम्पूर एक मौतित ही बात यह न्या कि गुन ब्राग्त बर्म की ही के मेर सब मने आसाओं का माँति एक हो। गामान्य मन ये उत्पन्न हुन है और में "ह यमें भारत भी त और आध्यान्त्रिक बरणओं से उस समय शह अच्छा रहण है बर पर का गामामी और जाता वा मनत तथा जाता है। सीमरे पार का मार्प बार बर्गा पर एक प्यक्त के सालक का अनुबंध अगर व विशिष्ट सम्बद्ध मार्थिक ने दिनगर का प्रमुख माणा नमें और रिकाम प्राप्त एन नरकार मात्र में री मार्ग माप म निवास हका प्रतिक विचाह मना व बाह में दिश्यान होने चंगा के सह स्वारताना में बागा में दियी। पार्टि प्रमुप्ति स्वर्णा है इस लाखा स्तरी कारण जान्यू केही रिवर्णि राष्ट्र परिष् को की दबारायर प्रान्त का इसे एक विश्व को है। दर विश्व सार्थियर मध्य में जाता के प्रथम का कार भी प्राची प्रचलीया है किया में हैं दुलरा का वर्षः करण्या राजारं । वर्षः वर्षा वर्षा कर करणाः करे वे का प्रस्ति रिराध र का १६ बार स्थापन का है उसके विकास सर्वतान सामग्र angel are beef the many it be not beaterned with the # 4 1 4 de le afte d' me of sont and le de me effent ere auf fin it fentige geffe ie famigriegen met tr similars the tilk or the blank was as be men keld abrim abit abit igerimgener f fereinufte " -teltarram receit tige te entere at Wi

और मृमिसात कर सकते हो, पर मेरे लिए यह इस वात का कोई प्रमाण नहीं होगा कि ईश्वर का अस्तित्व है, अथवा यदि वह है भी, तो तुमने उसके द्वारा यह चमत्कार किया है।

## यह उनका अघविश्वास है

"पर वर्तमान अस्तित्व को समझने के बास्ते मेरे लिए यह आवश्यक होता है कि मैं उसके अतीत और उसके मिविष्य पर विश्वास कहाँ। और यदि हम यहाँ से आगे वढते हैं, तो हमे दूसरे रूपो मे जाना चाहिए और इस प्रकार पुनर्जन्म मे मेरा विश्वास सामने आता है। पर मैं कुछ प्रमाणित नहीं कर सकता। मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति का स्वागत करूँगा, जो मुझको इस पुनर्जन्म के सिद्धात से मुक्त कर दे, और इसके स्थान पर किसी अन्य तर्कसगत वस्तु की स्थापना करे। पर अव तक ऐसी कोई वात मेरे सामने नहीं आयो है, जिससे इतनी सतोषजनक व्याख्या होती हो।"

श्री विवेकानन्द कलकत्ते के निवासी और वहाँ के सरकारी विश्वविद्यालय के स्नातक हैं। उन्होंने अपनी विश्वविद्यालय की शिक्षा अग्रेज़ी मे पायी है और उस माषा को एक भारतीय की भाँति बोलते हैं। उन्हें भारतीयों और अग्रेज़ों के बीच के सम्पर्कों को देखने का अवसर मिला है। वे जिस उदासीनता के साथ भार-तीयों से घर्म-परिवर्तन कराने के प्रयत्नों की वात करते हैं, उसे सुनकर विदेशी मिशनरी कार्यकर्ताओं को बड़ी निराशा होगी। इस सबघ में उनसे पूछा गया कि पश्चिम की शिक्षाओं का पूर्व के विचारों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है।

उन्होंने कहा, "निश्चय ही ऐसा नही हो सकता कि कोई विचार देश मे आये और उसका कुछ प्रभाव न पड़े, पर पूर्वीय विचार पर ईसाई शिक्षा का प्रभाव, यदि वह है तो, इतना कम है कि दिखायी नहीं देता। पश्चिमी सिद्धातों ने वहाँ उतनी ही छाप डाली है, जितनी कि पूर्वीय सिद्धातों ने यहाँ, कदाचित इतनी भी नहीं। यह मैं देश के उच्च विचारवानों की बात कह रहा हूँ। सामान्य जनता में मिशनिरयों के कार्य का प्रभाव दिखायी नहीं देता। जब लोग धर्म-परिवर्तन करते हैं, तो उसके फलस्वरूप वे देशी पथों से तुरत कट जाते हैं, पर जनसंख्या इतनी अधिक है कि मिशनिरयों द्वारा कराये गये धर्म-परिवर्तनों का प्रकट प्रभाव बहुत कम पडता है।"

## योगी बाजीगर है

जव उनसे यह पूछा गया कि क्या वे योगियो और सिद्धों के चमत्कारी करतवों के वारे में कुछ जानते हैं, तो श्री विवेकानन्द ने उत्तर दिया कि उन्हें चमत्कारों में रुचि नहीं है और यह कि निश्या ही देश में बहुत से चतुर बाजीयर हैं उनके कराव हाम की सफाई हैं। यी विवेदानन्द ने दहा कि उन्होंने बाग का करावद नेचक एक बार देशा है। और वह एक फड़ीर के हाश छोट निग्ने पर। आमाओं की लिकियों के बारे से मी उनके दिवार यही हैं। उन्होंने वहा "इन घटनाओं के सब दिवरकों मा प्रतिनित्त वैज्ञानिक भीर निप्या वर्षकों का समाव है जिसके कारण सब की गुठ से सकत करना बठिन हों। ज्या है।

## जीवन पर हिन्दू दृष्टिकोण

(बुक्किन टाइम्स विसम्बर ३१ १८९४ ई.)

कक राद पाउच गैकरों में बुशिकन एविक्क एसीडियेशन में स्वामी विवेश नन्द का स्वागत किया। स्वागत से पहले विधिष्ट महिपि में 'मारत के वमें विपय पर एक बहुत रोकक भागग विया। अन्य बातों के साथ उन्होंने नहां

जीवन के नियम में हिन्दु वा वृध्यकोष मह है कि हम यहाँ जान प्राप्त करने के किए मार्च हैं जीवन वा धमल पून सीकते में हैं मुद्दाण की जारना यहाँ जान से में करने जनुमूल प्राप्त करने के किए हैं। मैं वरने वर्षवानों को तुम्हारी बाद कि भी खहायता छे अच्छी तर खु पह जनता हूँ जीर तुम जनती बार्विक को नेरे वर्षवानों की छहायता छं बविक संच्छी तरह पढ वनते हो। यदि केवल एक वर्षे मी सम्बाह तो येव एक वर्षे मी उनके होन वाहिए। एक ही सर्पन ने बारों को विभिन्न कमों में बनिक्शान निमा है और ये विभिन्न कम विभिन्न बारियों की मान-दिक बीर मीरिक महरित की विभिन्न परिस्तियों के बनुस्य हैं।

"यांव अब पदार्च बीर उसके क्य-परिवारी हो ह्यारे वसी प्रकार की कारका हो बाती है, वो बारता के बरिवाल की कारणा करने की बायकारवा नहीं हैं। पर नह प्रनामित नहीं किया का बच्चा कि बेतन प्राप्ता का विरुद्ध वह परिवें में से हुंबा है। हम यह क्यकीयर नहीं कर वस्त्रे कि करी की पूर्वनों से हुँकें प्रमुक्तियों प्राप्त होती हैं पर इन प्रवृत्तियों का क्यों नेवक वह मीतिक स्वकृत होते हैं, विश्व के हम पह विविध्य मन ही विश्वित्य पीति के हमर्रे कर वस्त्री हैं। मैं विविध्य प्रवृत्तियों उस बीचारया में पिछके करों के हमर करा वस्त्री हैं। एक विविध्य प्रकृतियां अब बीचारया में पिछके करों के हमर वस्त्री हैं। पर विविध्य में की जो उसकी विधिध्य प्रवृत्ति की मनिव्यवस्त्रा के किए सर्वोत्त्र वस्त्री की कारकार स्विध्य हमें सह प्रवृत्तियां कितान के मनुवार है वसीव्यवस्त्रा के किए सर्वोत्त्र वस्त्री की कारकार स्वत्री है। इस प्रकृत एक नवजात जीवात्मा के सहज स्वभावों की व्याख्या करने के लिए भी इन अभ्यासों की आवश्यकता होती है। इन्हें हमने अपने वर्तमान जीवन में प्राप्त नहीं किया है, इसलिए वे पिछले जन्मों से ही आये होंगे।

"सव घर्म इतनी सारी स्थितियाँ है। इनमे से प्रत्येक घर्म ऐसी स्थिति को वताता है, जिसमे होकर मानव जीवात्मा को ईश्वर की उपलब्धि के लिए गुजरना होता है। इसलिए इनमे से किसी एक के प्रति भी उदासीन नहीं होना चाहिए। काई भी स्थिति खतरनाक अथवा वुरी नहीं है। वे अच्छी हैं। जिस प्रकार एक वालक युवक होता है और युवक वृद्ध होता है, उसी प्रकार वे उत्तरोत्तर सत्य से सत्य पर पहुँच रहे है। वे केवल उसी समय खतरनाक होते हैं, जब वे जडीभूत हो जाते हैं और आगे नहीं बढते—जब उनका विकास एक जाता है। जब वालक वृद्ध होने से इन्कार करता है, तो वह रोगी होता है। पर यदि वे सतत विकसित होते रहते हैं, तो प्रत्येक ढग उन्हें उस समय तक आगे बढाता है, जब तक कि वे पूर्ण सत्य पर नहीं पहुँच जाते। इसलिए हम सगुण और निर्गुण, दोनो ही ईश्वरो मे विश्वास करते हैं, और इसके साथ ही हम उन सब घर्मों मे विश्वास करते हैं, जो ससार मे थे, जो हैं और जो आगे होगे। हमारा विश्वास यह भी है कि हमे इन घर्मों के प्रति सहिष्णु ही नहीं होना चाहिए, वरन् उन्हें स्वीकार करना चाहिए।

"इस जड-भौतिक ससार मे प्रसार ही जीवन है और सकोच मृत्यु। जिसका प्रसार एक जाता है, वह जीवित नहीं रहता। नैतिकता के क्षेत्र मे इसको लागू करें, तो निष्कर्ष होगा यदि कोई प्रसार चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह प्रेम करें, और जब वह प्रेम करना बद कर देता है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। यह तुम्हारा स्वभाव है, यह अवश्य तुमको करना होता है, क्योंकि यही जीवन का एकमात्र नियम है। इसलिए हमे ईश्वर से प्रेम के लिए प्रेम करना चाहिए। इसी प्रकार, हमें कर्तव्य के लिए अपना कर्तव्य करना चाहिए, कर्म के लिए विना फल की अभिलाधा किये, कर्म करना चाहिए—जानो कि तुम पवित्र- तर और पूर्णतर हो, जानो कि यह ईश्वर का वास्तविक मन्दिर है।"

## (बुकलिन डेली ईगल, दिसम्वर ३१, १८९४ ई०)

मुसलमानो, बौद्धो और भारत के अन्य घार्मिक सम्प्रदायों के मतो की चर्चा करने के बाद वक्ता ने कहा कि हिन्दुओं का अपना धर्म वेदों के आप्तज्ञान द्वारा मिला है। वेद बताते हैं कि सृष्टि अनादि और अनन्त है। वे बताते हैं कि मनुष्य एक आत्मा है, जो शरीर में निवास करती है। शरीर मर जायगा, पर मनुष्य नहीं मरेगा। आत्मा जीती रहेगी। जीवात्मा की रचना किसी वस्तु से नहीं हुई है, क्योंकि

सस्टिका अर्थे है संगोजन और उसका अर्थ होता है एक निश्चित भागी विस्मान। इसकिए यदि बीबारमा की सुष्टि की थयी है। तो उसकी मृत्यु भी होनी चाहिए। इसकिए जीवारमा की सुष्टि वहीं की गयी है। मुझसे यह पूछा का सकता है कि मर्वि ऐसा है तो इस पुराने बन्यों की बुक बातें याद नवीं नहीं रहती ? इसकी स्थापना परकता से की जा सकती है। बेतना श्वास मानसिक महासागर के बरातक की माम है और हमारी सब बनुमृतियाँ इसकी गृहराहमों में समहीत हैं। उद्देश्य ऐसी किसी बस्तु को प्राप्त करना या जो स्वामी हो। मन खरीर, सम्पूर्व प्रकृति वास्त्र में परिवर्तनधील है। विश्वी ऐसी बन्तु की जो असीम हो प्राप्त करने वे इस प्रश्न की बहुत विवेचना की नवी हैं। एक सन्धदाय आधुनिक बीद्ध जिसके प्रतिनिधि हैं नेवावा है कि ने सब नस्तुएँ, जिनका समायान पाँच इन्द्रियों के द्वारा किया जा एकता है। मस्तित्वहीन है। अत्येक बस्तु अन्य सभी बस्तुओं पर निर्भर है मह एक अस है कि मनुष्य एक स्वतंत्र सत्ता है। बुसरी बीर प्रत्ययशादियी का दावा है कि प्रत्येक स्पृतित एक स्वतंत्र सत्ता है। इस समस्या का सच्चा समामान यह है कि प्रकृति परवनता और स्ववनता का यवार्ष और बादर्ब का एक सिमाय है। इसने से एक परवनता की उपस्थिति इस तब्म से प्रमाणित होती है कि हमारे घरीर की गितवाँ हमारे मन हारा सासित होती है, और हमारे मन हमारे मौतर स्पित वस भारमा क्रारा चासित होते हैं जिस ईसाई 'सीक' कहते हैं। शूरपू एक परिवर्तन मान है। जो जागे निकल यथे हैं और कैंबाइयाँ पर स्थित हैं, वे वैसे ही हैं, वैसे ने जो गहाँ पीछे रह गमे है। मौर को गीचाँ स्वितियों में हैं ने भी बैसे ही 🖡 बैसे कि इसरे महाँ हैं। प्रत्येक मनुष्य एक पूर्ण सत्ता है। यदि इस बीचेरे से बैठ बार्में मीर विकाप करते कर्ने कि इतना बना अविधा है, तो उससे हमे कोई काम न होगा पर यदि इस दिमासकाई प्राप्त करें, उसे चकारें तो अवकार तुरत तक हो जायगा। इसी प्रकार, यदि इस 👫 रहें और इस बात से दू जी होते रहें कि हमारे सपैर नपूर्ण हैं हमारी नात्माएँ नपूर्ण हैं तो इससे हम नोई काम न हीना। पर वद हम तर्क के प्रकास को काते हैं तो सन्बेह का मनकार नष्ट हो जाता है। शीवन का उद्देश्य है भान प्राप्त करना। विद्यार्थ हिन्दुओं से सीख सक्ते हैं और हिन्दू विद्या इसी से सीच सकते हैं। वे हमारे वर्गफन्य पढते ने बाद अपनी बाहदिल निवन भण्डी तरद पढ सकते हैं। उन्होंने कहा 'जपन बच्ची से कहरे कि पर्य सकारात्मन है नकारात्मक नहीं। वह विविच पुरुषों की शिक्षाएँ मान नहीं है, बरन् हमारे भीतर उस उच्चतर नस्तु की वृद्धि और विकास है भी माहर व्यक्त होना चाहती है। ससार में वो शिष्टु बाय रेता है नह कुछ सनुहीत बनुमृतियों के साम साता है। इस बिस स्वतंत्रता के विचार के वधीयत हैं वह वस्तिता है कि इस मन और

शरीर के अतिरिक्त कुछ और भी हैं। शरीर और मन परतत्र हैं। वह आत्मा, जो हमे जीवन देती है, एक स्वतत्र तत्त्व है, जो इस मुक्ति की इच्छा को उत्पन्न करती है। यदि हम मुक्त नहीं हैं, तो हम इस ससार को शुभ अथवा पूर्ण बनाने की आशा कैसे कर सकते हैं? हमारा विश्वास है कि हम स्वय अपने निर्माता हैं, जो हमारा है, उसे हम स्वय वनाते है। हमने इसे वनाया है और हम इसे विगाड भी सकते हैं। हम ईश्वर मे, सबके पिता मे, अपनी सतान के सर्जक और पालक मे, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान मे विश्वास करते है। हम तुम्हारी भाँति एक सगुण ईश्वर मे विश्वास करते हैं पर हम इससे आगे भी जाते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमी वह (ईश्वर) हैं। हम विश्वास करते हैं, उन सब घर्मों मे, जो पहले हो चुके हैं, जो अब हैं और जो आगे होंगे। हिन्दू सब घर्मों को शीश झकाता है, क्योंकि इस ससार मे असली विचार है जोडना, घटाना नहीं। हम ईश्वर के लिए, स्रध्टा, वैयक्तिक ईश्वर के लिए सब सुन्दर रंगों का एक गुलदस्ता तैयार करना चाहते है। हमे ईश्वर के प्रेम के लिए प्रेम करना चाहिए, कर्तव्य के लिए उसके प्रति अपना कर्तव्य करना चाहिए और कर्म के लिए उसके निमित्त कर्म करना चाहिए तथा उपासना के लिए उसकी उपासना करनी चाहिए।

"पुस्तकों अच्छी हैं, पर वे केवल मानचित्र मात्र हैं। एक मनुष्य के आदेश से मैंने पुस्तक मे पढ़ा कि वर्ष भर मे इतने इच पानी गिरा है। इसके बाद उसने मुझसे कहा कि मैं पुस्तक को लूँ और उसे हाथो से निची हूँ। मैंने वैसा किया, पर पुस्तक में से पानी की एक बूँद भी नहीं गिरी। पुस्तक ने जो दिया, वह केवल विचार था। इसी प्रकार, हम पुस्तको से, मन्दिर से, चर्च से, किसी भी वस्तु से, जब तक वह हमे आगे और ऊपर, ले जाती हैं, लाभ उठा सकते हैं। बिल देना, घुटने टेकना, बुद-वुदाना, बडबडाना धर्म नही है। यदि वे हमे उस पूर्णता का अनुभव करने मे सहा-यता देती हैं, जिसकी उपलब्धि हमे ईसा के सम्मुख प्रस्तुत होने पर होती है, तमी वे सब लामदायक हैं। ये हमारे प्रति कहे वे शब्द अथवा शिक्षाएँ हैं, जिनसे हम लाम उठा सकते हैं। जब कोलम्बस ने इस महाद्वीप का पता लगा लिया, तो वह वापस गया और उसने अपने देशवासियों से कहा कि उसने नयी दुनिया की खोज लिया है। उन्होंने उसका विश्वास नही किया, अथवा कुछ ने उसका विश्वास नही किया, और उसने उनसे कहा कि जाओ और स्वय देखो। यही बात हमारे साथ है। हम सब सत्यों के विषय में पढते हैं, अपने भीतर अन्देषित कर स्वय सत्य को प्राप्त करते हैं, और तब हम विश्वास प्राप्त करते हैं, जिसे हमसे कोई छीन नही सकता।"

### नारीत्व का आदर्श

#### (बुक्तिन स्टैबर्ड यूनियन जनवरी २१ १८९५ ई.)

एपिकस एसोस्तियेशन के प्रकान वाँ केम्स द्वारा कोलाजी के सामने प्रस्तुत किये जाने के बाद स्वामी विवेकानन्व ने बास्त कहा

कियो देख की यरित्र मस्तियों की मान के आवार पर हम उस देव के सबस में कियो निर्मय पर नहीं गहुँच उकते। हम ससार के प्रयोक देव के मुख के तीचे है जीने क्यों हुए बायक देव सक्ट्रिट कर सकते हैं और उनने से प्रयोक के निवम में एक पुरवक किया करते हैं और फिर भी देव मुख को मुन्याता और सम्माननाओं के निवय में निव्हाल बनावान यह उकते हैं। हम निर्मी पार्ट्र का मुस्माकन उसके उच्चतम और सर्वोत्तम से ही कर सकते हैं— पितर स्वय में एक पुत्रक जाति हैं। इस प्रकार यह म देवक प्रित्त वार्ट्स मात्रमुख और यही है कि किसी परम्मण का मुख्याकन उसके सर्वोत्तम से उसके आवसे से किया बाया।

'नारीत्य का जावर्ष मारत की उठ जायं बाठि ये केन्द्रव है यो ससार के सिठास में मारति कि है । उठ जाठि में नर बीर नारी पूर्वीहर वे वक्ष सेवा के पह के हि से एक सिठास में मारति पूर्वीहर वे वक्ष सेवा के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के सिठास के

पर एक पृत्रक और विशिष्ट पुरीहित-गाँ के जबन हो आते हैं। इन सब देवों म नारी ना मह-गीरीहित पीछे पढ़ जाता है। ग्रहक जह हेनेटिन एक्डामी क्योरियन नारि भी निगरे इस सिकार नी नीपवा की कि जहिने में विश्वाहित मीर्ग पर भी न कोई हुक और न कोई क्रियार है। ईपनियों में वैदि मोनिया में इस विश्वाद की विशेष महराई में साथ हुवयमन दिया और उनके हारा सह रीम म बीर पूराम ने गुईचाया गया और नारी की दिनति ना गी "ऐसा होने का एक दूसरा कारण था—विवाह की प्रणाली मे परिवर्तन। प्राचीनतम प्रणाली मातृकेन्द्रिक थी, अर्थात् उसमे केन्द्र माँ थी और जिसमे लडिकयाँ उसके पद पर प्रतिष्ठित होती थी। इससे बहुपतित्व की एक विचित्र प्रथा उत्पन्न हुई, जिसमे प्राय पाँच या छ भाई एक पत्नी से विवाह करते थे। वेदो मे भी इस प्रकार के मकेत मिलते हैं कि जब कोई पुरुष नि सतान मर जाता था, तो उसकी विववा को उस समय तक दूसरे पुरुष के साथ रहने की अनुमित थी, जब तक कि वह माँ न वन जाय। होनेवाले बच्चे अपने पिता के नही, वरन् उसके मृत पित के होते थे। आगे चलकर विधवा को पुन विवाह करने की अनुमित हो गयी थी, जिसका कि आधुनिक विचार निषेध करता है।

"पर इन उदभावनाओं के माथ साथ राष्ट्र में वैयक्तिक पवित्रता का एक अति तीव्र विचार उदय हुआ। वेद प्रत्येक पृष्ठ पर वैयक्तिक पवित्रता की शिक्षा देते हैं। इस विषय मे नियम अत्यन्त कठोर हैं। प्रत्येक लडका और लडकी विश्वविद्यालय भेजा जाता था, जहाँ वे अपने बीसवें अथवा तीसवें वर्ष तक अध्ययन करते थे। यहाँ तनिक सी अपवित्रता का दह भी प्राय निर्दयतापूर्वक दिया जाता था। वैयक्तिक पवित्रता के इस विचार ने अपने को जाति के हृदय पर इतनी गहराई के साथ अकित किया है कि वह लगभग पागलपन बन गया है। इसका ज्वलत उदाहरण मुसलमानो द्वारा चित्तौड-विजय के अवसर पर मिलता है। अपने से कही अधिक प्रबल शत्रु के विरुद्ध पूरुष नगर की रक्षा में सलग्न थे, और जब नारियों ने देखा कि पराजय निश्चित है, तो उन्होंने चौक में एक भीषण अग्नि प्रज्वलित की, और जैसे ही शत्रु ने द्वार तोड़े, ७४,५०० नारियाँ उस विशाल चिता में कूद पड़ी तथा लपटों में जल गयी। यह शानदार उदाहरण भारत में आज तक चला आया है। जब किसी पत्र पर ७४,५०० लिखा होता है, तो उसका अर्थ यह होता है कि जो कोई अनिघक्तत रूप से उस पत्र को पढेगा वह, उस अपराघ के समान विशाल अपराध का दोषी होगा, जिसने चित्तौड की उन पवित्र नारियो को मौत के मुँह में भेजा था।

"इसके बाद भिक्षुओ, सन्यासियों का युग आता है। यह बौद्ध वर्म के उदय के साथ आया। यह धर्म कहता है कि केवल भिक्षु ही निर्वाण प्राप्त कर सकता है, जो ईसाई 'हैवेन' के समान कोई वस्तु है। फल यह हुआ कि सम्पूर्ण भारत एक अत्यत विशाल मठ बन गया। केवल एक उद्देश्य था, एक सतत सघर्ष था—पवित्र रहना। सब दोष नारों के सिर मढा गया, लोकोक्तियाँ भी उनके विरुद्ध चेतावनी देने लगी। उनमें से एक थी, 'नरक का द्वार क्या है' शौर इसका उत्तर था 'नारी'। दूसरी थी, 'वह जजीर क्या है, जो हमें मिट्टी से बाँचती हैं' ?—'नारी'।

एक भीर भी अर्थों में सबसे अभिक जवा कीन है ?— "वह जो नारी डाय रुगा चाता है।

परिचम के मठों से भी ऐसे ही विचार पाने वाते हैं। सब मठ-स्वयस्मामा के विकास का वर्ष सवा नारियों की सबकेसना एका है।

पर वतत नारील की एक हुसरी करवान वा घरण हुआ। परिवम में उसे बरान आरएं गली में बीर भारत में भी मिला। पर मह न होत्रों कि मह परिवर्तन पुरोहितों के हाथ हुआ। मैं बातता हूँ कि वे संसार की प्रतिक बरतु पर घरा अपना बाबा रखते हूँ बीर मैं यह कहता हूँ मणिय में स्वय एक पुरोहित (?) हूँ। मैं प्रतिक धर्म बीर देश के महीहा के हामने तत्वातु हूँ पर निष्यका मुने वह बहुत को बास्य करती है कि यहाँ पविषय में नारी का अपना बांग स्टुबर्ट मिल सेने सोना और वाजिकती कारी की सोना और विकास करती है कि यहाँ पविषय में नारी का अपना बांग स्टुबर्ट मिल सेने सोना और वाजिकती कारी की सोना और वाजिकती कारी की सोना और वाजिकती कारी की सोना की है कि एपिया मास्तर में विवार पारी वाज तक हरन एक वही। ऐसा क्यो है कि एपिया मास्तर में विवार पारी वाज तक हरन एक हैं।

"मारत में ना परिचार का केना और हुनाए उच्चतम बावर्ष है। वह हमारे किए देवर की प्रतिनिधि है, क्वोंकि देवर बहुत की जो है। एक नारी कीं में ही सबसे पहले देवर की एकता को जाय किया और दस प्रिवार को देवें की प्रमान ज्वाबों में कहा। हमारा ईक्यर चपुच और पिर्शृव दोनों है निर्शृत कम में पुत्रम है और चपुच कम ने मारी। और दस प्रकार वब हुन कहते हैं 'दिवर की प्रवास कींक्यांका वह हाथ है जो साक्ष्मा सुकारा है। वो प्रार्थमा के हारा बम्म पाता है वह बार्ष है और विश्वका बम्म कामुकता है होता है। वह बनाये हैं।

"बरमपूर्य के प्रभाग का यह विद्यान्त जन बीरे भीरे आस्पता प्राप्त कर पूर्व है भीर विकास तथा पर्य भी भोषणा कर पहा है अपने को पवित्र मीर पूर्व एखीं। भारत से इस बात ने इंडली सम्भीर माणका प्राप्त कर सी है कि वहाँ विर विवाह की परिणित प्रार्थना मे न हो, तो हम विवाह मे भी व्यभिचार की वात कहते हैं। मेरा और प्रत्येक अच्छे हिन्दू का विश्वास है कि मेरी माँ शुद्ध और पिवत्र थी, और इसलिए मैं जो कुछ हूँ, उस सबके लिए उसका ऋणी हूँ। यह है जाति का रहस्य—सतीत्व।

## सच्चा बुद्धमत

(ब्रुकलिन स्टैंडर्ड यूनियन, फरवरी ४, १८९५ ई०)

एथिकल एसोसियेशन, जिसके तत्त्वावधान मे ये भाषण हो रहे है, के अध्यक्ष हाँ जेन्स द्वारा परिचय दिये जाने के वाद, स्वामी विवेकानन्द ने अशत कहा "बुद्धमत के प्रति हिन्दू की एक विशिष्ट स्थिति है। जिस प्रकार ईसाई ने यहू-दियों को अपना विरोधी वनाया था, उसी प्रकार बुद्ध ने तत्कालीन भारत में प्रचिलत धर्म को अपना विरोधी वनाया, पर जहाँ ईसा को उनके देशवासियों ने अगीकार नहीं किया, बुद्ध ईश्वर के अवतार के रूप में स्वीकार किये गये। उन्होंने पुरोहितों की भत्सना उनके मदिरों के ठीक द्वार पर खडे होकर की, फिर भी आज वे उनके द्वारा पूजे जाते हैं।

"पर वह मत पूजा नही पाता, जिसके साथ उनका नाम जुडा हुआ है। बुढ़ ने जो सिखाया, उसमे हिन्दू विश्वास करता है, पर वौद्ध जिसकी शिक्षा देते हैं, उसे हम स्वीकार नही करते। क्योंकि इस महान् गुरु की शिक्षाएँ देश में चारों बोर व्याप्त होकर, जिन मार्गों में से गुजरीं, उनके द्वारा रँगी जाकर, फिर देश की परम्परा में ठौट आयी हैं।

"वुद्धमत को पूर्णंतया समझने के लिए हमे उस मातृघर्म मे जाना होगा, जिससे वह प्रसूत हुआ था। वेदग्रथों के दो खड हैं—प्रथम, कर्मकाड मे यज्ञ सबघी विवरण हैं, दूसरा, वेदात, जो यज्ञों की निन्दा करता है, दया और प्रेम सिखाता है, मृत्यु नहीं। विभिन्न सम्प्रदायों ने उस खड को अपना लिया, जो उन्हें पसन्द आया। चार्वाक अथवा जडवादियों ने अपने सिद्धान्त का आघार प्रथम भाग को वनाया। उनका विश्वास है कि जगत् में सब कुछ जढ पदार्थ मात्र है, और न स्वर्ग है, न नरक, न जीवात्मा है और न ईश्वर। एक अन्य सम्प्रदायवाले, जैन, बहुत नैतिक नास्तिक थे, जिन्होंने ईश्वर के सिद्धान्त को तो अस्वीकार किया, पर एक ऐसी जीवात्मा के अस्तित्व में विश्वास किया, जो अधिक पूर्ण विकास के लिए प्रयत्नशील है। ये दोनो सम्प्रदाय वेदिवरोधी कहलाये। तीसरा सम्प्रदाय आस्तिक कहलाया, क्योंकि वह वेदों को स्वीकार करता था, यद्यपि वह सगुण ईश्वर के

बस्तित्व को नहीं मानताथा और विस्वास करताथा कि सब वस्तुर्पे परमाण बवना प्रकृति से उत्रक्ष हुई हैं।

बुद्ध के बायमत से पूर्व बीदिक वगत् इस प्रकार विमन्त का। पर उनके कमें को ठीक ठीक समझने के किए उस वादि-व्यवस्था की चर्चा करती भी बाव स्वरूप है वो उन दिनों प्रचिक्त नी। वेद कहते हैं कि वो इंपर की मानत है, वह बाहान है वह वो बगने काचियों की रखा करता है स्वरूप है वह कि कह जो बानिक संवर्ध के प्रचान करता है है के विमिन्न सम्बाद कि कह जो बानिक से इसिन्न स्वर्ध कि क्षा करता है है वे विमिन्न समा विका विभाग कोहकटोर वातिया के क्या में विकासित समा परित हो। यो और एक मुस्तिक पुरीहित वर्ष राज्य के बदिन पर पैर रखकर बाहा है। यह। ऐसे समा पूर्व हो कम्म हुन भी रहाकिए उनका वर्ष एक सामाजिक और वार्मिक स्वार के प्रयत्न की सम्बाद के प्रयत्न की समारिक है।

गर कंप्रयत्न की खंप्यूषि है। कातावरण बाद विवाद के कोलाहक से पूर्वथा २ अबे पुरोहिए {?) अबे सनुदश का नर्तुत्व करने के प्रयत्न स बापस से झनड

२, (?) असे नतुरत का नतुरत करने के प्रयक्त म सायस म सन्द एके से। ऐते स्वयं में यूक की शिक्षाओं से सिक्त और कितकी सारम्यक्ता है। एकड़ी सी? सायमा कीमो सम्मी पुरावणों को एक मौर ऐको पूर्व मेंनी। हुक ने कती राज्यों सायि-स्थारका का निरोध नहीं किया स्थापिक से सिश्च प्रमुख्यान है। पर बूक ने स्थिय उत्तराधिकारों की मुख्य नहीं है और से क्या मुख्यान है। पर बूक ने स्थिय उत्तराधिकारों की मुख्य साह्य म साक्यों होते हैं न अपायों होते हैं न कोच करते हैं। क्या नुस्प एंग्ने हाह्य म साक्यों होते हैं न अपायों होते हैं न कोच करते हैं। क्या नुस्प एंग्ने ही? यदि नहीं थी अपने सौर सर्वक कीयों को स्थाप न सर्वे। आदि एक स्थिति है, बीड्स मित्र वर्ष नहीं और सर्वक के स्थित में दक्षीन कहा पैत नहीं कहते हैं कि विक हम प्रमुख सी स्थार में के स्थित में दक्षीन कहा पैत नहीं कहते हैं हम बीक हम प्रमुख में गारि हों उत्तरी क्याचित्र देवता प्रसम् हो सकते हैं पर बहु हमें कीई साम मही गहुँचारी है एसिए, इन स्थायेश सिक्ताओं को कोने—हैंसर से सेन करते और पूर्व वर्ग मा प्रयक्त करें।

"आद के बयों में बूढ के ये सिखाल मुख्या दिये गये। वे ऐसे देवी की नवें जो दन सहान् सब्यों को मारण करने के किए तैयार नहीं से और नहीं से के उनकी दुक्किताओं से रिनंध होकर पापस बाये। सुध्यमार पूर्ववादियों वा उरण हुता। इस स्वरूपाय का विश्वास जा कि बहास देकर और जीताला को की आभार नहीं है करन् अयेल कस्तु निरक्तर परिकृषित हो ग्री है। ये शास्त्रीकर भागप की से उपयोग के अविशिक्त और विशोध विश्वास नहीं करते से विश्वे फलस्वरूप अत मे अत्यन्त घृणास्पद भ्रप्टाचार का प्रचार हुआ। पर वह बुद्व का सिद्धात नही है, वरन् उसका भयावह पतन है, और उस हिन्दू राष्ट्र की जय हो, जिसने उसका विरोध किया और उसे वाहर सदेड दिया।

"वुद्ध की प्रत्येक शिक्षा का आधार वेदान्त है। वह उन सन्यासियों में से थे, जो उन पुस्तकों और तपोवनों में छिपे सत्यों को प्रकट करना चाहते थे। मुझे विश्वास नहीं कि ससार उनके लिए आज भी तैयार है। इसे अब भी उन निम्न स्तर के घमों की आवश्यकता है, जो सगुण ईश्वर की शिक्षा देते हैं। इसी कारण, असली बुद्धमत उस समय तक जन-मन को नहीं पकड़ सका, जब तक कि उसमें वे परिवर्तन सम्मिलित नहीं हो गये, जो तिब्बत और तातार से परावर्तित हुए थे। मौलिक बुद्धमत किंचित् भी शून्यवादी नहीं था। वह केवल जाति-व्यवस्था और पुरोहित वर्ग को रोकने का एक प्रयत्न था, वह ससार में मूक पशुओं का सर्वप्रथम पक्षपाती था, वह उस जाति को तोडनेवालों में सर्व-प्रथम था, जो मनुष्य को मनुष्य से अलग करती है।"

स्वामी विवेकानन्द ने उन महान् वृद्ध के जीवन के कुछ चित्र उपस्थित करके अपना भाषण समाप्त किया, 'जिन्होंने दूसरों की भलाई के अतिरिक्त न कोई अन्य विचार और न कोई अन्य काम किया, जिनमें उच्चतम वृद्धि थी और जिनके हृदय में समस्त मानव जाति और सब पशुओ, सभी के लिए स्थान था और जो उच्चतम देवताओं के लिए तथा निम्नतम कीट के लिए भी अपना जीवन उत्सर्ग करने को तैयार रहते थे।' उन्होंने दिखाया कि राजा की विल के निमित्त आये हुए भेडों के एक समूह की रक्षा के लिए किस प्रकार वृद्ध ने अपने को वेदी पर डाल दिया और अपने अभीष्ट की प्राप्ति की। इसके बाद उन्होंने यह चित्र उपस्थित किया कि उस महान् वर्म-प्रवर्तक ने पीडित मानव जाति की पीडाभरी चीत्कार पर अपनी पत्नी और पुत्र का किस प्रकार परित्याग किया, और, अन्त में, जब उनका उपदेश भारत में आम तौर से स्वीकार कर लिया गया, उन्होंने एक घृणा के पात्र चाडाल का निमत्रण स्वीकार किया, जिसने उन्हें सूअर का मास खिलाया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हुई।



# संस्मरण



## स्वामी जी के साथ दो-चार दिन'

δ

पाठको । मेरी स्मृति के दो-एक पृष्ठ यदि आप पढना चाहते हैं, तो प्रयमत आपको यह जान लेना आवश्यक है कि पूज्यपाद स्वामी विवेकानन्द जी का साक्षात्कार होने से पूर्व घर्म के सम्बन्घ मे मेरी घारणा क्या थी, और मेरी विद्या-वृद्धि एव स्वभाव-प्रकृति कैसी थी , अन्यथा उनके सत्सग एव उनके साथ वार्तालाप आदि करने का कितना मूल्य है, यह ठीक समझ न सकेंगे। जब से मैंने होश सँभाला, तब से एट्रेन्स पास करने तक (५ से १८ वर्ष की आयु तक) मैं घर्मावर्म कुछ भी नहीं समझता या, किन्तु चौथी कक्षा मे आते ही तया अग्रेजी शिक्षा का प्रभाव मन पर पडते ही प्रचलित हिन्दू वर्म के प्रति अत्यन्त अनास्या जाग्रत हो गयी। फिर भी मिशनरी स्कूल मे मुझे पढना नहीं पडा। एट्रेन्स पास करने के बाद प्रचलित हिन्दू वर्म मे पूरी अनास्या हुई। उसके वाद कॉलेज मे अघ्ययन के समय, अर्थात् उन्नीस वर्ष से पच्चीस वर्ष की अवस्था के वीच, भौतिक-शास्त्र, रसायनशास्त्र, भूगर्भशास्त्र तथा वनस्पतिशास्त्र इत्यादि वैज्ञानिक विषय थोडे-बहुत पढे, एव हक्स्ले, डार्विन, मिल, टिन्डल, स्पेन्सर आदि पाश्चात्य विद्वानो के विषय मे थोडी-बहुत जानकारी भी हुई। इसका फल वही हुआ, जो ज्ञान के अपच से होता है-यानी मैं घोर नास्तिक हो गया।-किसीमे भी विश्वास नही। भिक्त किसे कहते हैं, यह जानता ही न था। और यदि कहा जाय कि उस समय मैं हाथ-पैरवाला एक अत्यन्त गवित अजीव जानवर था, तो भी कोई अत्युक्ति नही होगी। उस समय सभी घर्मों मे मैंने दोष ही देखा और समी को अपनी अपेक्षा नीच माना-पर हाँ, यह भावना मेरे मन मे ही रहती थी, ऊपर से मैं कुछ दूसरा ही प्रकट किया करता था।

ईसाई मिशनरी इस समय मेरे पास आने-जाने लगे। अन्य घर्मों की निन्दा एव दौंव-पेच के साथ अनेक तर्क-युक्ति करके अन्त मे उन्होंने मुझे समझाया कि विश्वास के बिना धर्म-राज्य मे कुछ भी नही हो सकता। ईसाई घर्म में पहले विश्वास करना आवश्यक है, तभी उसकी नवीनता तथा अन्य सब घर्मों की अपेक्षा

१ श्री हरिपद मित्र द्वारा बगला में लिपिबद्ध सामग्री का अनुवाद।

उसकी भेष्ठता समझी का सकती है। परन्तु अवुमृत गमेपना और पाष्ट्रिय से नरी पन बातों से मुझ कट्टर शास्तिक का मन बदका नहीं। पारबास्य विद्या की क्रपा से सीचा है 'प्रमाण जिमा किसीमे भी निक्तास नहीं करना चाहिए। किन्दु मिसनरी प्रमु बोले "पहुंसे विस्वास पीक्षे प्रभाव । पर मन समझे कैसे हैं अवएवं वे अपनी वालों से किसी भी मत में भेरा विकास पैदा पहीं कर सके। तब चाहीने कहा "मनोबोगपूर्वक समस्त बाइबिस प्रका बावस्थक है। तुमी विस्तास होगा । कच्छा वैसा ही किया। वैवयोग से फावर रिविगटन रेवरे व सेटवार्ड मीरे बीर बोमेन्ट बादि बहुत से बिहान निप्सुह और बास्तबिक बक्त मिसनरियों से भी भेंट हाई किन्तु किसी भी तुरह ईसाई धर्म में विस्तास उत्पन्न नही हजा। उनमें से कुछ ने मुझसे यह भी कहा तुम्हारी बहुठ उन्नति हो क्यी है ईसा के मर्ग में बिस्नास भी हो गया है। किन्तु चाति चाने के भय से ईसाई नहीं हो रहें ही। उन कोगों की उस बात का फल यह इका कि कमसा मुखे सदेह के क्ष्मर भी उ<sup>न्हें</sup>ड होते कगा। सन्त संयह निश्चम हमा कि वे मेरे यस प्रका के उत्तर वेमे मीर प्रत्येक प्रका के वनीचित समावान के बाद मेरे इस्तावार सेने। इस तच्छ वन इसमें प्रस्त के उत्तर में मेरे इस्ताक्षर हाने तभी मेरी हार होनी मीर में मुझे क्पतिस्मा वैंगे अकति अपने वर्गके क्रिए अभिविक्त कर कींगे। पर तीन से अधिक प्रश्ना के समाभान के पहले ही कॉकिय कोवकर मैंने ससार से प्रवेश किया। ससार में प्रवेश करने के बाद भी सभी वर्गों के दल्बों की पढ़ता रहा। कमी वर्ष में कमी मन्दिर में तो कभी बाह्य नन्दिर ने जाया करता वा किन्तु कीन सा बर्म सत्व है कीन सा जसस्य कीन सा बच्छा है, कीन सा वरा नुस्त भी समज न पाता। अन्त में मेरी बारणा ही गयी कि परकोड़ या बारना के सम्बन्ध मे कोई मी नहीं जानता---परकोक है या नहीं आरमा सरचझील है। सबवा जन-इत सन बादों का बाल किसीको भी शही है। थो भी वर्ग वो भी हो उसमें पूर निश्नास कर सेने पर इस जीवन सं बहुत कु**क्र** सु<del>क्र साल्य रहती है। जीर वह</del> विस्वास मनुष्य के सम्मास से ही वृढ होता है। तक विचार अपना वृढि के हारा पर्म का सत्वासन्य समझने के किए किसीने भी क्षमता नहीं। मान्य कर्-कुछ ना---विनः वेदल की गीकरी भी निकी। उस धमय मुझे काये-पीवों की कमी न भी दस कोगों ने प्रतिष्ठा भी भी सुदी होने के किए शासारम मनुष्य की जो जो मानस्थक होता है, उस सकता भी कोई समाव न जा। किन्तु यह सब होने पर भी मन में पूछ-पालि का उदय नहीं हजा। किसी एक बाद ना जनाद मन में सर्वता ही घटनता रहता था। इस प्रशार वित पर दिन जीर नर्पे पर वर्ष बीवने खये।

२

वेलगाँव—१८ अक्तूवर १८९२, मगलवार। सन्व्या हुए लगभग दो घण्टे हुए हैं। एक स्यूलकाय प्रसन्नमुख युवा सन्यासी मेरे एक परिचित महाराष्ट्रीय वकील के साथ मेरे घर पर पवारे। मेरे वकील मित्र ने कहा, "ये एक विद्वान् वगाली सन्यासी हैं, आपसे मिलने आये है।" घूमकर देखा--प्रशान्त मूर्ति, नेत्रों से मानो विद्युत्प्रकाश निकल रहा हो, दाढी-मूँछ मुडी हुई, शरीर पर गेरुआ अँगरखा, पैर मे मरहठी चप्पल, सिर पर गेरुआ पगडी। सन्यासी की उस भव्य मूर्ति का स्मरण होने पर अभी भी जैसे उनको अपनी आंखो के सामने देखता हूँ। े देखकर आनन्द हुआ, और उनकी ओर मैं आकृष्ट हुआ। किन्तु उस समय उसका उस समय मेरा विश्वास था कि गेरुआ वस्त्रधारी कारण नहीं समझ सका। सन्यासी मात्र ही पालडी होते है। सोचा, ये भी कुछ आशा लेकर मेरे पास आये हैं। फिर, वकील वायू है महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, और ये ठहरे वगाली। वगालियो का महाराष्ट्रीय ब्राह्मण के साथ मेल होना कठिन है, इसीलिए, मालूग होता है, ये मेरे घर मे रहने के लिए आये हैं। मन मे इम प्रकार अनेक सकल्प-विकल्प करके उन्हे अपने यहाँ ठहरने के लिए कहा, और उनसे पूछा, "आपका सामान अपने यहाँ मेंगवा लूँ। " उन्होंने कहा, "मैं वकील वावू के यहाँ अच्छी तरह से हैं। और बगाली देखकर यदि उनके यहाँ से मैं चला आऊँ, तो उनके मन मे दू ल होगा, क्योंकि वे सभी लोग वडी भिक्त और स्नेह करते हैं, अतएव ठहरने-ठहराने के विषय मे पीछे विचार किया जायगा।" उस रात कोई अधिक बातचीत न हो सकी, किन्तु उन्होने जो कुछ दो-चार बातें कही, उसीसे अच्छी तरह समझ गया कि वे मेरी अपेक्षा हजार गुना अधिक विद्वान् और बुद्धिमान हैं, इच्छा मात्र से ही वे बहुत घन उपाजित कर सकते हैं, तथापि रुपया-पैसा छूते तक नही, बीर सुखी होने के सभी साघनों के न होते हुए भी मेरी अपेक्षा हजार गुना सुखी हैं। ज्ञात हुआ, उन्हे किसी वस्तु का अभाव नही, क्योंकि उन्हे स्वार्थसिद्धि की इच्छा नहीं है। मेरे यहाँ नही रहेगे, यह जानकर मैंने फिर कहा, "यदि चाय पीने मे कोई आपत्ति न हो, तो कल प्रात काल मेरे साथ चाय पीजिए , मुझे बडी प्रसन्नता होगी।" उन्होने आना स्वीकार किया और वकील बाबू के साथ उनके घर लौट गये। रात मे उनके विषय मे बडी देर तक सोचता रहा, मन मे आया—ऐसा नि स्पृह, चिरसुखी, सदा सन्तुष्ट, प्रफुल्लमुख पुरुष तो कभी देखा नहीं । मन मे सोचा करता था--जिसके पास पैसा नही, उसका मर जाना अच्छा, जगत् मे वास्तविक नि'स्पृह सन्यासी का होना असम्भव है। किन्तु इतने दिनो वाद उस विश्वास को सन्देह ने घेरकर शिथिल कर दिया।

बुसरे दिन (१९ मस्तुपर, १८९२ ई.) प्रात काळ ६ वजे उठकर स्वामी भी की प्रतीक्षा करने कमा। देखते देखते बाठ बाग गये किन्तु स्वामी भी नहीं विसामी पड़े। सन्त में बसीर होकर मैं अपने एक मित्र को साथ से स्वामी भी के वास-वान की बोर वस पडा। वहाँ बाकर देखता हैं एक महासमा वृटी हुँ है। स्वामी को बैठे 🖁 और उनके समीप बनेक प्रतिप्ठित बसीस तथा निवास सोय बैठे हैं। उनके साथ वातचीत 🜓 रही है। स्नामी थी किसीको मधेबी में किसीको संसक्त मंजीर किसीको हिन्दी में उसके प्रश्नों का उत्तर सुरन्त किना समय सिवे ही दे रहे है। मेरे समान कोई कोई इक्स्से के वर्शन को प्रामाणिक मानकर उसके जाबार पर स्थामी जी के साथ तर्फ करने को उच्छ 🐉 किंग्र वे किसीको हुँसी में किसीको पंचीर मान से बनोचित उत्तर देकर समी को पूप कर रहे है। मैने बरकर प्रमाम किया और एक और बैठ गया और बंबारु होकर मुनते कगा। सोचने कगा-व ननुष्य हैं या देवता ? इसीसिए उनकी समी बार्वे स्मृति में भृष्टी रह पायी। को कुछ स्मरण हैं उनमें से कुछ निम्नसिदित हैं

एक प्रतिष्ठित बाह्यम वक्तील ने प्रका किया 'स्वामी की सन्त्रमा मारि माह्निक इत्प के मन्त्र संस्कृत में हैं इस स्रोप अन्हें समझ नहीं पाते। इमारे

इन सब मन्त्रोक्बारण का क्या कुछ फक है?

स्वामी जी ने उत्तर दियां जवस्य उत्तम फर्क है। बाह्यन की धन्तान होने के नांदे इन सम्बद मन्त्रों का अर्थ तो इच्छा छत्ने से सहब ही समझ के सकते हो। फिर भी समझने को चेन्टा नहीं करते इसमें मका दोप किसका! और मद्यपि तुम मन्त्रों का अर्थ नहीं समझते तो भी अब सन्वया-बन्दन आदि अविहर इत्य करने बैठते हो। उस समय क्या सोचते हो-वर्ग-वर्ग कर रहा हूँ ऐसा सोबते हो मा यह कि कोई पाप कर रहा हैं ? यवि वर्म-कर्म समझकर सन्मा बन्दर करने के सिए बैठते हो। दो उत्तम पुरू पाने के सिए वही बचेप्ट है।

इसी समय दूसरे एक व्यक्ति सरकृत म बोके वर्म के शुम्बन्य में स्क्रेन्ड भाषा द्वारा वर्षा करना उचित नहीं है। अनुक्र पुरान से इनका उस्सेख है।

स्वामी जी ने उत्तर दिया "किसी भी भाषा ने द्वारा घर्म-कर्जानी जा सरती है। और जपने इस रचन के समर्थन से बेब बादि का प्रमान देकर वाले

"हाईकोर्र के फैठके को छोटी जवारत नहीं काट सकती।

इस प्रकार नी बज यमे। जिल कोयो को आधिस का कोर्टजाना वा वे स्य भन्ने नवे । नौर्द कोई उस समय भी बैठे रहे । स्वामी बी की वृष्टि मेरे अगर पडते ही उन्हें पूर्व दिवस की चाम पीने के किए जाने की बास मार मा गर्मी। वे बोसं सम्बा बहुनी ना मन बुनार र नहीं जा करता जा। कुछ बुरा मत मानना ।

वाद मे मैंने उनसे अपने निवास-स्थान पर रहने के लिए विशेष अनुरोध किया। इस पर वे बोले, "मैं जिनका अतिथि हूँ, उन्हे यदि मना लो, तो मैं नुम्हारे ही पास रहने को प्रस्तुत हूँ।" वकील महाशय को समझा-बुझाकर स्वामी जी को साथ ले अपने स्थान पर आया। उनके साथ एक कमण्डलु और गेरुए वस्त्र मे लपेटी हुई एक पुस्तक, बस इतना ही सामान था। स्वामी जी उस समय फास देश के सगीत के सम्बन्ध मे एक पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे। घर पर आकर लगभग दस वजे चाय-पानी हुआ, इसके बाद ही स्वामी जी ने एक गिलास ठडा जलभी मैंगवाकर पिया। यह देखकर कि मुझे अपने मन की कठिन समस्याओ के वारे मे पूछने का साहस नहीं हो रहा है, उन्होंने स्वय ही मुझसे दो-एक वार्ते की, और उसीसे उन्होंने मेरी विद्या-बुद्धि को नाप लिया।

इसके कुछ समय पहले 'टाइम्स' नामक समाचारपत्र में किसी व्यक्ति ने एक सुन्दर कविता लिखी थी, जिसका भाव था—'ईश्वर क्या है, कौन सा वर्म सत्य है--आदि तत्त्वो को समझना अत्यन्त कठिन है। वह कविता मेरे तत्कालीन वर्म-विश्वास के साथ खुव मिलती थी, इसलिए मैंने उसे यत्नपूर्वक रख छोडा था। उसी कविता को उन्हे पढने के लिए दिया। पढकर वे बोले, "यह व्यक्ति तो भ्रान्ति मे पडा हुआ है।" मेरा भी क्रमश साहस बढने लगा। 'ईश्वर एक ही साथ न्यायवान और दयामय नहीं हो सकता'—इस तर्क की मीमासा ईमाई निशनरियो से नहीं हो सकी थी। मन में सोचा, इस समस्या को स्वामी जी भी नहीं सुलझा सकते। मैंने यह प्रश्न स्वामी जी से पूछा। वे वोले, "तुमने तो विज्ञान का यथेप्ट अध्ययन किया है। क्या प्रत्येक जड पदार्थ मे केन्द्रापसारी (centrulugal) तथा केन्द्रगामी (centrupetal)-ये दो विरुद्ध शक्तियाँ कार्य नहीं करती। यदि दो विरुद्ध शक्तियों का जड पदार्थ में रहना सम्भव है, तो दया और न्याय, ये दोनो विरुद्ध होते हुए भी क्या ईश्वर मे नहीं रह सकते ? मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अपने ईश्वर के सम्बन्ध मे तुम्हारा ज्ञान नहीं के बरावर है।" मैं तो निस्तब्व हो गया। मैंने फिर पूछा, "मुझे पूर्ण विश्वाम है कि सत्य निरपेक्ष (absolute) है। मभी घर्म एक ही ममय कभी सत्य नहीं हो मकते।" उन्हाने उत्तर दिया "हम लोग किसी विषय में जो गुंछ भी मत्य के नाम से जानते हैं या का जान्तर में जानेंगे, वह मभी सापेक्ष नत्य (relative truth) है—निग्पेक्ष नत्य (absolute truth) की पारणा नो हमारो मोमावद्व मन-त्रुद्धि वे द्वारा असम्भव है। इसीलिए मत्य निरमेदा होता हुआ भी विभिन्न मन-पुद्धि के निकट विभिन्न स्पी मे प्रकाशित होता है। पाप के वे विभिन्न रूप या भाग उस नित्य निरुपेक्ष मृत्य का अवलम्बन करके ही प्रकाबित होते हैं, श्वांक्य ने सभी एक ही प्रकार या एक ही भीभी के हैं। निस तरह दूर भीर पात से फोटोशाफ़ सेने पर एक ही सूर्व का चित्र ज़नेक प्रकार से बीच परता है और ऐसा पासून होता है कि प्रयेक चित्र निम प्रति निम पूर्व का हैं, उसी तरह सापेस स्था के नियम में भी समझा चाहिए। सभी सापेस स्था निरोच स्था के साम कीक स्ती रीति से समझ है। नारह प्रयोग सापेस स्था मा बर्ग सभी निस्य निरोस स्था का बामास होने के कारण स्था है।

विरवास ही बमें का मुख हैं—मेरे इस करन पर स्थामी जी ने मुखकराकर कहा "राजा होने पर किर खानेनीने का करन नहीं रहता किन्तु राजा होना ही वी कठित है। एवा विरवास कमी बार-जबरवरणी करने से होता है? विना अनुसन के ठीक ठीक विस्तास होना असम्बन है।

किसी प्रथम भ उनको 'साब्' कहने पर उन्होंने उत्तर दिया 'हम क्रोप नमा साम् हैं । ऐसे अनेक साम् हैं, जिसके दर्शन या स्पर्ध मान से ही दिस्स ज्ञान का उदय जीता है।

'संन्यासी इस प्रकार आक्सी होकर क्यो समय वितादे हैं? इसये की सद्वायता के कमर नर्यों नियंद खते हैं और समाज के किए कोई द्वितकर नाम नमी नहीं करते हैं ---इन सब प्रस्तों के उत्तर में स्वामी भी बोके "बच्छा बतामी तो भना तुम दतने कृष्ट से सर्वीपार्यन कर रहे हो। उसका बहुत नीहा सा बरा नेवड अपने किए स्थय करते हों। धेय म से कुछ बस इसरे छोगों के निए जिन्हे तम अपना समझते हा अपय करते हो। वे सीप उसके किए न तुम्हाण उपनार मानते हैं और न जनक किए जिल्ला काम करते हो। उससे सन्तुष्ट ही होंगे हैं। रमम तुम कीडी कीडी जोडे जा रहे हो। तुम्हारे मर जाने पर कीई दूसरा उसका मीम करेगा। और ही सहता है, वह बहकर वाली भी दे कि दूस अवित राया नहीं रख नये। ऐसा तो गया-पुत्रस पुम्हारा हाल है। और मैं तो बेगा बुछ भी नहीं बच्छा। भूत कवन पर वेट पर हाब रखबाद, हाब की मेंड के पान से जाकर नियका देना हैं जो पाता है या सैना हैं पूछ भी बप्ट नहीं जठाता कुछ भी संग्रह नहीं बचता। हम बॉली से कीन बुद्धिमान है?—नूम यार्मी" में तो सुनतर अवाक रह गया। इसने पहले मैंने बपने शासने विमीतो भी इस मनाए स्पष्ट करा से बौसने वा साइन वपसे नहीं टेगर बर १

माहार मादि करने पुछ कियाय कर कुरते ने बाद फिर उन्हीं करोक महामय है नियान-कान कर क्या । वहाँ अनेक प्रवार के बादांताय और पर्या काने नहीं । समसन नी सब राज की स्वासी जी की सेवर मैं अपने निवान-कान की और लौटा। आते आते मैंने कहा, "स्वामी जी, आपको आज तर्क-वितर्क मे वहुत कष्ट हुआ।"

वे वोले, "वच्चा, तुम लोग तो ठहरे उपयोगितावादी (utilitarian)। यदि मैं चुप होकर वैठा रहूँ, तो क्या तुम लोग मुझे एक मुट्ठी भी खाने को दोगे । मैं इस प्रकार अनवरत वकता हूँ, लोगो को सुनकर आनन्द होता है, इसीलिए वे दल के दल आते हैं। किन्तु यह जान लो, जो लोग सभा में तर्क-वितर्क करते हैं, अनेक प्रश्न पूछते हैं, वे वास्तविक सत्य को समझने की इच्छा से वैसा नहीं करते। मैं भी समझ जाता हूँ, कौन किस भाव से क्या कह रहा है और उसे उसी तरह उत्तर देता हूँ।"

मैंने स्वामी जी से पूछा, "अच्छा स्वामी जी, सभी प्रश्तो के इस प्रकार उत्तम उत्तम उत्तर आप तुरन्त किस प्रकार दे लेते हैं?"

वे वोले, "ये सब प्रश्न तुम्हारे लिए नवीन हैं, किन्तु मुझसे तो कितने ही मनुष्य कितनी वार इन प्रश्नो को पूछ चुके हैं, और उनका उत्तर कितनी ही बार दे चुका हूँ।" रात मे भोजन करते समय और भी अनेक वातें उन्होंने कही। पैसा न छूते हुए देश-भ्रमण करते करते कहाँ कैसी कैसी घटनाएँ हुई, यह सब वर्णन करने लगे। सुनते सुनते मेरे मन मे हुआ—अहा। न जाने इन्होंने कितना कष्ट, कितनी विपत्तियाँ सही हैं। किन्तु वे तो उन सब घटनाओं को इस प्रकार हँसते हँसते सुनाने लगे, मानो वे अत्यन्त मनोरजक कहानियाँ हो। कही पर उनका तीन दिन तक बिना कुछ खाये रहना, किसी स्थान मे मिर्चा खाने के कारण पेट में ऐसी जलन होना, जो एक कटोरी इमली का पना पीने पर भी शान्त नही हुई, कही पर 'यहाँ साघु-सन्यासियो को स्थान नहीं—इस प्रकार झिडके जाना, और कही खुफिया पुलिस की कडी नजर मे रहना—आदि सब घटनाएँ, जिन्हे सुनकर हमारे शरीर का खून पानी हो जाय, उनके लिए तो मानो एक तमाशा थी।

रात अधिक हुई देखकर उनके लिए सोने का प्रबन्ध कर मैं मी सोने के लिए चला गया, किन्तु रात मे नीद नहीं आयी। सोचने लगा—कैसा आश्चर्य, इतने वर्षों का दृढ सन्देह और अविश्वास स्वामी जी को देखकर और उनकी दोचार वार्ते सुनकर ही दूर हो गया। अब और कुछ पूछने को नहीं रहा। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, हमारी ही क्या—हमारे नौकर-चाकरों की भी उनके प्रति इतनी श्रद्धा-भिक्त हो गयी कि कभी कभी स्वामी जी उन लोगों की सेवा और आग्रह के मारे परेशान हो उठते थे।

२० अक्तूवर, १८९२ ई०। सबेरे उठकर स्वामी जी को प्रणाम किया। इस समय साहस कुछ बढ़ गया है, श्रद्धा-भक्ति भी हुई है। स्वामी जी भी मुझसे सरोक बन नदी अरध्य आदि का विवरण पुतकर श्रमुध्य हुए है। इस सहर में आज उनका चौना विन है। वीचरें दिन उन्होंने कहा 'वस्तावियों को नदर में तीन दिन से और बीच में एक दिन से अविक उहरता स्वित नहीं। 'में अवस्थी चड़ा जाता बहुता हूं।'' परण्यु में किसी प्रकार उनकी वह बाठ मानने को राजी न बा। विना दर्क हारा समये में कैसे मानूं।' फिर अनेक बादनियाद के बाद में बोचे 'एक स्थान से अविक दिन रहने पर माला-ममता वय आती है। हम जोगों ने चर और आरखीय जाने का परिलाय किया है। अत जिन बारों से से उस मनार की माया में मुख्य होने की सम्बादना है। उनसे हुर रहना ही इस स्नेतों के किए सम्बद्ध है।

मैंते कहा 'बाप कभी थी मुख्य होनेवाले नहीं है। बच्च मे मेरा वरिषय मापह देककर जीर मी धो-बार दिए कहाना उन्होंने स्वीकार कर मिना। इस सीच मेरे मन में हुवा यदि स्वायों जी वर्षवावार के किए स्थानमान हैं हम कोम मी उनका क्याक्वान कृति और पूछतों का भी कन्याब होगा। देन इसके बिए बहुत बनुरोव किया किन्तु व्याक्यान देने पर सायव पाम-यस मी एन्हां बन उद्दे ऐसा कहरूर उन्होंने मेरे बनुरोव को किसी थी तयह नहीं माना। पर उन्होंने नह भी बात गुने नतायी कि उन्हें समा मे प्रकार का उत्तर देने में कोई वापित नहीं है।

एक दिन बातजीत के विकविक से स्वामी जी 'पिकविक् ने पर्स' (Pickmick Papers) के बोनीना पूर्ण करण्यव बोक गये। मिर वह पुस्तक को अनेक बार एका है। धमस नया—जन्तीने पुस्तक के किस स्वान से बावृत्ति की है। मुक्तर गुत्ते बहुत बारवर्ष हुंबा। शीवने कथा—खणाशी होकर तामाविक प्रवन में वे स्वीने दिना केवे कच्छान किया। ही न ही बन्दोने गृहके वह पुस्तक को मनेक बार पता है। गुक्ते पर ज्योंने कहा 'से बार पता है। एक बार स्कृत ने पत्रने के समस भीर हुंगी बार बात वे पोचक मारा प्रकृते।

भारवर्गवनित होकर मैंने पूछा 'फिर आपको किस प्रकार सह स्मर्ण स्वारवर्गवनित होकर मैंने पूछा 'फिर आपको किस प्रकार सह स्मर्ण रहा रे और हम लोगों को क्यों नहीं रहता ?

स्वामी वी ने उत्तर पिया "एकाय मन से पढ़ना वाहिए और बाद के सार भाष द्वारा निर्मित वीर्थ ना नास न करने उसका अधिकारिक परिपक्त (assimilation) कर नेना वाहिए।

भीर एक दिन की बात है। स्वामी भी दोनहर में विक्रीने पर केने हुए एक पुस्तन पर रहे थे। मैं बुधरे कमरे में का। एकाएक स्वामी जी हतने भीर छे हुँस पड़े कि क्या ही क्या सीक्कर मैं उनके कमरे के दरवाने के पास मानर नहीं हो गया। देखा, बात कोई विशेष नहीं है। वे जैसे पुस्तक पढ रहे थे, वैसे ही पढ़ रहे हैं। लगभग पन्द्रह मिनट खड़ा रहा, तो भी उनका घ्यान मेरी ओर नहीं गया। पुस्तक छोड़कर उनका घ्यान किसी दूसरी ओर नहीं था। कुछ देर बाद मुझे देखकर अन्दर आने के लिए कहा, और मैं इतनी देर से खड़ा हूँ, यह सुनकर बोले, "जब जो काम करना हो, तब उसे पूरी लगन और शक्ति के साथ करना चाहिए। गाजीपुर के पवहारी बाबा घ्यान, जप, पूजा-पाठ जिस प्रकार एकचित्त से करते थे, उसी प्रकार वे अपने पीतल के लोटे को भी एकचित्त से माँजते थे। ऐसा माँजते थे कि सोने के समान चमकने लगता था।"

एक बार मैंने स्वामी जी से पूछा, "स्वामी जी, चोरी करना पाप क्यो है? सभी घर्म चोरी करने का निषेध क्यो करते है? मेरे विचार मे तो 'यह मेरा है', 'यह दूसरे का'——ये सब भावनाएँ केवल कल्पना मात्र हैं। मुझसे बिना पूछे ही जब कोई मेरा आत्मीय बन्धु मेरी किसी वस्तु का व्यवहार करता है, तो वह चोरी क्यो नहीं कहलाती? और पशु-पक्षी आदि जब हमारी कोई वस्तु नष्ट कर देते हैं, तो हम उसे चोरी क्यो नहीं कहते?"

स्वामी जी ने कहा, "हाँ, ऐसी कोई वस्तु या कार्य नहीं है, जो सभी अवस्था में और सभी समय बुरा और पाप कहा जा सके। फिर दूसरी ओर, अवस्था-भेद से प्रत्येक वस्तु ही बुरी और प्रत्येक कार्य ही पाप कहा जा सकता है। फिर भी, जिससे दूसरे को किसी प्रकार का कष्ट हो एव जिसके आचरण से शारी-रिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक किसी प्रकार की दुबँलता आये, उस कर्म को नहीं करना चाहिए, वह पाप है, और उससे विपरीत कर्म ही पुण्य है। सोचो, तुम्हारी कोई वस्तु किसीने चुरा ली, तो तुम्हे दुख होगा या नहीं? तुम्हे जैसा लगता है, वैसा ही सम्पूर्ण जगत् के बारे मे भी समझो। इस दो दिन की दुनिया मे जब किसी छोटी वस्तु के लिए तुम एक प्राणी को दुख दे सकते हो, तो घीरे घीरे भविष्य मे क्या बुरा काम नहीं कर सकोंगे? फिर, यदि पाप-पुण्य न रहे, तो समाज ही न चले। समाज मे रहने पर उसके नियम आदि पालन करने पडते हैं। वन मे जाकर नगे होकर नाचो—कोई कुछ न कहेगा, किन्तु शहर मे इस प्रकार का आचरण करने पर पुलिस द्वारा तुम्हे पकड़वाकर किसी निर्जन स्थान में वन्द रख देना ही उचित होगा।"

स्वामी जी कई बार हास-परिहास के भीतर से विशेष शिक्षा दिया करते थे। वे गुरु होते हुए भी, उनके पास बैठना मास्टर के पास बैठने के समान नहीं या। अभी खूब रग-रस चल रहा है, बालक के समान हँसते हँसते हँसी के वहाने कितनी ही बातें कहे जा रहे हैं, सभी लोगो को हँसा रहे हैं, और दूसरे ही सम पेंसे यम्मीर होकर घटिक प्रकों की व्याच्या करना आरम्म कर देते हैं कि उपस्मित समी जीग निस्मित होकर सोचन कमते हैं, 'हमके मीतर हरणी समित ! अमी हो देश रहे वे कि ये हमारे ही समान एक व्यक्ति हैं !

कोम सभी समय उनके पास विका केने के किए कार्य । उनका बार सभी
समय पुका खुता। वर्षनाविषों में से अगक मिल मिल उद्देश्य से भी वार्य—
कोई समकी परीला केने के किए, तो कोई मनेवार वास सुनने के लिए, कोई
समिल कि उनके पास जाने से बड़े बड़े बणी कोगों से सावार सुनने के लिए, कोई
समिल कि उनके पास जाने से बड़े बड़े बणी कोगों से सावार सुनने के लिए, कोई
समिल के जनेविष्ठ के अवित सुनित उनके पास को बीतक होने एम लान कोर
मने का आम करने ने लिए। विन्तु उनकी ऐसी बद्दुन अमस वा कि कोई
किसी मान से क्यो म आम उसे उसी अल समस वाते से बौर उसके साव सरी
किसी मान से क्यो म आम उसे उसी अल समस वाते कि बौर उसके साव स्वी
किसा स्वाहा करने के। उनकी मानेविष्ठ किल किसी का एकमान
पुर विस्वविद्यालय की परीक्षा से बचने के लिए स्वामी जी के निकट मारनार
काने क्या बौर सावु है कैसी ऐसा साव प्रवासित करने लगा। बहु मेरे एक
मिन का पुन वा। मैंने स्वामी जी सुना 'यह करका आपके पास किस महत्वन
से इतना सम्बेक सावा-आहा है है उसे बधा आप सम्वासी होने वा उपदेश वैये ?
उसना वाम मेरा मिन है।

स्वामी भी ने वहां वह केवल परीक्षा के सम से शायु होना पाहरा है।

मैन उससे वहा है एस ए पास कर चुनने के बाद सामू होने के लिए बाना साम होने भी अपेक्षा एंस ए पास करना वाली सरक है।

स्वामी भी जिवने दिन मेरे सहां ठहरे, प्रत्येक दिन बच्चा समय उनका वार्तिकास मुनने के किए इसनी अधिक सकता म कोची का जायमन होता में माना कार्र समा कार्र माने कार्र माने के पूर्व के प्रति देवना कार्र समा वार्त कही भी उनके आपने के पूर्व के प्रति के कार्र सी बाद कही भी उनके आपने में माने की स्वामी अपने समा की कार्र ही पर सोमन में माने की कार्र हों माने प्रति कार्य के कार्र हों माने की सा माने की कार्र हों माने की स्वामी अपने सी की प्रति के अपने समा कार्य की सी कार्य कि उसने कार्य कार्य की सी माने कार्य कि उसने कार्य कार्य के सी कार्य कार्य के सी की कार्य कार्य के सी कार्य के सी कार्य कार्य कार्य के सी कार्य के सी कार्य का

स्वामी जी के आगमन के बाद मैंने उससे पूछा, "यदि ये सन्यासी तुम्हारे गुरु हो, तो तुम उनकी शिष्या हो सकती हो ?"

वह उन्कण्ठा से बोली, "क्या वे गुरु होंगे ? हाने से तो मैं कृतार्य हो जाऊँगी ।" स्वामी जी से एक दिन डरते डरते मैंने पूछा, "स्वामी जी, मेरी एक प्रार्थना पूर्ण करेंगे ?" स्वामी जी ने पूछा, "कहो, क्या कहना है ?" तब मैंन उनमे अनुरोध-पूर्वक कहा, "आप हम दोनो को दीक्षा दें।"

वे बोले, "गृहस्य के लिए गृहस्य गुरु ही ठीक है। गुरु होना वहुत कठिन है। शिष्य का समस्त भार ग्रहण करना पडता है। दीक्षा के पहले गुरु के साथ शिष्य का कम से कम तीन वार साक्षात्कार होना आवश्यक है।" इस प्रकार स्वामी जी ने मुझे टालने की चेण्टा की। जव उन्होंने देखा कि मैं किसी भी तरह माननेवाला नहीं, तो अन्त में उन्हें स्वीकृति देनी ही पडी और २५ अक्तूबर, ४८९२ ई० को उन्होंने हम दोनो को दीक्षा दी। इस समय मेरी प्रवल इच्छा हु<sup>ई</sup> कि स्वामी जी का फोटो खिचवाऊँ। परन्तु इसके लिए वे शीघ्र राजी नहीं हुए। अन्त मे बहुत वाद-विवाद के वाद, मेरा तीव आग्रह देखकर २८ तारीख की फोटो खिचवाने के लिए सम्मत हुए, फोटो खीचा गया। इसके पहले एक व्यक्ति के अतिशय आग्रह पर भी स्वामी जी ने फोटो नही खिचवाया था, इसलिए फोटो की दो प्रतियाँ उस व्यक्ति को भी भेज देने के लिए उन्होंने मुझसे कहा। मैंने स्वामी जी की इस आज्ञा को वटी प्रसन्नता से स्वीकार किया। एक दिन वातचीत के सिलसिले मे स्वामी जी ने कहा, "कुछ दिन तुम्हारे साथ जगल मे तम्बू डालकर रहने की मेरी इच्छा है। किन्तु शिकागो मे घर्म-महासभा होगी, यदि वहाँ जान की सुनिया हुई, तो वही जाऊँगा।" मैंने चन्दे की सूची तैयार कर बनसग्रह करने का प्रस्ताव किया, परन्तु उन्होंने न जाने क्या सोचकर उसे स्वीकार नहीं किया। स्वामी जी का इस समय व्रत ही था--- रुपये-पैसे का स्पर्श या ग्रहण न करना। मेरे अत्यिवक अनुरोव करने पर स्वामी जी मरहठी चप्पल के वदले एक जोडा जूता और वेत की एक छडी स्वीकार करने के लिए राजी हुए। इसके पह रे कोल्हापूर की रानी ने स्त्रामी जी से बहुत अनुरोव किया था कि वे कुछ ग्रहण करें, पर स्वामी जी इससे सहमत नहीं हुए थे। अन्त में रानी ने दो गेरुए वरत्र स्वामी जी के लिए भेजे, स्वामी जी ने यह ग्रहण कर लिया, और पुराने वस्य वही छोडते हुए बोले, "सन्यासियों के पास जितना कम वोझा हो, उतना ही अच्छा।"

इसके पहिंदे मैंने सगवद्गीता पढ़ने की अनेक वार चेप्टा की थी, किन्तु समझ न सकने के कारण मैंने ऐसा सीच लिया कि उसमे समझने के लायक ऐसी कोई वड़ी बात नहीं है, और उसे पढ़ना ही छोड़ दिया। स्वामी जी एक दिन यौता केकर हुम लोगी को समझाने कये। तब जात हुना कि यौता केंसा स्पृत्य प्रन्य है। गौता का मर्ग समझान विस्त मकार मैंने उनसे सीखा उसी मकार हुगी सो प्रमुख्य वर्ग के वैद्यानिक उपग्यास एवं कालहिल का सार्वोर स्वित्तर्स प्रना भी जनीति सीखा।

चस समम स्वास्त्य के लिए मैं बीयवियों का बत्यविक व्यवहार करता वा इस बात को बानकर ने एक दिन नोके 'बन देखों कि किसी रोग ने नामिक प्रवत्त होकर चय्याणायी कर दिया है चठन की शनित नहीं रही तुनी बीपवि का सेवन करना अध्यवा नहीं। स्नायुमी की दुर्वकता साथि रोगों में से दी रै प्रतिशत काल्पनिक हैं। इन सब रोगों से बॉक्टर कोग जितने कोगों की बबावे 🖁 उससे अधिक को तो मार बासते हैं। किर इस प्रकार सर्वदा रीय रीव करते रहते से क्या होगा है जितने दिन विशे आनन्य से रहो। पर जिस जानन्य से एक बार कष्ट हो चुका है, उसके पीछे फिर बीर कभी न बीवता। तुम्हारे-हमारे समान एक के मर जाने से पृथ्वी अपने केला से कोई दूर तो हट न बामगी और न जयद् ना किसी तरह का कोई नुकसान ही होगा। इस समय कुछ कारनों से अपने क्रमर के अफसरों के साथ मेरी बमती नहीं थी। जमके सामान्य कुछ नहने से ही नेप सिर गरम हो जाता वा और इस प्रकार इस बच्ची नीकरी से मी में एक दिन के लिए भी सली न इसा। स्वामी जी से मैंने जब ये सब बार्वे कड़ी पी वे बीके 'गीन से किसलिए करते हो ? बेतन के सिए ही मा बेतन तो ठीक महीने के महीते नियमित कम से पाते ही शहते हो ? फिर मन मं इ स क्यो ? और मंदि गीकरी जोड देन की इच्छा हो तो कभी भी छोड दे सकते हो किसीने दुन्हें बॉनकर तो रका नहीं है फिर विध्य बन्धन में पड़ा हैं' सोचकर इस दू समेरे ससार में कौर भी कृष क्यों बड़ाते हो है और एक बात क्या सोकों जिसके निए तुम बैदन पार्व हो। माफिस के उन सब कामो को करने के ब्रादिरिक्त तुमने मपने अपरवाले साहबों को सन्तुष्ट करन के क्षिए कभी बुध किया भी है ? कभी वी तुमने उसके सिए चेप्टा नहीं की फिर भी वे सीच तुमसे चन्तुव्द नहीं 🕻 ऐसी सीपकर उसके उत्पर गीने हुए हो ! क्या यह बुश्चिमानो का काम है ? यह बान भी हम कोय इसरों ने प्रति हुरत म जैसा भाव रखते 🌡 वही नार्य में प्रशासित हुँता है और प्रशासित न होने पर भी जन सोनो ने भी भीतर हनारे प्रति और उसी नाव का उदय होता है। हम अपने मन के अनक्य की अमत को देखते हैं-इमारे मौतर जैंगा है जैसा ही जयन में प्रकाशित देखते हैं। 'बाद मन तो जन मता—यह उत्ति विख्यी सत्य है कोई नहीं समजता। बाज से विमीकी बुराई देगता एक्टम छोड देने की बच्टा करो। देगोंने तम जिल्ला ही बैता

कर सकोगे, उतना ही उनके भीतर का भाव और उनके कार्य तक परिवर्तित हो जायँगे।" बस, उसी दिन से औषघि-सेवन का मेरा पागलपन दूर हो गया, और दूसरो के दोष ढूँढने की चेष्टा को त्याग देने के फलस्वरूप कमश मेरे जीवन का एक नया पृष्ठ खुल गया।

एक बार स्वामी जी के सामने यह प्रश्न उपस्थित किया गया—"अच्छा क्या है और वुरा क्या है?" इस पर वे बोले, "जो अभीष्ट कार्य का साधनभूत है, वही अच्छा है और जो उसका प्रतिरोधक है, वही बुरा। अच्छे-बुरे का विचार जगह की ऊँचाई-निचाई के विचार के समान है। तुम जितने ऊपर उठोगे, उतने ही वे दोनो एक होते जायेंगे। कहा जाता है, चन्द्रमा मे पहाड और समतल दोनो हैं, किन्तु हम लोग सब एक देखते हैं, वैसा ही अच्छे-बुरे के सम्बन्ध मे भी समझो।" स्वामी जी मे यह एक असाधारण शक्ति थी कि कोई चाहे कैसा भी प्रश्न क्यो न पूछे, तुरन्त उनके भीतर से ऐसा सुन्दर और उपयुक्त उत्तर आता था कि मन का सन्देह एकदम दूर हो जाना था।

और एक दिन की बात है—स्वामी जी ने समाचारपत्र मे पढ़ा कि अनाहार के कारण कलकत्ते मे एक मनुष्य मर गया। यह समाचार पढ़कर स्वामी जी इतने दु खी हुए कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। वे बारम्बार कहने लगे, "अब तो देश गया।" कारण पूछने पर बोले, 'दिखते नहीं, दूसरे देशों में गरीबों की सहायता के लिए 'पूवर-हाउस', 'वकं-हाउस', 'चैरिटी फड' आदि सस्थाओं के रहने पर भी प्रतिवर्ष सैकडों मनुष्य अनाहार की ज्वाला में समाप्त हो जाते हैं—समाचारपत्रों में ऐसा देखने में आता है। पर हमारे देश में एक मुट्ठी भिक्षा की प्रथा होने से अनाहार के कारण लोगों का मरना कभी सुना नहीं गया। मैंने आज पहली बार अखबार में यह समाचार पढ़ा कि दुर्भिक्ष न होते हुए भी कलकत्ता जैसे शहर में अन्न के बिना मनुष्य मरे।"

अप्रेजी शिक्षा की कृपा से मैं भिखारियों को दो-चार पैसे देना अपव्यय समझता था। सोचता था, इस प्रकार जो कुछ थोड़ा सा दान किया जाता है, उससे उनका कोई उपकार तो होता नहीं, अपितु बिना परिश्रम के पैसा पाकर, उसे शराब-गाँजा आदि में खर्च कर वे और भी अघ पतित हो जाते हैं। लाभ इतना ही है कि दाता का व्यर्थ खर्च कुछ वढ़ जाता है। इसलिए सोचता था, बहुत लोगों को कुछ कुछ देने की अपेक्षा एक को अधिक देना अच्छा है। स्वामी जी से इस विषय में जब मैंने पूछा, तो वे बोले, "भिखारी के आने पर यदि शक्ति हो, तो कुछ देना ही अच्छा है। दोगे तो केवल दो-एक पैसा, उसके लिए, वह किसमें खर्च करेगा सद्व्यय होगा या अपव्यय, ये सव वातें लेकर माथापच्ची

करम की क्या आवायका ? और याँ मक्यूच ही वह उस पैछ का प्रीमा में उदा दता ही। मी भी उसे देन में ममान का लाम ही है जुरमान नहीं। क्योरि मुस्हारे ममान कीम मिंद दया करने उसे कुछ न हैं थी। बट्ट जुम कोनो के पास है भीरी करन क्या । वेदा न कर कर जा दो पैसे मोजकर मीजा पीसर पूर होसर करान में मी मोबा का उपास हो है सप्तार मही।"

मैंने पर्रो से ही स्वामी जी को बास्य दिवार के बिरुक्त विस्त देगा है। ने माँच सभी को जिनेपता नाराजा को हिस्सार संग्रहार समाज के जान करना के विरोप में सन हान के लिए नवा उद्योगी और नन्नुप्टविस होने के लिए उपीप देने था। स्वरेण के प्रति इस प्रशाद अनुराम भी मैन और शिमीम नहीं देगा। स्यामी जी ने पारबारव देवों न सीटने के बाद जिल सावा है उनने प्रमम दर्पन निये <sup>क</sup> वे नहीं जानने कि नहीं जाने कपूर्व के गरवास-आध्यम के नडीर नियमीं का पासन न रते हुए, भावन का रपमें तम न करते हुए क्लिन दिनी तक मास्त के समन्त प्रान्ता स प्रमुख करते रहे। दिनीने एक बार ऐसा कहने पर कि उनके समान गरितमान पुरुष व लिए नियम आदि का हजना बन्धन आवस्त्रक नहीं है है वोसे, 'देगा मन बड़ा पानस है बड़ा उन्मत है बभी भी धान्त नहीं रहता थींडा मौका पाठे ही अपन रास्ते लीच से जाना है। इनकिए सभी की निर्पारित निम्मा ने भीवर कता आवश्यत है। सन्यामी की भी यन पर अविज्ञार ग्लान में सिए नियम के बनुसार चलना पड़ता है। सभी मन में धोचते हैं कि मन के अगर उनकी पूरा विषकार है। वे तो जान-बृतकर कमी कभी सब को चोडी छट दे देते हैं। निर्णे मन पर विश्वना विश्वना अविकार हुआ है अहु एक बार ब्यान करने के लिए बैटने ही मानम ही जाता है। 'एक विचय पर चिम्लन कर्ममा' ग्रेसा सोचन र बैठन पर दरा मिन्ट मी उस निपय में मन स्विर रखना अग्रम्म हो बाला है। सभी सोचते हैं कि वे पतनी के बसी मूख नड़ी हैं वे तो नेवल प्रेम के कारण पतनी को अपने उत्पर बानिपरंग करने देते हैं। यन को वधीयत कर किया है-यह होचना भी जैक सभी सरक्ष है। मन पर विश्वास करके कभी निश्विक न रहता।

एक दिन बाठपीत के सिकसिने में मैंने बहुत "स्वामी जी बेसता हूँ वर्में को ठीक ठीक समझने वे किए बहुत कम्प्रमन को जानस्वरूता है।

में बोलें अपने कर्म समझने में किए अध्यापन की बावस्पक्ता मही निष्टु दूसरों को समझने के किए उसकी विशेष जानस्वकात है। मगनार् भी राजकण्य वेन तो राजनेच्या नाम से हस्सावर करते ने निन्तु वर्ष का सार-सहन उनसे जावित मेरा विश्वाम था, माबु-मन्यासियों का स्यूलकाय और गर्वदा सन्तुप्टिचित्त होना असम्भव है। एक दिन हँसते हँमते उनके ऊपर ऐसा कटाक्ष करने पर उन्होंने भी मजाक में कहा, "यही तो मेरा 'अकाल रक्षाकोप' (फैंमिन इन्ज्योरेन्स फड) है। यदि मैं पाँच-सात दिन तक भोजन न पाऊँ, तो भी मेरी चर्वी मुझे जीवित रखेगी। तुम लोग तो एक दिन न खाने से ही चारों ओर अन्वकार देखने लगागे। जो धमं मनुष्य को सुखी नहीं बनाता, वह वास्तविक धमं है ही नहीं, उसे मन्दाग्नि-प्रसूत रोगविशेप समझो।" स्वामी जी सगीत-विद्या में विशेष पारगत थे। एक दिन एक गाना भी उन्होंने प्रारम्भ किया था, किन्तु मैं तो 'सगीत मे औरगजेव' था, फिर मुझे सुनने का अवसर ही कहाँ ' उनके वार्तालाप ने ही हम लोगों को मोहित कर लिया था।

आधुनिक पाश्चात्य विज्ञान के सभी विभाग, जैसे—रसायनशास्त्र, मीतिक-शास्त्र, भूगर्भशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, मिश्रित गणित आदि पर उनका विशेप अधि-कार था एव उन विषयों से सम्बद्ध सभी प्रश्नों को वे वडी सरल भाषा में दो-चार वातों में ही समझा देते थे। फिर, पाश्चात्य विज्ञान की सहायता एव दृष्टान्त से घर्मविषयक तथ्यों को विशद रूप से समझाने तथा यह दिखाने में कि धर्म और विज्ञान का एक ही लक्ष्य है, एक ही दिशा में गति है—उनकी क्षमता अद्वितीय थी।

लाल मिर्च, काली मिर्च आदि तीखे पदार्थ उन्हें बडे प्रिय थे। इसका कारण पूछने पर उन्होंने एक दिन कहा, "पर्यटन-काल में सन्यासियों को देश-विदेश में अनेक प्रकार का दूषित जल पीना पडता है, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इस दोष को दूर करने के लिए उनमें से बहुत से गाँजा, चरस आदि मादक द्रव्य पीते हैं। मैं भी इसीलिए इतनी मिर्च खाता हैं।"

खेतडी के राजा, कोल्हापुर के छत्रपति एव दक्षिण के अनेक राजा उन पर विशेष भिक्त करते थे। उनका भी उन लोगो पर वडा प्रेम था। असाधारण त्यागी होकर, राजे-रजवाडो के साथ इतनी घनिष्ठता वे क्यो रखते हैं, यह बात बहुतो की समझ मे नहीं आती थी। कोई कोई निर्वोध तो इस बात को लेकर उनके ऊपर आक्षेप करने में भी नहीं चकते थे।

इसका कारण पूछने पर एक दिन उन्होंने कहा, "जरा सोच तो देखो, हजार हजार दिख्न लोगो को उपदेश देने और सत्कार्य के अनुष्ठान में तत्पर कराने से जो कार्य होगा, उसकी अपेक्षा एक राजा को इस दिशा में ला सकने पर कितना अधिक कार्य हो जायगा। निर्धन प्रजा की इच्छा करने पर भी सत्कार्य करने की क्षमता उसके पास कहाँ किन्तु राजा के हाथ में सहस्रो प्रजाओ के मगल-विधान की क्षमता पहले से ही है, केवल उसे करने की इच्छा भर नहीं है। वह इच्छा यदि करने की क्या काकारकारी भीत मी सक्यूच ही कर उस पैन को सीता है उस नेता ही जो भी उसे देन में समाद का नाम ही है कुत्रमान नहीं। करें मुद्देरि ममान सीय मिंड क्या करने उस क्या नहीं भी कह तुम मोगी ने सामें मोरी करते नेगा। कैया न कर कर जा दो पैन मोरक नदी भी कर कुत्र होता कैंद्र रहा है यह क्या नुम मोगा का ही साम नहीं है है आगन हम हारा केंद्र रहा है यह क्या नुम मोगा का ही साम नहीं है है आगन हम हारा केंद्र सी मोगा का उस्तरहाँ है सरकार कही।"

मैंने पट्ने में ही रंगमी जी की बाल्य दिवाद के विश्वल दिवाद देना है। वे मर्दर गर्भा की विरोधता बागाओं वी हिम्मत बॉयक्ट मनाज के इस क्या के विरोग में गाए हैं। के लिए नवा उठाँगी और सरपुर्व्यक्त होने के निए उपाम दी मा स्वीत के प्रति तम प्रसार समूचम भी मैंन भीर हिमीम नहीं देता। रतामी जी ने नारकारण देशों न लॉटने व बाद दिन संता ने उनसे प्रथम दर्जन विष <sup>के</sup> बेल<sup>ा</sup> जानहे कि नहीं जाने ने पूर्व के नग्याम-आलय के नहीर *नियमी* का पालन बारी हुए, कावन का रक्षां वर्ष न करते हुए किउन निवासक मारड के समाग प्रान्ता ॥ प्रमा वाले रहे। विसीत एक बार एमा बच्चे पर कि उनके तमान गरिनमान पुरुष व लिए नियम आर्टि का झाना बण्यन आयायह नहीं है वै वारी, देंगी मन बड़ा पायच है बड़ा उत्मात है क्षाी की बाला नहीं साना बीड़ा मीरा पाने ही मान रास्त गीब से जाता है। इनसिय गर्भा की निर्पारित नियमा ने भीतर रहना आवस्पर है। सम्मानी ना मी मन पर अधिकार रगते न सिए नियम व अनुरार चलना परवा है। सभी यन व सीचने हैं कि यन ने ऊरा उसती पूरा विभिन्नार है वे तो जान-बूसन र कभी कभी सब को योडी सुट दे देने हैं। लिख मन पर विशवा विज्ञना अपियार हुआ है यह एवं बार ब्लान वर्गने के लिए बैटने ही मानून ही जाता है। 'एर विषय वर चिन्तन वर्बेगा' ऐना सोवयर बैंडने पर बग मिनट भी उस विषय में मन स्विन रचना बस्तम्मद 🜓 वाता है। सभी सांबर्ध है कि वे पतनों के बधी मूठ नहीं हैं के हो केवल प्रेम के बारण पतनी को अपन क्राय भाविपत्य करने देते हैं। मन को वसीमृत कर क्रिया है-अह सोवना भी कीरें वसी दरह है। अन पर विस्वास करने नभी निरिवन्त न रहना।"

एक दिन बातचीत के सिक्तिशिके में मैंने वहां "स्वामी की देखता हूँ वर्म को तीव ठीव समझन के किए बहुत अध्ययन की आवस्थवता है।"

ने बोचे जिपने वर्ग साम्राज्ये ने जिस्सु अस्पायन की बावस्थवाता नहीं निर्मू कुपतें को समाम्राज्ये किए उसकी विक्रेण आवस्थवता है। जनवान् भी रामहरूव के यो 'रामनेट्य नाम से इस्ताबाद करते के जिल्लु वर्ग ना सार-साव जनते अधिक मना विक्रते समाम्राज्ये अनन्त है, यह नहीं समझा। जो भी हो, एक वस्तु अनन्त है, यह वात समझ में आती है, किन्तु दो वस्तुएँ यदि अनन्त हो, तो कौन कहाँ रहेगी? कुछ और आगे वढो, तो देखोगे, काल जो है, देश भी वही है, फिर और अग्रसर होने पर समझोगे, सभी वस्तुएँ अनन्त हैं, और वे सभी अनन्त वस्तुएँ एक है, दो या दस नहीं।"

इस प्रकार स्वामी जी के पदापंण से २६ अक्तूवर तक मेरे निवास-स्थान पर आनन्द का स्रोत बहता रहा। २७ तारीख को वे वोले, "और नही ठहरूँगा, रामेश्वर जाने के विचार से बहुत दिन हुए इस ओर निकला हूँ। पर यदि इसी प्रकार चला, तो इस जन्म मे शायद रामेश्वर पहुँचना न हो सकेगा।" मैं बहुत अनुरोध करके भी उन्हें नहीं रोक सका। २७ अक्तूवर की 'मेल' से उनका मरमागोआ जाना ठहरा। इस थोडे से समय मे उन्होंने कितने लोगो को मुग्च कर लिया था, यह कहा नहीं जा सकता। टिकट खरीदकर उन्हें गाडी मे विठाया और साप्टाग प्रणाम कर मैंने कहा, "स्वामी जी, मैंने जीवन मे आज तक किसीको भी आन्तरिक मितत के साथ प्रणाम नहीं किया। आज आपको प्रणाम कर मैं छतार्थ हो गया।"

\* \* \*

स्वामी जी को मैंने केवल तीन वार देखा। प्रथम, उनके अमेरिका जाने से पूर्व। उस समय की बहुत सी वार्ते आप लोगों को सुना चुका हूँ। वेलगाँव में उनके साथ मेरा प्रथम साक्षात्कार हुआ। द्वितीय, जब उन्होंने दूसरी वार इंग्लैण्ड और अमेरिका की यात्रा की थी, उसके कुछ दिन पहले। तृतीय एव अन्तिम वार दर्शन हुआ उनके देहत्याग के छ सात मास पहले। पर इतने ही अवसरो पर मैंने उनसे जो कुछ सीखा, उसका आद्योपान्त वर्णन करना असम्भव है। बहुत सी वार्ते मेरे अपने सम्बन्च की हैं, इसलिए उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं, और बहुत सी वातों को मूल भी गया हूँ। जो कुछ स्मरण है, उसमे से पाठकों के लिए उपयोगी विषयों को बतलाने की चेष्टा कहना।

इंग्लैण्ड से लौट आने के बाद उन्होंने हिन्दुओं के जाति-विचार के सम्बन्ध में और किसी किसी सम्प्रदाय के व्यवहार के ऊपर तीव्र आलोचना करते हुए मद्रास में जो व्याख्यान दिये थे, उन्हें पढ़कर मैंने सोचा, स्वामी जी की भाषा कुछ अधिक कडी हो गयी है। और उनके समीप मैंने अपने इस अभिप्राय को प्रकट भी किया। सुनकर वे बोले, "जो कुछ मैंने कहा है, सब सत्य कहा है। और जिनके सम्बन्ध में मैंने इस प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है, उनके कार्यों की तुलना में वह बिन्दु मात्र भी कडी नहीं है। सत्य बात में सकोच का या उसे छिपाने का तो मैं कोई कारण नहीं देखता। यह न सोचना कि जिनके कार्यों पर मैंने इस प्रकार समालोचना की है, उनके ऊपर मेरा कोष था या है, अथवा जैसा कोई कोई सोचते हैं कि कर्तव्य

उसके भीतर किया प्रभार जागरित कर सन्हें तो ऐसा होने पर उसके साम सम्म उसके अभीन सारी प्रभा की अवस्था बयक समती है और इस प्रकार वसर् ना निवना अधिक नस्थाम ही समता है।

यर्ग बाद-विवाद मं नहीं है बहुती प्रत्यता बनुभव का विषय है इसकी समाने के बिए में बात बात में नहा करते में 'पूड ना स्वाद साने म ही है। अनुमव करों दिना बनुवव निये पूछ भी न समाने।। उन्हें बोशी सम्प्रासियों से मत्यन्त निक बी। वे बहुते से पर पर्युक्त मन पर अधिकार स्वाधित करके किर बाहर निकता अध्याह मही तो नव सनुस्य क्या होने पर एवं सम्प्रासी माय परिना स्वीर सम्प्रास्तियों के बस्त म विका वाते हैं।

मैंने कहा किन्तु घर म रहकर बैद्धा होना हो कायन्त विक्र है। धर्मी प्रापिया की समान वृष्टि है देवना राम-बैद्ध का स्वाय करना बादि बिन कारों में बाप बर्मकास में प्रधान छहत्वक बहुते हैं उनका अनुस्ता रामा प्रदेश की बीज में ही बारस्य कर बूं हो नक है हो से शीकर-बाकर बीर अवीनत्वक कर्मचारीय व यहाँ तक वि विश्वसम्बों कोम भी मुझे एक हाय भी खानित है न रहने हैंगे।

चतर में मानान् भी रामहत्य्य देव की सर्व और सन्यासीमाकी बचा का कृत्यान्य वेकर उन्होंने कहा 'पूरावारना कभी वन्द मध करना और कर्तव्य-साकन वर्ण के सुद्ध से समी कमा किये बाता। की संप्याय करें, तो देव के ति निर्मा के प्रेय के समय कभी भी नूम न होगा। किर पूर्वेन्द्र प्रस्त को छंडते हुए बीके 'एक समय की एक होगे मान ने पूर्वेन्द्र एक कर स्वित्त हुन्ता वह बड़ा धारिक और सदान् बा। उसका बेदन १२५ व ना किन्तु देवा उसके भी का समा की मानिक बीर अद्यान् बा। उसका बेदन १२५ व ना किन्तु देवा उसके भी कृता ना सा की मोतिक बीर सदान् बा। उसका बेदन १२५ व ना किन्तु देवा उसके भी कृता ना सा की मोतिक बीर सदान् बीन स्वता को स्वता है विकार मानिक बीर सदान की मानिक विकार स्वता है विकार मोतिक की स्वता की स्वत

स्वामी भी के साथ एक दिश अनन्त (mffaily) वस्तु के सम्बन्ध में बाउनिगर हुआ। उन्होंने को बाउ कही वह बडी ही शुक्रद एव सप्त है। वे बीके में बनाय वस्तुर्य कमी नहीं यह सक्वी। पर मिने कहा "काक यो सन्तय है मीर वेस भी बनाय है। इस गर वे बीके "वेस बनाय है यह दो सम्बन्ध कियू कार्य है, दूसरे की नहीं, इस प्रकार का भाव क्या अन्याय नहीं है <sup>?'</sup> मैं तो सुनकर दग रह गया <sup>।</sup>

"नाक और पैर की लघुता लेकर ही चीन में सीन्दर्य का विचार होता है, यह सभी जानते हैं। आहार आदि के सम्बन्ध में भी ऐसा ही है। अग्रेज हम लोगों के समान जुशबूदार चावल का भात खाना पमन्द नहीं करते। एक समय किसी जगह के एक जज साहब की अन्यत्र बदली हो जाने पर वहां के बहुत से वकीलों ने उनके सम्मान के लिए बढिया अनाज आदि भेजा। उसमें कुछ सेर जुशब्दार चावल भी थे। जज साहब ने उस चावल का भात खाकर मन में सोचा—यह सडा हुआ चावल है, और वकीलों से भेट होने पर कहा, 'तुम लोगों को भेरे लिए मडा चावल भेजना उचित न था।'

"किसी समय मैं रेलगाड़ी में जा रहा था। उसी डव्ये में चार-पाँच साहब भी वैठे थे। वातचीत के सिलसिले में तम्बाकू के बारे में मैंने कहा, 'सुगन्धित गुड़ाकू का पानी से भरे हुए हुक्के में व्यवहार करना ही तम्बाकू का श्रेष्ठ उपभोग है।' मेरे पास खूब अच्छा तम्बाकू था। मैंने उन लोगों को देखने के लिए दिया। वे सूंघकर बोले, 'यह तो अत्यन्त दुर्गन्वयुवत है।' इसे आप सुगन्धित कहते हैं।' इस प्रकार गन्ध, आस्वाद, सीन्दर्य आदि सभी विषयों में समाज, देश और काल के भेद से भिन्न भिन्न मत हैं।"

स्वामी जो की पूर्वोक्त कथाओं को हृदयगम करते मुझे देरी नहीं लगी। मैंने सोचा, पहले मुझे शिकार करना कितना प्रिय था, किसी पशु-पक्षी को देखने पर उसे मारने के लिए मन छटपटाने लगता था। न मार सकने पर अत्यन्त कप्ट भी माल्म होता था। पर अब उस प्रकार प्राणियों का वध करना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। अत्तएव किसी वस्तु का अच्छा या बुरा लगना केवल अभ्यास पर निर्भर है।

अपने मत की अक्षुण्ण रखने मे प्रत्येक मनुष्य का एक विशेष आग्रह देखा जाता है। धर्म के क्षेत्र मे तो उमका विशेष प्रकाश दिखायी देता है। स्वामी जी इस सम्बन्ध मे एक कहानी बतलाया करते थे. एक समय एक छोटे राज्य को जीतने के लिए एक दूसरे राजा ने दल-बल के साथ चढाई की। शत्रुओ के हाथ से बचाव कैसे हो, इस सम्बन्ध मे विचार करने के लिए उस राज्य मे एक बड़ी सभा बृलायी गयी। सभा मे इजीनियर, बढई, चमार, लोहार, वकील, पुरोहित आदि सभी उपस्थित थे। इजीनियर, बढई, चमार, लोहार, वकील, पुरोहित आदि सभी उपस्थित थे। इजीनियर ने कहा, "शहर के चारो ओर एक बहुत बढी खाई खुद-वाइए।" वढई बोला, "काठ की एक दीवाल खडी कर दी जाय।" चमार वोला, "धमडे के समान मजबूत और कोई चीज नहीं है, चमडे की ही दीवाल खडी की जाय।" लोहार बोला, "इस सबकी कोई आवश्यकता नहीं है, लोहे की दीवाल

समझकर जो कुक मैंने किया है उसके किए जब मैं बुधिव हूँ। इन सब बावो में कोई सार नहीं। मैंने कोच के कारण ऐसा नहीं किया है और जो मैंने किया है उसके किए मैं बुधिव नहीं हूँ। बाब भी यदि उस प्रकार का कोई अप्रिय वार्य करना कोच्या मानुस होना सो बचया नि सकोच बैसा वर्षेगा।

ल्वामी जो कहा करते में "वैश्व काक बीर पात्र के येव हैं मामिक मारों और अनुसरों में काफी वारण्य हुआ करता है। वर्ग के सम्बन्ध में भी ठीक वैश्व ही हैं। अपनेक मनुष्य की भी एक न एक विषय में अधिक दिश्व पात्री लागी है। वनत् न सभी बपन को व्यक्ति वृद्धिमान समझते हैं। ठीक है वहीं यक कोई विषेठ हाति नहीं। किन्तु बच मनुष्य धीकने क्लसता है कि नेवक में ही समझता हूँ दूर्यट कोई नहीं अभी खारे बजेने जगरिनता हो बाते हैं। सभी चाहते हैं कि दूर्यर सर्व केंग्र भी ज्वित्वे समाम अपनक बस्तु की वर्ग बीर समझें। अपनेक व्यक्ति सोचका है दिन स्वत्री निव नाय की स्वत्य समझते हैं वा विश्व जाता है उन्हें क्षेत्रकर और कोई स्वार हो ही नहीं स्वता। सासारिक विषय के कोई में हो बचवा वर्ग के सेंग्र में इस अगर में भाव की मन में विश्वी तरह के माने केश चाहिए।

अपना का गान नक्या पढ़ न कान वाना वाहए।

अपना के विद्यों भी विषय से ग्रंथ पर एक ही नियम काड़ नहीं हो एक्टों।

वेस नाम और पान ने नेव से मीडि एक सीन्यं का माने विभिन्न देशा जाता है।

दिक्या की रिनयों से यहुन्यति की मना अवक्रिय है। हिमाबय अमनकाक में सेटी

इस प्रनार ने एक जिल्ली गरिलार से मेंट हुई जी। इस परिलार से छ पूर्य

से उन्छ पुरुषों की एक ही रजी जी। लिए परिलार हो जाने ने बाद मैंन एक प्रत्य

रजनी इस मुक्ता के बारे म हुक नहां इस पर वे बुक्त जीनतर नोते पुरुष

स्वाची होनर समा की स्वायंग्या स्थितात हो। यह सेटी ही उपमीम्य

अपनी माँ को खाना नहीं देता, वह दूसरे की माँ का क्या पालन करेगा?" स्वामी जी यह स्वीकार करते थे कि हमारे प्रचलित धर्म मे, आचार-व्यवहार मे, सामाजिक प्रथा मे अनेक दोप हैं। वे कहते थे, "उन सभी का सशोधन करने की चेप्टा करना हम लोगों का मुख्य कर्तव्य है, किन्तु इसके लिए सवाद-पत्रों में अग्रेजों के समीप उन दोषों को घोषित करने की क्या आवश्यकता है? घर की गलतियों को जो वाहर दिखलाता है, उसके समान गवा और कीन है? गन्दे कपडे को लोगों की आँखों के सामने नहीं रखना चाहिए।"

ईसाई मिशनरियों के बारे में एक दिन चर्चा हुई। वातचीत के सिलिसलें में मैंने कहा कि उन लोगों ने हमारे देश का कितना उपकार किया है और कर रहे हैं। सुनकर वे बोले, "किन्तु अपकार भी तो कोई कम नहीं किया। देशवासियों के मन की श्रद्धा को विल्कुल नष्ट कर देने का अद्भुत प्रवन्य उन्होंने कर छोड़ा है। श्रद्धा के साथ साथ मनुष्यत्व का भी नाश हो जाता है। इस बात को क्या कोई समझता है? हमारे देव-देवियों और हमारे धर्म की निन्दा किये विना वे अपने धर्म की श्रेष्ठता क्यों नहीं दिखा पाते? और एक बात है जो जिस धर्म-मत का प्रचार करना चाहते हैं, उन्हें उसमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए और तद-नुष्ट्य कार्य करना चाहिए। अधिकाश मिशनरी कहते कुछ हैं और करते कुछ। मुझे कपट से बडी चिढ है।"

एक दिन उन्होंने घर्म और योग के सम्बन्घ मे अत्यन्त सुन्दर ढग से बहुत सी वार्ते कही। उनका मर्म जहां तक स्मरण है, उद्घृत कर रहा हूँ

"समस्त प्राणी सतत सुखी होने की चेष्टा मे रत रहते हैं, किन्तु बहुत ही थोडे लोग सुखी हो पाते हैं। काम-घाम भी सभी सतत करते रहते है, किन्तु उसका ईप्सित फल पाना प्राय देखा नहीं जाता। इस प्रकार विपरीत फल उप-स्थित होने का कारण क्या है, वह भी समझने की कोई चेष्टा नहीं करता। इसी-लिए मनुष्य दु ख पाता है। घमं के सम्वन्ध मे कैसा भी विश्वास क्यों न हो, यदि कोई उस विश्वास के बल से अपने को यथार्थ सुखी अनुभव करता है, तो ऐसी स्थिति में उसके उस मत को परिवर्तित करने की चेष्टा करना किसीके लिए भी उचित नहीं है, और ऐसा करने से कोई अच्छा फल भी नहीं होगा। पर हाँ, मुँह से कोई कुछ भी क्यों न कहे, जब देखों कि किसीका केवल धर्म सम्बन्धी कथा-वार्ता सुनने में ही आग्रह है, पर उसके आचरण में नहीं, तो जानना कि उसे किसी भी विषय में दृढ विश्वास नहीं है।

"धर्म का मूल उद्देश्य है—मनुष्य को सुखी करना। किन्तु अगले जन्म मे सुखी होने के लिए इस जन्म मे दुख-भोग करना कोई बुद्धिमानी का काम नही सबसे बच्ची होगी जो भेदकर पोकी या पोछा नहीं आ सकता। वकील बीके,
"कुछ मी करने की वावस्थवता नहीं है हुमारा राज्य केने का सबू को कोई मिदनार
मही है—यही एक बात सब्दु को तर्क-पुनित हारा समझा वी बाग। पुरोदित
बीके 'तुम कोम दो पायक बीसे बनते ही। होम-यान करी स्वरस्थम करी पुनसी
सो पद् पुन्त भी गई। कर सकता।" स्वयंकार उन्होंने राज्य वचाने वा कोई तमान
करियन करने के बयके बणने वसने मत का पछ केकर भीर तर्क-वितर्क सारम्म
कर जिमा बड़ी है मनुष्य का सम्माव।

सह कहानी पुनका पूजा में मानव बन के एनवार के हावाब के हावाब में एक क्या या व वा गयी। स्वाभी भी से मैंने कहा, 'स्वाभी भी मुझं करकान में पानकों के हाव बातवीत करना बड़ा अच्छा काताबा। एक दिन मैंने एक पानक देवा— बाहा बुदियान कोई-बहुत वर्षेकी भी बानवा वा वह के कल पानी हैं बहुत वा वा वा प्रकार के की है नहीं नवह देवते हैं बाहे नावा है होता है। एक पूजा कोटा था। पानी की कोई नवी वाद देवते हैं बाहे नावा है होता है। इस वहीं का पानी पीने का लाय। मैंने उसले दर्जा पानी पीने का कारण पूछा हो वह बीचा 'Nothing like लक्ष्माट की प्रवास की की की एक वच्छा कोटा देने की इच्छा अच्छा कीटा है। बीचा प्रकार की पर यह विश्वी करार पानी पहीं हुआ। वारप पूछने पर बोझा पाक कीटा की पर वह विश्वी करार पानी पहीं हुआ। वारप पूछने पर बोझा पाक कीटा की पर वह विश्वी करार पानी पहीं हुआ। वारप पुछने पर बोझा पाक कीटा की पर वह विश्वी करार पानी पहीं हुआ। वारप पुछने पर बाला पहीं हो की पर वारप होता। ''

स्वामी जी यह कथा शुनकर बीले "बहु दो बहा मने का पागक रिवारी है! ऐसे कोनों को समानी लग्नते हैं। इस दानी लोगों ने इस सकार का कोई लगाई मा समानीपन हुवा करता है। इस लोगों ने उसे बता रखने को खनता है। एसे बील में बहु नहीं हैं। इस कोनों ने मीर पाणकों में नेत केलक स्टला हो है। ऐसे बील बहुकार, काम कोन ईस्पी मा लग्न कोई जरपाचार जबका बनाचार से दुर्वन होकर, मनुष्य में बगीने इस सका को को दिल से हो सारी पहबड़ी उसम ही बारी है! मन के बानेव को वह दिल सेंगाल नहीं पाता। हम लोग दव कहते हैं, 'यह पायक हो गना है। वस स्टला ही!

स्वामी भी का स्ववेश के प्रति जरपता जनुषात था। यह बात पहले ही बठा चुका हूँ। एक दिन इस सम्बन्ध में बातचीत के प्रसम में उनसे कहा पता कि स्वामी कोगों का अपने अपने देश के प्रति अनुषम स्वज्ञा नित्य करोज्य है, उत्स्यु प्रभा दिसों को अपने देश की माया कोजकर हमी बेहो पर समस्ति र सकर समी सो भी कमाम-किसा हुएसे र स्वामा बच्चा है। इसके उत्तर में स्वामी भी नै भी कमाम सोर्च करी उत्तको बीका में कभी बड़ी मुख सकता। वे बोर्क भी हुए कहते हैं—'काम करों, किन्तु फल मुझे अर्पण करों, अर्थात् मेरे लिए ही काम करो।'"

किमी विषय का इतिहास कहाँ तक ठीक ठीक लिखा जा सकता है, इस विषय में लेखक की बहुत मन्देह है। उसके अनेक कारण है। गवर्नर जनरल साहब के किमी शहर में पदापंण से लेकर उस शहर से जाने तक की घटना अपनी आँखों से देखने और बाद में उमीका विवरण प्रसिद्ध प्रसिद्ध सवाद-पनों में पढ़ने की सुविधा हमारे सदृश लोगों को अधिकतर होती है। आदि से अन्त तक हम लोगों की देखी हुई घटनाओं के साथ इन सभी विवरणों की इतनी विभिन्नता देखी जाती है कि विस्मित हो जाना पड़ता है। चार दिन पहले जो घटना हुई है, उसीको लिपिवद करना जब इतना कठिन है, तो चार सौ, चार हजार अथवा चार लाख वर्ष पहले जो घटना हुई है, उमका इतिहास कहाँ तक ठीक ठीक लिपिवद्ध हुआ है, इसका अनुमान सहज ही किया जा मकता है।

और एक वात है, ईसाई मिशनिरयों में से बहुत से कहा करते हैं—'उनकी वाइविल की प्रत्येक घटना जिस वर्ष, जिस महीने, जिस दिन, जिस घटे और जिस मिनट घटित हुई है, वह विल्कुल सामने घडी रखकर लिपवड़ की गयी है।' किंतु एक ओर conflict between religion and science ( घर्म और विज्ञान में द्वन्द्व) आदि पुस्तकों में वाइविल की उत्पत्ति के सम्यन्य में उनके ही देश के आयुनिक पण्डितों का विचार पढकर वाइविल की ऐतिहासिकता जिस प्रकार बच्छी तरह समझी जा सकती है, उसी प्रकार दूसरी ओर मिशनिरयों द्वारा अनूदित हिन्दू धर्मशास्त्रों का अपूर्व विवरण पढकर उनका लिखित इतिहास भी कहाँ तक सत्य है, इसे समझने में कुछ अविशिष्ट नहीं रहता। यह सब देख-सुनकर मानव जाति के सत्यानुराग एव इतिहास में लिपवड़ घटनाओं के अपर श्रद्धा प्राय विल्कुल उड सी जाती है।

गीता, वाइविल, कुरान, पुराण प्रभृति प्राचीन ग्रन्थों में निवद्ध घटनाओं की वास्तविक ऐतिहासिकता के सम्बन्ध में इसीलिए पहले मुझे तिनक भी विश्वास नहीं होता था। एक दिन स्वामी जी से मैंने पूछा कि कुरुक्षेत्र में युद्ध से थोड़ी देर पहले अर्जुन के प्रति भगवान् श्री कृष्ण का जो घर्मोपदेश भगवद्गीता में लिपिवद्ध है, वह यथार्थ ऐतिहासिक घटना है या नहीं ? उत्तर में उन्होंने जो कहा, वह वडा ही सुन्दर है। वे वोले, "गीता एक अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ है। प्राचीन काल में इतिहास लिखने अथवा पुस्तक आदि छापने की आजकल के समान इतनी धूम-वाम नहीं थी, इसलिए तुम्हारे सदृश लोगों के सामने भगवद्गीता की ऐतिहासिकता प्रमाणित करना कठिन है। किन्तु गीता में उक्त घटना घटी थी

"दिया बृद्धि आदि छनी विषयों में प्रायंक मृतुष्य का स्वतास पृषय पूर्व हैं देना बाता है। इनी वारण जनके जयपुन्त वर्ष का भी विक्ष विक्र होना आवस्तक हैं अन्यवा यह विची भी तर्ष्य जनके किए स्वतीयह व होगा वे कियी भी वर्ष्य उत्तर किए सम्बद्धि हो सकी। धरने करने त्यार्थ मृत्यों नहीं हो सकी। धरने करने त्यार्थ मृत्यों नहीं हो सकी। धरने करने त्यार्थ में अनुस्य कर्ष-यंत्र जो क्या ही वैक्य-पाककर, शोक-विकास्तर पुन केंग्र वाहिए। इनने अतिस्थित कोई हुट्या उत्तर नहीं। धर्मायन का पाठ, पूर वां उत्तर प्राप्त-पर्यंत्र सनुष्टां वा सन सादि उस इस मार्थ म वक्ष सहस्वात

वर्ष के सम्बन्ध में भी यह जान सेना जावस्था है कि विशो न विशे प्रवार वा वर्ष दिन्ने विता कीई भी रह नहीं स्वता और वपन से देवत जन्म मा देवन मूरा देन प्रकार वा कोई वर्ष नहीं है। सरावें करने से दुक न हुए दुरा वर्ष भी करना ही पहार्ग है। और स्नोतिस्त प्रकार कर्म के हारत देशे पुत्र होगा देने ही साव ही ताव दुक न हुए हुन एवं वभाव वा बोध भी होगा—सह अवस्य स्मारी है। जरुपद वर्षि जा बोर्डे से दुवा वो भी सहन वर्ष्ण वो हस्सा न हो भी हिन पित्रप्रभावनित कारी गुरा वो जाना भी छोब देनी हार्य कर्मा हराये-गुरा वा स्थ्यक वरता छोड़ दर वर्षण-बुद्धि से सभी वर्षन वर्षी हर्या रनीन नाम है निस्तान नवे। जनवान गीता से वर्षन वो स्थीता वर्षोर्स देनी हुए कहते हैं—'काम करो, किन्तु फल मुझे अर्पण करो, अर्थात् मेरे लिए ही काम करो।'"

किसी विषय का इतिहास कहाँ तक ठीक ठीक लिखा जा सकता है, इस विषय में लेखक को बहुत सन्देह है। उसके अनेक कारण है। गवर्नर जनरल साहय के किसी शहर में पदापण से लेकर उस शहर में जाने तक की घटना अपनी आंखों से देखने और बाद में उसीका विवरण प्रसिद्ध प्रसिद्ध सवाद-पत्रों में पढ़ने की सुविवा हमारे सदृश लोगों को अधिकतर होती है। आदि से अन्त तक हम लोगों की देखी हुई घटनाओं के साथ इन सभी विवरणों की इतनी विभिन्नता देखी जाती है कि विस्मित हो जाना पड़ता है। चार दिन पहले जो घटना हुई है, उसीकों लिपिवद्र करना जब इतना कठिन है, तो चार सी, चार हज़ार अथवा चार लाख वर्ष पहले जो घटना हुई है, उसका इतिहास कहाँ तक ठीक ठीक लिपिवद्ध हुआ हैं, इसका अनुमान सहज ही किया जा सकता है।

और एक वात है, ईसाई मिशनरियों में से बहुत से कहा करते हैं—'उनकी वाइविल की प्रत्येक घटना जिस वर्ष, जिस महीने, जिस दिन, जिस घटे और जिस मिनट घटित हुई है, वह बिल्कुल सामने घडी रखकर लिपिवढ़ की गयी है।' किंतु एक और conflict between religion and science ( घर्म और विज्ञान में द्वन्द्व) आदि पुस्तकों में वाइविल की उत्पत्ति के सम्बन्ध में उनके ही देश के आधुनिक पण्डितों का विचार पढकर वाइविल की ऐतिहासिकता जिस प्रकार अच्छी तरह समझी जा सकती है, उसी प्रकार दूसरी ओर मिशनरियों द्वारा अनूदित हिन्दू धर्मशास्त्रों का अपूर्व विवरण पढकर उनका लिखित इतिहास भी कहाँ तक सत्य है, इसे समझने में कुछ अविशिष्ट नहीं रहता। यह सब देख-सुनकर मानव जाति के सत्यानुराग एव इतिहास में लिपिवढ़ घटनाओं के ऊपर श्रद्धा प्राय विल्कुल उड सी जाती है।

गीता, बाइबिल, कुरान, पुराण प्रभृति प्राचीन ग्रन्थों में निवद्ध घटनाओं की वास्तिविक ऐतिहासिकता के सम्बन्ध में इसीलिए पहले मुझे तिनक भी विश्वास नहीं होता था। एक दिन स्वामी जी से मैंने पूछा कि कुछक्षेत्र में युद्ध से थोडी देर पहले अर्जुन के प्रति भगवान् श्री कृष्ण का जो धर्मोपदेश भगवद्गीता में लिपिवद है, वह यथार्थ ऐतिहासिक घटना है या नहीं? उत्तर में उन्होंने जो कहा, वह वहा ही सुन्दर है। वे बोले, "गीता एक अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ है। प्राचीन काल में इतिहास लिखने अथवा पुस्तक आदि छापने की आजकल के समान इतनी घूम-वाम नहीं थी, इसलिए तुम्हारे सदृश लोगों के सामने भगवद्गीता की ऐतिहासिकता प्रमाणित करना कठिन है। किन्तु गीता में उक्त घटना घटी थी

सा नहीं इसके किए तुम लोग जो सावायण्यी वरते हो इसका कोई वारण मूने नहीं विकास । यदि कोई सकाटय प्रमाण से मुख्ये यह समझा सब कि समया यो कल ने सारणी होकर सर्वृत की गीता वा उपसेश दिया वा नवा संबंध की तुम लोग गीता ये विकास वार्ती पर विकास करोगे ? वब अपने सामक सामक प्रमाण के मृतिमान होकर सामें पर नी तुम कोम उनकी परीक्षा करने के सिंप वीबते ही बीर वनका ईस्वराज प्रमाणित करने के सिंप कहते हो तम गीता ऐति हासिक है या नहीं हस स्वयं की समस्या को सेकर बनो परीक्षाम होते हो हैं।

दौरते हो भीर दनका दैश्वरत्व प्रमाणित करने के लिए कहते हो तम गीता ऐंखे हाजिल है या नहीं दश क्यां की समस्या को लेकर बनो परेखान होते हैं। मिर्द हो तके तो गीता के उपवेशों को बितान बने बहुव करों और दशे बीक में परियत कर कहात्रों हो जाओ। भी रामकृष्ण देव कहते के—जाम बाजों पेड़ के पूरी मिनने हे क्या होगा! मेरी राज से बर्मखास्त्र में लिपिनत बरना ने करर दिक्सास्त्र या सर्विकास करना वैचलिक मनुषय-मेख का विवस है—जाने मनुष्म किसी एक विवेश समस्या में पड़कर, उससे उतार पान की इक्या सं राम होटा और दर्मास्त्र में लिपिनत किसी बरना के साथ उसकी सदस्या का श्रीक डीक नेम होने पर वह उस बरना को ऐरिहासिक कहकर तस पर मिरिनर्स विस्थान

करता है दबा बनेवास्त्रोंकत उस अवस्था के उपयोगी उपायों को भी साथ प्रहम करता है। स्वामी जी ने एक दिन सारीरिक एवं मानस्कि सदित को जमीन्द्र कार्य के किए सरिवित एवना प्रत्येक के सिए कहाँ तक कर्यक्ष है। होरे को मूनद भाव से समारी हुए कहा जम्म जनविकार चर्चा क्याचा बुध से में से वितर्ध कर

ह उपसार हुए वहा ना— नागकार क्या क्या क्या को हान में ना उत्तर क्रांसा है यह नागेट कार्य की विद्धि के क्या पर्याप्त शरिस कहाँ से मार्य क्रोंसा? The sum total of the energy which can be exhibited by An ego so a constant quantity— न्यापी मार्यक बीचारना के मीर्या विविध मात्र महासित करने की बी सांच्य दहती है जह एक निस्त मात्रा में होंगें हैं है जरुए वह संपत्ति का जानिकार एक मात्र ने मार्यक्त स्वाप्त कर कर स्वाप्त की मार्यक्त का मार्यक्त का मार्यक्त एक स्वाप्त कर स्वाप्त कर स्वाप्त की स्वाप्त कर स्वाप्त कर

सी। कियी बुध्ये मान में मकाबित नहीं हो सकता। बसे के सम्मीर स्था में प्रत्यक करने के क्रिय बहुठ जनित को साम्ययकता होती है। हवीकिय पर्मनार के पश्चित के प्रति निषय-मीन आदि से सन्ति सान कर बहुमध्ये में हारा प्रक्ति सर्माक को प्रवेस पायी सादियों ने वर्गहरूपी में पाया जाता है। स्वामी जी स्वास्त ने पासी तथा नहीं ने स्वीमी के अपेक स्ववहारी से स्वामी

नहीं ने। प्राप्त ने एक हो तालाव में स्तान चीच जावि करना एवं धरीवा पाने पीता नह मचा उन्हें विस्कृत परान्त न थी। वे प्राप्त नहां नरते वे विजनमं मस्तिपन मखन्त्र वे मरा है, उन बोलों के आधा-मरोला वहां! और मह भी ग्रामीण लोगो का अनिवकार चर्चा करना है, वह तो वडी सराव नीज है। शहर के लोग अनिवकार चर्चा न करते हो, ऐसी वात नहीं, परन्तु उन्हें समय कम मिलता है, क्योंकि शहर का खर्च अधिक है, इमिलए उन्हें काम भी वहुत करना पडता है। इतना परिश्रम करने के वाद, खाली वैठकर हुक्का पीने और परिनन्दा करने का समय नहीं मिलता। अन्यथा ये शहरी भूत इस विषय में तो ग्रामीण भूतों की गर्दन पर चढकर नाचते।"

स्वामी जी की प्रत्येक दिन की कथा-वार्ता यदि सगृहीत होती, तो प्रत्येक दिन की वार्ते एक एक मोटी पुस्तक होती। एक ही प्रश्न का वार वार एक ही भाव से उत्तर देना एव एक ही दृष्टान्त की सहायता में उसे ममझाना उनकी रीति नहीं थी। एक ही प्रश्न का उत्तर जितनी बार देते, उतनी वार नये भाव और नये दृष्टान्त के द्वारा इम प्रकार देते कि वह सुननेवालों को एकदम नया मालूम होता या, और उनकी वाणी सुनते सुनते थकावट आना तो दूर की वात रही, वित्क और अधिक सुनने का अनुराग उत्तरोत्तर वढना जाता था। व्यास्थान देने की भी उनकी यही शैंली थी। पहले से सोचकर व्याख्यान की रूपरेखा को लिखकर वे कभी भी व्याख्यान नहीं देते थे। व्याख्यान-प्रारम्भ से कुछ देर पहले तक वे हँसी-मजाक, साबारण भाव से वातचीत एव व्याख्यान से विल्कुल सम्यन्य न रखनेवाले विषयों को लेकर भी चर्चा करते रहते थे। व्याख्यान में क्या कहेंगे, यह उन्हें स्वय नहीं मालूम रहता था। हम लोग जो कुछ दिन उनके सस्पर्श में रहकर धन्य हुए हैं, उन्ही कुछ दिनों की कथा-वार्ता का विवरण जहाँ तक और भी सम्भव हैं, कमश लिपवद्ध कर रहा हूँ।

₹

पहले ही कह चुका हूँ कि पाश्चात्य विज्ञान की सहायता से हिन्दू घर्म को समझाने एव विज्ञान और घर्म का सामजस्य प्रदिश्ति करने में स्वामी जी के समान मैंने और कोई नहीं देखा। आज उसी प्रसग में दो-चार बातें लिखने की इच्छा है। किन्तु यह जान लेना होगा, मुझे जहाँ तक स्मरण है, उतना ही लिख रहा हूँ। अतएव इसमें यदि कोई मूल रहे, तो वह मेरे समझने की भूल है, स्वामी जी की व्याख्या की नहीं।

स्वामी जी कहते थे—"चेतन-अचेतन, स्यूल-सूक्ष्म—समी एकत्व की ओर दम साघकर दौड रहे हैं। पहले मनुष्य ने जिन भिन्न भिन्न पदार्थों को देखा, उनमे से प्रत्येक को भिन्न भिन्न समझकर उनको भिन्न मिन्न नाम दिये। बाद मे विकार करके में समस्त पवार्ष ६३ मूळ प्रक्षों से उत्पन्न हुए है, ऐसा निरिवर्ण किमा।

दिन मुख त्रस्यों म जनेक मिलातस्य हैं ऐसा इस समय बहुतों को सनेद्र हो खा है। और जब रसायनसाश्य जनितम मोमासा पर पहुँचेगा उस समय समी पवाने एक ही पदार्थ के सबरका-तेव मान समये जायि। पहले ताप ताकोक जीर विश्वत को सभी विभिन्न समस्ये को । जब प्रमाणित हो पया है से एक एक हैं, एक हो चारित के सबरसान्तर मान है। छोगों ने पढ़के प्रमुख्य पवानों को नेतन सनेतम जीर उन्हिंद इन तीन सेमियों से विमन्त हिमा ना। उसके नाव देखा कि उन्हिंपत से भी हुसरे सभी चेतन प्राणियां के प्रमुख्य प्रमुख्य के समक् प्रमुख्य नहीं है एनमा हो। तम वाकी रही से स्विपर्य —वेतन बीर सन्वतन। किर हुछ दिनों बाद देखा जायगा हुन कोय जिन्हे सम्बन्धन नहते हैं बनसे भी मोहा-वहुत नैतम्य है।

"पूर्णों में को जेनी-गोंची बनीन वेची बांदी है। बहां मी उसराक होन्द्र एक रूप में परिपाद होने की उसरा बेच्टा कर रही है। वर्षों के बक से पर्वेद बारि जेंची बसोन मूक बाने पर उस मिस्टी थे पहने पर रहे हैं। एक उच्च पहार्थ की किसी स्थान में रखते पह बारों बीर ने इस्कों के शाब बनान उन्न मार्च परिपाद नरों की बेच्या करता है। उन्मता-पतित इस प्रकार खबाकन समाहत विकित्स बारि उसामों से सर्वेदा समावा था प्रकाश की बीर ही बहबद ही रही है।

वृक्ष के प्रस्त पूक्त पर्छ और उसकी कह हुए कोवी हाटा पित्र निम्म देवें नाने पर भी वे सब बस्तुत एक हो है विकान यह प्रमाणित कर कुछ है। विकोध क्रीन के मीटर से देवने पर समेद पर इसक्तुत के सात रण क स्मान पुण्य पुण्य निमन्त विकासी परसा है। साली जीबी से देवने पर पुण्य हो रण और काल पा नीते करने से देवने पर सभी सक काल पर गोला दिवासी देता है।

इंतो प्रशाद को शर्थ है, वह तो एक हो है। साथा के हार्य हम कीम परें पुस्त पुस्त रेखने हैं, वह देवता हो। यद्यपि वेख और फाल के सरीज भी सल्पक सर्वेद साथ हैं उसीक नारण सनुष्य की सब प्रकार के मित्र मिन्न प्रशामी ना सान होता है जिट भी वह उस सच्च को नहीं पश्च पाता उसे नहीं वेद सरवार

१ स्वामी थी में जिल समय पूर्वीस्त किवयो का मसिपादन किया वा चल समय विकास वैद्यानिक जपवीजवात वसु द्वारर प्रचारित तांत्रस्थवाह से वह पराची का वेतनस्वरूप अपूर्व तस्य प्रचारित वही हुआ था। ल

इन सब बातो को सुनकर मैंने कहा, "स्वामी जी, हम लोग आँखो से जो कुछ देखते हैं, वही क्या सब समय सत्य है ? दो समानान्तर रेल की पटरियो को देखने पर प्रतीत होता है, मानो वे अन्त मे एक जगह मिल गयी हैं। उसीका नाम है, 'लुप्त विन्दु'। मृगतृष्णा, रज्जु मे सर्प-श्रम आदि (optical illusion) (दृष्टि-विभ्रम) सर्वदा ही होता रहता है। Calcspar नामक पत्थर के नीचे एक रेखा double refraction (द्वि-आवर्तन) से दो दिखायी देती है। एक पेन्सिल को आधे गिलास पानी में डुबाकर रखने पर पेन्सिल का जलमग्न भाग कपरी भाग की अपेक्षा मोटा दिखायी देता है। फिर सभी प्राणियो के नेत्र भिन्न भिन्न क्षमतायुक्त एक एक लेन्स मात्र हैं। हम लोग किसी वस्तु को जितनी वडी देखते हैं, घोडा आदि अनेक प्राणी उसको तदपेक्षा अधिक वडी देखते हैं, क्योंकि उनके नेत्रों का लेन्स भिन्न शक्तिवाला है। अतएव हम जिसे अपनी आँखो से देखते है, वही सत्य है, इसका भी तो कोई प्रमाण नही। जॉन स्टूअर्ट मिल ने कहा है---मनुष्य सत्य सत्य करके ही पागल है, किन्तु निरपेक्ष सत्य (absolute truth) को समझने की क्षमता उसमे नहीं है, क्योंकि, घटना-कम से प्रकृत सत्य के आँखो के सामने आने पर मी यही वास्तविक सत्य है, यह मनुष्य कैंसे समझेगा ? हम लोगो का समस्त ज्ञान सापेक्ष है, निरपेक्ष को समझने की क्षमता हममे नही है। अतएव निरपेक्ष (निर्गुण) भगवान् या जगत्कारण को मनुष्य कभी भी नही समझ सकता।"

स्वामी जी ने कहा, "हो सकता है, तुम्हे या और सव लोगो को निरपेक्ष ज्ञान न हो, पर इसीलिए किसीको भी वह ज्ञान नही है, यह कैसे कह सकते हो? ज्ञान और अज्ञान अथवा मिथ्या ज्ञान नामक दो प्रकार के भाव या अवस्थाएँ है। इस समय तुम जिसे ज्ञान कहते हो, वह तो वस्तुत मिथ्या ज्ञान है। सत्य ज्ञान के जिदत होने पर वह अन्तिहित हो जाता है, उस समय सब एक दिखायी देता है। दैतज्ञान अज्ञानजनित है।"

मैंने कहा, "स्वामी जी, यह तो वढी भयानक बात है। यदि ज्ञान और अज्ञान, ये दो ही वस्तुएँ हैं, तो ऐसा होने पर आप जिसे सत्य ज्ञान समझते हैं, वह भी तो मिथ्या ज्ञान हो सकता है, और हम लोगो के जिस द्वैत ज्ञान को आप मिथ्या ज्ञान कहते हैं, वह भी तो सत्य ज्ञान हो सकता है?"

उन्होंने कहा, "ठीक कहते हो, इसीलिए तो वेद मे विश्वास करना चाहिए। हमारे पूर्वकालीन ऋषि-मुनिगण समस्त द्वैत ज्ञान को पारकर, इस अद्वैत सत्य का अनुभव कर जो कह गये हैं, उसीको वेद कहते हैं। स्वप्न और जाग्रत अवस्थाओं मे से कौन सी मत्य है और कौन सी असत्य, इसे विचारने की क्षमता हम लोगो में नहीं है। बब तक इस स्रोग इन दौना अवस्थाओं को पारकर इनकी परीक्षा नहीं का सर्वेग तब तक कैसे कह सकते हैं कि यह सस्य है और वह अस<sup>स्य ?</sup> नेवठ दो विभिन्न अवस्थाओं का अनुसद होता है इतना ही कहा जा सनदा है। अब तुम एक अवस्था में पहते ही तो पूसरी अवस्था तुम्हें मूक मासूम पडती है। स्वप्त में हो सकता है कसकत्तें में तुमने कय-विक्रम किया पर दूसरे ही साग अपने को विकान पर केटे हुए पाते हो। जब सत्य ज्ञान का उदय हीमा क्ष एक 🕅 मित्र और दुछ नहीं देखोंगे उस समय यह समझ सकोमें कि पहले का हैत जान सिच्या था। किन्तु यह सब बहुत दूर की बात है। हाव मे सबिया केहर ब्रह्मपरम्म करते ही यदि कोई राजायण महाभारत पहने की हत्का करे तो पह मैस होगा? भर्म बनुमव का विषय है बृद्धि 🖥 द्वारा समझने का नहीं। जनुमन के सिए प्रयत्न करना ही होया तब उसका सत्यासत्य समझा था सकेगा। मह बाद तुम सीयो के पावचारव विकास रखायनशास्त्र मीतिकसास्त्र मूममैशास्त्र नादि से मी मनुमोदित है। वो मण Hydrogen (उद्देश) और एक मध Oxygen (नोपयन) केकर 'पानी कहाँ' कहने में स्था कही पानी होगा ? नहीं जनको एक सक्त स्वाम में रखकर उनके मीतर electric current (विद्युत्पवाह) चलावर उनका combination (स्योग निमय नहीं) करने पर ही पानी विभागी वेगा जीर बात होगा कि तवुबन बीर बोपबन गामक मैस से पानी उत्पन्न हुना है। नईंट ज्ञान की उपस्रव्य के किए भी ठीक उसी हिंप् वर्ग मे विस्वास चाहिए, आवड् चाडिए, अध्यवसाय चाहिए और चाहिए प्रामपन सं मरन। तम कही बढ़ैत काम होता है। एक महीने की बादत छोडना वितना कठिन होता है जिर वस साम की माहत की तो बात ही क्या । प्रत्येक व्यक्ति ने सैनको बन्नो का कर्मफळ पीठ पर बैंका हमा है। एक मुझ्ते भर समग्रीन वैराम्य हजा नहीं कि वस कहने करें कहाँ मुझे तो सब एक दि**वा**नी सही पहता ?

र्मित नहां 'स्वामी' जो आपनी सह बात सत्य होने पर तो Fatalista (अपुरस्तान) आ जाता है। अबि बहुत जम्मी ना वर्मफ्क एक खप्त से बाने ना नहीं तो उसने निष् फिर प्रमुख ही नथीं जब सभी को मुन्ति निनेमी तो मूर्मे भी मिनेसी।

वे बोले देवा नहीं है। कर्ण का एक दो जबस्य नीमना होगा विन्तु जनक उपायों द्वारा में सत कर्मफल बहुत बोड़े समय के भीतर समाप्त हो सकते हैं। मैजिक कैप्पर्न को पवास तसीरें सत मिनट के भीतर भी विकासी का सबती हैं भीतक कैपप्त कियाने समस्त राज भी काटी का सबसी है। वह दी जमने जावह क उपर मिनेंद है।

सृष्टि-रहस्य के सम्वन्व मे भी स्वामी जी की व्याख्या अति सुन्दर है,—"'सृष्ट बस्तु मात्र ही चेतन और अचेतन (सुविघा के लिए) इन दो भागो मे विभक्त है। मनुष्य मृष्ट वस्तु के चेतन-भाग का श्रेष्ठ प्राणीविशेष है। किसी किमी धर्म के मतानुसार ईश्वर ने अपने ही समान रूपवाली सर्वश्रेप्ठ मानव जाति का निर्माण किया है, कोई कहते हैं---मनुष्य पुच्छरहित वानरविशेष है, कोई कहते हैं---केवल मनुष्य मे ही विवेचना-शक्ति है, उसका कारण यह है कि मनुष्य के मन्तिष्क मे जल का अग अधिक है। जो भी हो, मनुष्य प्राणीविशेष है और सव प्राणी सृष्ट पदार्थ के अश मात्र है, इस विषय मे मतभेद नहीं है। अव एक ओर पाश्चात्य विद्वान् 'सृष्ट पदार्थ क्या है,' यह समझने के लिए सक्लेपण-विक्लेपणात्मक उपायो का अवलम्बन कर 'यह क्या,' 'बह क्या,' इस प्रकार अनुसन्धान करने लगे, और दूसरी ओर हमारे पूर्वज लोग भारत की गर्म हवा और उर्वरा भूमि मे, शरीर-रक्षा के लिए बिल्कुल थोडा समय देकर, कौपीन घारण कर, टिमटिमाते दिये के प्रकाश मे वैठकर, कमर बाँघकर विचार करने लगे—कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिद विज्ञात भवति, अर्थात् 'ऐसा कौन सा पदार्थ है, जिसके जान लेने पर सब कुछ जाना जा सकता है ?' उन लोगो मे अनेक प्रकार के लोग थे। इसीलिए चार्वाक के, 'जो कुछ दिखता है, वही सत्य है', इस मत (ultra-materialistic theory) से लेकर शकराचार्य के अद्वैत मत तक सभी हमारे धर्म मे पाये जाते हैं। ये दोनो ही दल घीरे घीरे एक स्थान मे पहुँच रहे है और अब दोनो ने एक ही बात कहनी आरम्भ कर दी है। दोनो ही कहते है-इस ब्रह्माण्ड के सभी पदार्थ एक अनिवर्चनीय, अनादि, अनन्त वस्तु के प्रकाश मात्र हैं। देश एव काल भी वही हैं। काल अर्यात् युग, कल्प, वर्ष, मास, दिन और मुहुर्त आदि समयसूचक काल, जिसके अनुभव मे सूर्य की गति ही हमारी प्रधान सहायक है। जरा सोचकर तो देखो, वह काल क्या मालूम होता है ? सूर्य अनादि नही है, ऐसा समय अवश्य था, जव सूर्य की सृष्टि नहीं हुई थी। और ऐसा समय भी आयेगा, जब यह सूर्य नहीं रहेगा, यह निश्चित है। अत अखण्ड समय एक अनिर्वचनीय भाव या वस्तु विशेष के अतिरिक्त भला और क्या है ? देश या आकाश कहने पर हम लोग पृथ्वी अथवा सौर जगत् सम्बन्वी सीमावद्ध स्थानविशेष समझते हैं, किन्तु वह तो समग्र सृष्टि का अश मात्र छोड और कुछ भी नही है। ऐसा भी स्थान हो सकता है, जहाँ पर कोई सृष्ट वस्तु नही है। अतएव अनन्त देश भी काल के समान एक अनिर्वचनीय भाव या वस्तुविशेष है। अब, सौर जगत् और सृष्ट पदार्थ कहाँ से और किस तरह आये ? साघारणत हम लोग कर्ता के अभाव मे किया नही देख पाते। अतएव समझते हैं कि इस सृष्टि का अवश्य कोई कर्ता है, किन्तु ऐसा एकता। बत्रपुर मादि कारण सुष्टिकर्ता मा ईस्वर भी अनावि अनिर्वपतीय बनन्त मान या बस्तुनियेय है। पर अनन्त नी अनेकता तो सम्मन नहीं है। नवएन

ये सब मनन्त बस्तुएँ एक ही हैं एवं एक ही निविध रूपों मे प्रकासित हैं। पुरु समय मेरे पूछा वा "स्वामी जी मन्त्र जावि मे वो साभारमदया

विश्वास अवस्थित है। यह क्या सस्य है है उन्होंने उत्तर दिया 'स्टब न होने का कोई कारन तो विसता नहीं। गुमसे

मका प्रत्येक मृद के अविकास देवता सुक्षकित उत्तम स्कोको द्वारा नमी म सन्तुप्ट रिमि? इत सब बाठी को सुरुकर मैंने कहा "स्वामी भी मेरी विद्या-बुद्धि की बीम को हो बाप बच्छी तरह समझ सकते हैं। इस समय मेरा क्या कर्यम्य है

कौई मदि कस्य स्वर एव सबूर भाषा में कीई बात पूछे तो तुम सन्तुष्ट होते ही पर कठोर स्वर एव तीकी माना से पछे तो तस्त्रे और मा नाटा है। तब फिर

यह साप बतकाने की क्या करें। स्वामी भी ने कहा "विश्व प्रकार मी ही पहले सर की बद्ध संभ्राने की बेप्टा करी बाद में सब बाप ही हो जायमा। ध्यान रखो बहैद ज्ञान बायन्त करिन है

नहीं मानव-जीवन का करम उद्देश्य या सक्य है, किन्तु उस सक्य वक् पहुँकि ने पहले बनेक चेप्टा और सामीसन की आवस्यकता होती है। शाब्-सप भीर यमार्च वैदान्य को छोड उसके बनुसब का बाँद कोई सावत गई। !

## स्वामी जी की अस्फुट स्मृति '

ξ

थाज से सोलह वर्ष पहले की वात है। सन् १८९७ ईस्वी, फरवरी मास। स्वामी विवेकानन्द ने पारचात्य देशों को जीतकर अभी अभी भारत में पदार्पण किया है। जिस क्षण से स्वामी जी ने शिकागी घर्म-महासभा मे हिन्दू घर्म की विजय-पताका फहरायी है, तव से उनके सम्बन्य मे जो भी वात सवाद-पत्रो मे प्रकाशित होती हैं, वडे चाव से पढता हूँ। कॉलेज छोडे अभी दो-तीन वर्ष हुए हैं, किसी प्रकार का अर्थोपार्जन आदि नहीं कर रहा हूँ। इसलिए कभी मित्रो के घर जाकर, अथवा कमी घर के समीपवर्ती घर्मतला मुहल्ले मे 'इण्डियन मिरर' आफिस के वाहरी भाग मे बोर्ड पर चिपकी हुई 'इण्डियन मिरर' पत्रिका मे स्वामी जी से सम्वन्घित जो कोई सवाद या उनका व्याख्यान प्रकाशित होता है, उसे बडी उत्सुकता से पढ़ा करता हूँ। इस प्रकार, स्वामी जी के भारत मे पदार्पण करने के समय से सिहल या मद्रास मे जो कुछ उन्होंने कहा है, प्राय सभी पढ चुका हैं। इसके सिवाय आलमवाजार मठ मे जाकर उनके गुरुभाइयो के पास एव मठ मे आने-जानेवाले मित्रो के पास उनके विषय मे बहुत सी वार्ते सुन चुका हूँ और सुनता हूँ, तथा विभिन्न सम्प्रदायों के मुखपत्र, जैसे--वगवासी, अमृतवाजार, होप, थियोसॉफिस्ट प्रभृति, अपनी अपनी समझ के अनुसार—कोई व्यग से, कोई उपदेश देने के वहाने, तो कोई बडप्पन के ढग से-उनके बारे मे जो कुछ लिखता है, वह भी लगभग सब पढ चुका हैं।

आज वे ही स्वामी विवेकानन्द सियालदह स्टेशन पर अपनी जन्मभूमि कलकत्ता नगरी मे पदार्पण करेंगे। अब आज उनकी श्री मूर्ति के दर्शन से आँख-कान का विवाद समाप्त हो जायगा, इस हेतु बड़े तड़के ही उठकर सियालदह स्टेशन पर जा उपस्थित हुआ। इतने सबेरे से ही स्वामी जी की अभ्यर्थना के लिए बहुत से लोग एकत्र हो गये हैं। अनेक परिचित व्यक्तियो से भेंट हुई। स्वामी जी

१ बगला सन् १३२० के आषाढ़ मास के बगला मासिक-पत्र 'उद्बोघन' मे स्वामी शुद्धानन्द का यह लेख प्रकाशित हुआ था। स०

सकता। मतएव मादि कारण सुष्टिकर्ता या प्रिवर भी जनादि, जनिवेचनीय मनन्त मान या मस्तुनिसंप है। पर मनन्त की बनेकता तो सम्भव नहीं है। नवएक में सब अनन्त बस्तुएँ एक ही 🏿 एव एक ही विविध रूपो में प्रकासित हैं।

एक समय मैंने प्रका बा 'स्वामी बी मन्द्र आदि ये जो साबारवदमां निस्नास प्रचलित है जह नया सत्य है? उन्होंने उत्तर दिया 'सरय न होने का कोई कारण ही दिवता नहीं। दुनसे

कीई यदि करन स्वर एव मनुर माथा में कीई बात पूछे तो तुम सन्तुष्ट होंदें हैं। पर कठोर स्वर एव तीकी भावा से पूछे तो तुम्हें कीव भा वाहा है। तब फिर भेका प्रत्येक मृत के अविष्ठाता देवता स्कृष्टित उत्तम स्कोको द्वारा नयो न सन्दुष्ट 70 ? इन सब बाठों को सुनकर मैंने कहा "स्वामी भी भेरी विद्या-वृद्धि की बीव को यो नाप कच्छी तरह समक्ष सकते है। इस समय गेरा न्या कर्तम्य है यह याप बक्साने की क्रमा करें।

स्वामी औं ने कहा "विस्त प्रकार भी हो। पहले सन की वस से साने की वेप्टा करी बाद में सब बाप ही हो बायया। स्थान एको खहैत जान बस्यन्त करिन हैं बही मानव-बीचन का चरम उद्देश्य या शक्य है, किन्तु उस श्रवय तक पहुँचने के पहके जनक केव्हा और आयोजन की जावस्थकता होती है। सानु-सम

भीर पनार्च हैं राग्य की क्रोब उसके बन्नुमब का और कोई साबन नहीं।

के इशारे से जनता को नियन्त्रित कर रहे हैं, और दूसरी गाडी मे गुडविन, हैरिसन (सिहल से स्वामी जी के साथ आये हुए वौद्ध घर्मीवलम्बी एक साहव), जी० जी०, किडी और आलासिंगा नामक तीन मद्रासी शिष्य एव स्वामी त्रिगुणातीतानन्द जी बैठे हुए हैं।

थोडी देर गाडी रुकने के बाद, बहुतो के अनुरोधवश स्वामी जी रिपन कॉलेज मे प्रवेश कर दो-तीन मिनट अग्रेजी मे थोडा बोले और लौटकर गाडी मे आकर बैठ गये। यहाँ से जुलूस आगे नहीं गया। गाडी बागवाजार मे पशुपित बाबू के घर की ओर चली। मैं भी मन ही मन स्वामी जी को प्रणाम कर अपने घर की ओर लौटा।

२

भोजन करने के वाद मध्याह्न काल मे चाँपातला मुहल्ले मे खगेन (स्वामी विमलानन्द) के घर गया। वहाँ से खगेन और मैं उसके टाँगे मे बैठकर पशुपित बोस के घर की ओर चले। स्वामी जी ऊपर के कमरे मे विश्वाम कर रहे थे, अधिक लोगो को नहीं जाने दिया जा रहा था। सौभाग्यवश हमारे परिचित, स्वामी जी के अनेक गुरुमाइयो से भेंट हो गयी। स्वामी शिवानन्द जी हम लोगो को स्वामी जी के पास ले गये और हम लोगो का परिचय देते हुए कहा, "ये सब आपके खूब admirers (प्रेमी) हैं।"

स्वामी जी और स्वामी योगानन्द पशुपित बाबू के घर की दूसरी मिजिल पर एक सुसिज्जित बैठकखाने मे पास पास दो कुसियो पर बैठे थे। अन्य साघुगण उज्ज्वल गैरिक वस्त्र घारण किये हुए इघर-उघर घूम रहे थे। फर्श पर दरी विछी हुई थी। हम लोग प्रणाम करके दरी पर बैठे। स्वामी जी उस समय स्वामी योगानन्द से बातचीत कर रहे थे। अमेरिका और यूरोप मे स्वामी जी ने क्या देखा, यह प्रसग चल रहा था। स्वामी जी कह रहे थे—

"देख योगेन, क्या देखा, बताऊँ? समस्त पृथ्वी मे एक महाशिवत ही कीडा कर रही है। हमारे पूर्वजो ने उसको religion (धर्म) की ओर manifest (प्रकाशित) किया था, और आधुनिक पाश्चात्य देशीय लोग उसीको महा रजो-गुणात्मक किया के रूप मे manifest (प्रकाशित) कर रहे हैं। वस्तुत समग्र जगत् मे वही एक महाशिक्त भिन्न भिन्न रूप मे क्रीडा कर रही है।"

खगेन की ओर देखकर स्वामी जी ने कहा, "इस लडके को बहुत sickly (कमजोर) देखता हैं।"

भ सन्तर्भ में बातचीत होंने सनी। वेबा अपेवी में मुद्रित वो परिषे वितरित किया जा रहें हैं। पढ़कर माध्यत हुआ कि इस्तेष्ठ और अमेरिकावासी उगके छातनुष्य ने उत्तर्भ प्रस्तात के अवसर पर उनके मुखो का वर्णत करते हुए, उत्तर्भ प्रति इत्तरुग्ध-मुफ्त में यो समिनन्दरूगम अधित किसे वे बेही स है। बीर भीरे स्त्रामी वी के वर्षतार्थी क्षेत्र मुख्य को हे स्त्र पुछते हैं 'स्वामी वी के बाते में बीर किया वित्तरुग में एक दूरिये उत्तरुग के साथ पुछते हैं 'स्वामी वी के बाते में बीर किया वित्तरुग हैं। असे यह तो है,—गाबी का स्वरुग मुखा है रहा है। कमर जावाब के साथ गाडी ने स्मेटकार्य के मीजर प्रवेश किया।

स्वामी की जिल कियों संवं वह जिल कगह कारूर दका सीमाम्म से मैं ठीक उसीके सामने खडा वा। गाडी स्थते ही देखा स्वामी जी बडे हाव जोडकर सबको नमस्कार कर रहे हैं। इस एक ही नमस्कार से स्वामी भी ने मेरे हुद्य की बाइप्ट कर सिया। उस समय गाडी में बैठ हुए स्वामी भी की मृति की मैंने साबारमत देख किया। उसके बाद स्वागत-समिति के श्रीयत गरेमानाम सेन बादि सन्तियों ने बाकर स्वामी जी को धाढ़ी से उताच और कुछ हुए बरी एक माडी में विठाया। बहुत से छोग स्वामी **जी** को प्रचास करने सौर उनकी <sup>चरच</sup> रेषु केने के किए अवसर हुए। उस बगह बड़ी भीड़ बमा हो गयी। इपर वर्षकों के हदर से माप ही 'बय स्वामी विवेकानन्त्र भी की अथ 'बय भी रामहप्त्र देव की चम की अतन्त्-स्वति तिकसन समी। मैं भी हरूप से उस आमन्द-स्वति में सर्वे योग देकर बनवा के साथ अप्रसर होने सगा । कमस अब स्टेशन 🖩 बाहर फिल्डे वो देखा बहुत से युवक स्वामी जो की बाडी के बोडे सोडकर खर ही गाडी सीचने के किए करसर हो रहे हैं। मैंने भी उस लोगों को सहयोग देता चाहा परण्ड भीड के कारन देशा स कर सका। इसकिए उस केटा को स्रोडकर कुछ हुए है स्वामी जी की नाकों के साथ चक्षने क्ष्या। स्टेबन पर स्थामी जी के स्थापवार्य सामे हुए एक हरिनाम-सकीर्तन-दक्त को देखा था। शस्ते सं एक बैच्ड बजानेवाके वत को बैय्य बकाते हुए स्वामी भी के साब अबक्ते वेका। रिपन कॉलेब वक की मार्गमतैक प्रकार की पताकाओं एवं सदा पत्र और पूज्यों संसुस्थितत वा। नावी नान'र रिपन कॉकेंग के सामने बड़ी हुई। इस बार स्वामी भी को देखने का बच्छा सुपोग शिका। वेसा वे किसी परिचित व्यक्ति से कुछ कह रहे हैं। मुच राज्याचनवर्षे 🐉 मानी व्योखि फुटकर बाहर निकक्ष रही है। मार्वेजनिव भम के कारक कुछ प्रधीना का रहा है। यो गाडियाँ हैं-एक मे स्वामी भी एवं भीमान और भीमती सेवियर बैठे हैं जिसमें बड़े होकर बाननीय चादवता मित्र हाय

के इशारे से जनता को नियन्त्रित कर रहे है, और दूसरी गाडी मे गुडविन, हैरिसन (सिंहल से स्वामी जी के साथ आये हुए वौद्ध धर्मावलम्बी एक साहव), जी० जी०, किडी और आलासिंगा नामक तीन मद्रासी शिष्य एव स्वामी त्रिगुणातीतानन्द जी बैठे हुए हैं।

थोडी देर गाडी रुकने के बाद, बहुतो के अनुरोधवश स्वामी जी रिपन कॉलेज मे प्रवेश कर दो-तीन मिनट अग्रेजी मे थोडा बोले और लौटकर गाडी मे आकर बैठ गये। यहाँ से जुलूस आगे नहीं गया। गाडी बागवाजार मे पशुपित वावू के घर की ओर चली। मैं भी मन ही मन स्वामी जी को प्रणाम कर अपने घर की ओर लौटा।

२

मोजन करने के बाद मध्याह्न काल मे चाँपातला मुहल्ले मे खगेन (स्वामी विमलानन्द) के घर गया। वहाँ से खगेन और मैं उसके टाँगे मे बैठकर पशुपित बोस के घर की ओर चले। स्वामी जी ऊपर के कमरे मे विश्वाम कर रहे थे, अधिक लोगो को नहीं जाने दिया जा रहा था। सौभाग्यवश हमारे परिचित, स्वामी जी के अनेक गुरुभाइयो से भेंट हो गयी। स्वामी शिवानन्द जी हम लोगो को स्वामी जी के पास ले गये और हम लोगो का परिचय देते हुए कहा, "ये सब आपके खूब admirers (प्रेमी) हैं।"

स्वामी जी और स्वामी योगानन्द पशुपित बाबू के घर की दूसरी मिजिल पर एक सुसिज्जित बैठकखाने मे पास पास दो कुर्सियो पर बैठे थे। अन्य साघुगण उज्ज्वल गैरिक वस्त्र घारण किये हुए इघर-उघर घूम रहे थे। फर्श पर दरी विछी हुई थी। हम लोग प्रणाम करके दरी पर बैठे। स्वामी जी उस समय स्वामी योगानन्द से बातचीत कर रहे थे। अमेरिका और यूरोप मे स्वामी जी ने क्या देखा, यह प्रसग चल रहा था। स्वामी जी कह रहे थे—

"देख योगेन, क्या देखा, बताऊँ? समस्त पृथ्वी मे एक महाशवित ही कीडा कर रही है। हमारे पूर्वजो ने उसको religion (धर्म) की ओर manifest (प्रकाशित) किया था, और आधुनिक पाश्चात्य देशीय लोग उसीको महा रजो-गुणात्मक किया के रूप मे manifest (प्रकाशित) कर रहे हैं। बस्तुत ममग्र जगत् मे वही एक महाशक्ति भिन्न भिन्न रूप मे कीडा कर रही है।"

खगेन की ओर देखकर स्वामी जी ने कहा, "इस लडके को बहुत sickly (कमजोर) देखता हूँ।"

रसायी जिसार जो ने प्रसर जिस "यह बहुत दिश में chronic

dyspepala (पूरान नवीर्त रोग) से पीड़िप है।"

रसमी की न वहा । हवारा वगा है दे बरण sentimental (भारूर) है

न इंगोलिए या प्राप्ता वेद्राकृत्सांक होता है। नुस्र देर बार तम नोम समाम नाजा आन आन महानीह आमे।

ŧ

नामी जी और उन्हर निया सीमान बीच बीचनी सैनियर नायीपुर न स्वन् गतान्त्रास्त्र योग्य स्वीवस्थ मिनामा नर पर है। तसमी जी ने सीमून संवची मार्गी मुन्द न निम्न अस्ते बहुन से निया ने नाम में इस स्वास पर नई बार समा या। नहीं ना मनम जो महास्तरा है, बहु हम इन्हर है

स्थार्था जी क नाथ मूत बार्डिया का गोबाए सर्वत्रवस उसी मेंगड के पर बनने में हुमा। कार्या जी आवर बैठे हैं में बी जावर प्रवास करने की हैं उस नमर बनों की कीर्स नहीं है। ल जाई कर्रा, क्सामी की में एसएन मूसके

पूछा । बया तू तस्कान पीजा है है

भितंत्र स्था की न्या। दम पर स्वामी की बीक ही शहून से काम बाक है—सन्दारू पीना बण्डा नहीं।

एक दूसरे दिन स्वामी थी क पाछ एक पंत्यव आये हुए हैं। स्वामी भी जनते बाय बार्गामाय कर रहे हैं। मैं कुछ हर पर बैठा हूं और कोई नहीं रें। स्वामी थी कर कहे हैं बाबा थी समित्रा में मैंन भी हुए के किया में छज्जाय में एक बार ब्यान्सान दिया। उद्यक्त मुक्कर एक परस मुक्कर। आगाय सम्बर्ध भी समितारिकी मुख्डी संबंधन स्वामकर एक पिसंत हीय में जावर भी हण्य

का कांचनारियो युवती सर्वेदर त्यायकर एक विजेत हीय में जाकर भी हैं प्य के प्यान म उत्पन्त ही गयी। उत्पन्ने बाद स्वाभी बी स्थान के सम्बन्ध में करने को किन वृत्यायाया में त्याय-आव का प्रावधा प्रदर्भ उत्पन्न कर्य में करी है उनके वीयर पीछा ही सक्तिय का जाती है बीसे—बाक्समायाय का सम्बन्धार

जीर एक दिन स्वामी जो ने पात गया। देखता हूँ बहुत से सोम देंहे हैं मैटि स्वामी भी एक पुरुष को काम्य कर बातकार कर रहे हैं। सुबक मग्राम विमी-सारिकक सीतावटी ने भवन में एट्टा है। बहु वह यहां है "मैं कर्नेक सम्प्रसारों में बाता हैं किया तथा क्या है, यह निर्माण कर पर पड़ा हैं। स्वामी जी अत्यन्त स्नेहपूर्ण स्वर मे कह रहे हैं, "देखो वच्चा, मेरी भी एक दिन तुम्हारी जैसी अवस्था थी। फिर भय क्या? अच्छा, भिन्न भिन्न लोगो ने तुमसे क्या क्या कहा था, और तुमने क्या क्या किया, बताओ तो सही?"

युवक कहने लगा, "महाराज, हमारी सोसाइटी मे भवानीशकर नामक एक विद्वान् प्रचारक हैं। मूर्तिपूजा के द्वारा आध्यात्मिक उन्नति मे जो विशेष सहायता मिलती है, उसे उन्होंने मुझे बहुत सुन्दर ढग से समझा दिया। मैंने भी तदनुसार कुछ दिनो तक खूब पूजा-अर्चना की, किन्तु उससे शान्ति नहीं मिली। उसी समय एक महाशय ने मुझे उपदेश दिया—'देखो, मन को विल्कुल शून्य करने की कोशिश करो, उससे तुम्हे परम शान्ति मिलेगी।' मैं बहुत दिनो तक उसी कोशिश में लगा रहा किन्तु उससे भी मेरा मन शान्त न हुआ। महाराज, मैं अब भी एक कोठरी मे, दरवाजा बन्द कर, जब तक बन पडता है, बैठा रहता हूँ, किन्तु शान्ति तो किमी भी तरह नहीं मिल रही है। क्या आप दया कर यह बता सकेंगे, शान्ति किससे मिलेगी?"

स्वामी जी स्तेहभरे स्वर में कहने लगे, "वच्चा, यदि तुम मेरी वात सुनो, तो तुम्हे अव पहले अपनी कोठरी का दरवाजा खुला रखना होगा। तुम्हारे घर के पास, बस्ती के पास कितने अभावग्रस्त लोग रहते हैं, उनकी तुम्हे यथासाध्य सेवा करनी होगी। जो पीडित है, उसके लिए औषघि और पथ्य का प्रबन्ध करो और शरीर के द्वारा उसकी सेवा-शुश्रूषा करो। जो भूखा है, उसके लिए खाने का प्रबन्ध करो। तुमने तो इतना पढा-लिखा है, अत जो अज्ञानी है, उसे वाणी द्वारा जहाँ तक हो सके, समझाओ। यदि तुम मेरा परामर्श मानो, तो इस प्रकार लोगो की यथासाध्य सेवा करो। यदि तुम इस प्रकार कर सकोगे, तो तुम्हारे मन को अवश्य शान्ति मिलेगी।"

युवक बोला, "अच्छा, महाराज, मान लीजिए, मैं एक रोगी की सेवा करने के लिए गया, किन्तु उसके लिए रात भर जगने से, समय पर भोजन आदि न करने तथा अधिक परिश्रम से यदि मैं स्वय ही रोगग्रस्त हो जाऊँ तो ?"

स्वामी जी अब तक उस युवक के साथ स्नेहपूर्ण स्वर मे सहानुभूति के साथ वार्ते कर रहे थे। इस अन्तिम वाक्य से ऐसा जान पड़ा कि वे कुछ विरक्त से हो गये। वे कुछ व्यग-भाव से कह उठे, 'दिखो जी, रोगी की सेवा करने के लिए जाने पर तुम अपने रोग की आशका कर रहे हो, किन्तु तुम्हारी वातचीत सुनने पर और तुम्हारा मनोभाव देखने पर मुझे तो मालूम पडता है—और जो यहाँ उपस्थित हैं, वे भी खूव अच्छी तरह समझ सकते हैं—िक तुम ऐसे रोगी की सेवा कभी भी नहीं करोगे, जिससे तुम्हें खुद को ही रोग हो जाय।"

मुक्त के छात्र और कोई विशेष बात्रतीत नहीं हुई। हम क्षेम छन्छ परे मह स्मित्त 'केची सेणी का है अवति की केची यो कुछ भी मिछे उद्योंको काट देती है उद्यो प्रकार एक संबो के मनुष्य है जो कोई सबुपनेस मुक्ते से ही उद्यों चृति निकासते हैं जिनकी निपाह इस उपसिष्ट विषयो भ बीप देखने के लिए सर्वी पैनी पहुंगी है। ऐसे कोमी से माई कितनी ही अच्छी बात बनो न कहिए. सभी ची बात ने वर्ष हारा काट देते है।

एक दूसरे विन मास्टर महाध्य (श्री चामहच्य वधनामुठ के प्रणंता भी भी) के साथ नार्तामाथ हो खा है। मास्टर महाध्य कह छहे हैं दिलो पुन वो बया परोपकार भीर कीक-देवा बादि की बातें करते ही वे दो माया के चान्य की बातें हैं। यह वेदाल-मान में मानव का चरम स्वाप्त मृतित-काम बीर माया-व्यवन को निकर्षत है तो फिर जन सब माया-स्वाप्त में किया होकर कोगों को बया परोपकार ब्राह्म विवारों का नार्वक वेदें में क्या काम ?"

स्वामी त्री ने तत्स्रच उत्तर दिया 'मुक्ति सी क्या गामा के अन्तर्गत नहीं है? आरमा तो नित्य मुक्त है फिर असकी मुक्ति के क्रिए वेप्टाक्यों?

मास्टर महाग्रय चुप हो नये।

में सक्तर गया गास्टर प्रदूष्णय दया देशा परोपकार साथि वह कींग्रन कि स्वतं गया गास्टर प्रदूष्णय दया देशा परोपकार साथि वह कींग्रन कि स्वतं के स्वतं कींग्रन कर रहे थे कियु कामार वी की नाजाइगार एक मन के स्वतं में उपने कर रहे थे कियु क्यामी वी के नाजाइगार एक मन के स्वतं की स्वतं का सकत के स्वतं की मान कि मान कि साथ परोपतार, दान देशा मान एवं में मान कि से के हि हुतरे के में परोपतार, दान देशा पर की स्वीकार करने पर हुतरे की मी स्वीकार करना परोप मान की से हि हुतरे के मी क्या देशा एक की स्वीकार करने पर हुतरे की मी स्वीकार करना परोप मान की मान कि साथ स्वतं की साथ की साथ की साथ की मान की मान कि साथ साथ की साथ

बोमम-र-निम्मस के "मा-बनुनरण" (Imitation of Christ) ना प्रमत उगा। बहुद संकोग जानने होंग कि स्वामी जी समार-स्वाग नरन से गुण पहेंगे इस सम्बन्ध की बचार के बचार किया वरते के और बराहनगर मठ में रहेंगे समय उनके सभी गुरुभाई उन्हीके समान इस ग्रन्थ को साधक-जीवन मे विशेष सहायक समझकर सर्वदा इस पर विचार किया करते थे। स्वामी जी इस ग्रन्थ के इतने अनुरागी थे कि उस समय के 'साहित्य-कल्पदुम' नामक मासिक पत्र मे उसकी एक प्रस्तावना लिखकर उन्होंने 'ईसा-अनुसरण' नाम से उसका सुन्दर अनुवाद करना भी आरम्भ कर दिया था। प्रस्तावना पढ़ने से ही यह मालूम हो जाता है कि स्वामी जी इस ग्रन्थ तथा ग्रन्थकार को कितनी गम्भीर श्रद्धा से देखते थे। वास्तव मे, उसमे विवेक, वैराग्य, दीनता, दास्य, भिवत आदि के ऐसे सैकडो ज्वलन्त उपदेश है कि जो उसे पढ़ेगे, उनके हृदय मे वे भाव कुछ न कुछ अवश्य उद्दीपित होगे। उपस्थित व्यक्तियों मे से एक सज्जन यह जानने के लिए कि स्वामी जी का इस समय उस ग्रन्थ के प्रति कैसा भाव है, उस ग्रन्थ मे विणत दीनता के उपदेश का प्रसग उठाते हुए बोले, "अपने को इस प्रकार अत्यन्त हीन समझे विना आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो सकती है ?" स्वामी जी यह सुनकर कहने लगे, "हम लोग हीन कैसे ? हम लोगो के लिए अन्यकार कहाँ ? हम लोग तो ज्योति के राज्य मे वास करते हैं, हम लोग तो ज्योति के तनय है।"

उनका इस प्रकार प्रत्युत्तर सुनकर मैं समझ गया कि स्वामी जी उक्त ग्रन्थ-निर्दिष्ट इन प्राथमिक साधन-सोपानो को पारकर साधना-राज्य की कितनी उच्च भूमि मे पहुँच गये हैं।

हम लोग यह विशेष रूप से देखते थे कि ससार की अत्यन्त सामान्य घटनाएँ भी उनकी तीक्ष्ण दृष्टि को घोखा नहीं दे सकती थी। वे उन घटनाओं की सहायता से भी उच्च घर्मभाव का प्रचार करने की चेष्टा करते थे।

श्री रामकृष्ण देव के भतीजे श्रीयृत रामलाल चट्टोपाध्याय (मठ के पुरानं साधृगण, जिन्हें रामलाल दादा कहकर पुकारते हैं) दक्षिणेश्वर से एक दिन स्वामी जी से मिलने आये। स्वामी जी ने एक कुर्सी मँगवाकर उनसे बैठने के लिए अनुरोध किया और स्वय टहलने लगे। श्रद्धाविन झ दादा इससे कुछ सकुचित होकर कहने लगे, "आप बैठें, आप बैठें।" पर स्वामी जी उन्हें किसी तरह छोडनेवाले नहीं थे। बहुत कह-सुनकर दादा को कुर्सी पर विठाया और स्वय टहलते टहलते कहने लगे, "गुष्ठवत् गुष्पुत्रेषु।" (गुष्ठ के पुत्र एव सम्बन्धियों के साथ गुष्ठ जैसा ही व्यवहार करना चाहिए।) मैंने देखा, इतना ऐश्वर्य, इतना मान पाकर भी हमारे स्वामी जी को थोडा सा भी अभिमान नहीं हुआ है। यह भी समझा, गुष्पमित इसी तरह की जाती है।

बहुत से छात्र आये हुए हैं। स्वामी जी एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं। सभी उनके पास बैठकर उनकी दो-चार वार्ते सुनने के लिए उत्सुक हैं। वहाँ पर और स्वामी यो के क्षण का सम्पूर्ण भर्म स समझ सकते के कारण वे बब विभाग-घर मे प्रवेश कर रहे वे तब माने बदकर उसके पास आकर चंडी बाद बोर्ड "सुन्दर सदकों की आप वया बात कर रहे थे?"

स्वामी भी ने कहा "जिनकी मुखाइति पुन्यरही ऐसे छवड़ में नहीं बाहरा-मैं दो बाहरा हूँ बूब स्थस्य छारीर, कार्कर म सफड़ित्युक्त कुछ सबसे। उन्हें train करना (धिया देवा) बाहरा हूँ जिछते वे सपनी मुक्ति के किए बीर जात के कस्पान के किए प्रस्तुत ही सकें।

और एक दिन बाकर देखा स्वामी जी टहक रहे हैं। शीगुठ सरक्वल बन्नर्दी ('स्वामी-शिष्य-सवाव' नामक पुरतक के रचयिता) स्वामी जी के साव कृष वितय्य भाव से वार्ते कर रहे हैं। स्वामी वी से एक प्रस्त पूक्ते की हमे अस्पविक उत्कच्छा हुई। प्रस्त यह चा---ववतार बीट मुक्त या शिख पुरुत में क्या बन्तर है ? हमने चरत बाब से स्वामी की के सम्मृत इस प्रकृत को उठाने के किए विसेष बनुरोव किया। वर्ष उन्होंने स्वामी बी से यह प्रश्न पृक्षा। हम सोव सर्प बाब के पीछे पीछे यह सुनने के किए यदे कि देखें स्वामी बी इस प्रस्त का की छत्तर देते हैं। स्वामी बी उस प्रस्त के सम्बन्ध में दिला कीई प्रकट उत्तर दिने कहते कमें 'निवेह-मुक्त हो सर्वोच्च बयस्या है--यही मेरा सिदान्त है। वर्ष मैं सामनावस्त्रा में मारत के जनेक स्वानों में भ्रमण कर रहा वा उस समर्थ कितनी निर्वन गुकाओं में अकेके बैठकर कितना समय विदास 🛊 मुनित प्राप्त नहीं हुई, यह सोचकर कितनी बार प्रामीपवेश्वन हात्य वेह त्यान देने का भी सकर्म किया है किसना व्यान किसना सामन-भवन किया है! किन्तु वब मुन्ति-भाम के किए वह 'विजातीय' जायह नहीं रहा। इस समय तो मन में केनक गहीं होता है कि वन तक पृथ्वी पर एक भी मनुष्य अमनत है तब तक मुझे अपनी मुन्ति की कोई मानस्थकता नहीं।

में दो स्थानों भी की उस्त बाबी जुनकर उनके हृदय की अपार करना की बात वोषकर विभिन्न हो मया और तोषनी ज्या इन्होंने क्या अपना क्यांत देकी सरदार पुरुषों का कार्य परे स्थान हैं ? क्या ने भी एक अवदार हैं ? वोषा स्थानी भी सब गुरुषों में हैं इसीकिए मानून होता है, उनहें बपनी मुन्ति के किए अप बाधह नहीं हैं।

बीर एक दिन सम्बा के बाद में बीर धनेन (स्वानी विस्तानक) स्वामी जी के पास गरी। हरगोहर बाबू (भी राजबारण केब के मक्क) हुन कोरों की दस्तानी जी के पास नियोग कर से परिचित कराते ने किए बोधे 'स्वामी बी है दीनों जापने मूच बर्धामांट्या (असवस्) हैं और केशन वन सम्बन्धन भी घर्म-साघन के लिए अत्यन्त प्रयोजनीय है, तथापि वे पूर्ण रूप से उसका अनुष्ठान नहीं कर पाते थे। वे सर्वदा लड़को को लेकर अघ्यापन-कार्य मे ही लगे रहते थे, इसलिए धर्म-साधन और सत्-शिक्षा के अभाव एव कुसगति के कारण अत्यन्त अल्प अवस्था मे ही उन लोगों का ब्रह्मचर्य किस तरह नष्ट हो जाता है, इसे वे अच्छी तरह जानते थे, और किस उपाय से उसे रोका जाय, इसकी शिक्षा उन वच्चो को देने के लिए वे सर्वदा प्रयत्नशील रहते थे। किन्तु स्वयमसिद्धः कथ परान् साथयेत्—अर्यात् 'स्वय असिद्ध होकर दूसरो को कैसे सिद्ध किया जा सकता है।' अतएव किसी भी तरह अपने या दूसरे के भीतर ब्रह्मचर्य-भाव को प्रविष्ट करने मे असमर्थ हो समय समय पर वे अत्यन्त दू खित हो जाते थे। इस समय परम ब्रह्मचारी स्वामी जी की ज्वलन्त उपदेशावली और ओजस्विनी वाणी सुनकर अकस्मात् उनके हृदय मे यह भाव उदित हुआ कि ये महापुरुष एक बार इच्छा करने पर मेरे तया बालको के भीतर उस प्राचीन ब्रह्मचर्य भाव को निश्चित ही उदीप्त कर सकते हैं। पहले ही कहा जा चुका है कि ये एक भावुक व्यक्ति थे। वे एकाएक पूर्वोक्त रूप से उत्तेजित हो अग्रेजी मे चिल्लाकर बोल उठे, "Oh Great Teacher! tear up the veil of hypocrisy and teach the world the one thing needful-how to conquer lust " अर्थात् "हे आचार्यवर, जिस कपटता के आवरण से अपने यथार्थ स्वभाव को छिपाकर हम लोग दूसरो के निकट अपने को शिष्ट, शान्त या सम्य वतलाने की चेष्टा करते है, उसे आप अपनी दिव्य शक्ति के बल से छिन्न करके दूर कर दें एव लोगो के भीतर जो घोर काम-प्रवृत्ति विद्यमान है, उसका जिससे समूल विनाश हो, वैसी शिक्षा दें।"

स्वामी जी ने चडी वावू को शान्त और आश्वस्त किया।

वाद मे एडवर्ड कारपेन्टर का प्रसग उपस्थित हुआ। स्वामी जी ने कहा, "लन्दन मे ये बहुवा मेरे पास आते रहते थे। और भी बहुत से समाजवादी, प्रजा-तन्त्रवादी आदि आया करते थे। वे सब वेदान्तोक्त धर्म मे अपने अपने मत की पोपकता पाकर उसके प्रति विशेष आकृष्ट होते थे।"

स्वामी जी उक्त कारपेन्टर साहव की 'एडम्स पीक टु एिलफेन्टा' नामक पुस्तक पढ चुके थे। इसी समय उक्त पुस्तक मे दी हुई चडी वावू की तस्वीर उन्हे याद आयी, वे बोले, "आपका चेहरा तो पुस्तक मे पहले ही देख चुका हूँ।" और भी कुछ देर वातचीत करने के बाद सन्व्या हो जाने के कारण स्वामी जी विश्राम के लिए उठे। उठने के समय चडी वावू को मम्बोधित करके वोले, "चढी वावू, आप तो बहुत से लडको के ससर्ग मे आते है। क्या आप मुझे कुठ मुन्दर लडके दे सकते हैं?" शायद चडी वावू कुछ अन्यमनस्क थे। १०-२३

कोई बायन नहीं है, जिस पर स्वामी भी लड़कों से बैठने को कह एकें स्थितिए उन कोमों को नृति पर बैठना पड़ा। ऐसा झात हुआ कि स्वामी भी नम में धीय 'ऐ हैं यदि इनके बैठने के किए कीई बायन होता तो जच्छा है। किन्तु ऐसा कमा कि दुधरे ही सब उनके हुक्य में बुसरा चाव उत्तव हो गया। वे बोल उठे, 'थो ठीक है, तुम कोय ठीक बैठे ही बोडी चीडी सुपसा करमा भी ठीन हैं।

एक दिन करने मृह्मके के नहीं नरम वर्षन को सान लेकर में स्वामी भी के पाल गया। नहीं बानू 'हिन्तु क्योंग्रेड' स्कूल' नामक एक सस्मा के मानिक थे। नहीं मध्ये स्कूल को तुरीस मेंग्री तक प्रवास बाता था। ने पहुंचे हैं ही चूँव दिस्तान्त्रानी से बान में स्वामी थी की नकत्त्रा बादि प्रवाद उनके प्रति कार्या कार्या हो गये। पहने कमी कभी वर्षने-सामना के किए व्याकुक हो सतार परिवाम करते की भी जात्रीन के किए विशेष हो हुन दिन सौं किए विशेष स्वाद के सिंह को हुन दिन सौं के किए विशेष हो ने निकल जात्री एवं एकार्य भारत की रचना भी की थी। ये पानुक व्यानित ने। निकलात मवात्रन्त्रामी एकार्य कारतेन्द्र वाम अपने कर रहे हैं उस समस्य उन्हों कारतेन्द्र सम प्रवाद निवास कर रहे हैं उस समस्य उन्हों कारतेन्द्र समस्य करने होन्य में मंत्री निवास हो सात्र होती। विशेष हो पहिन्त सी स्वान सो प्रवाद सात्र सात्र सात्र सात्र कारते होन्य सात्र कारते होन्य सात्र सात्र सात्र सात्र सी सात्र सी सात्र सी सी विश्व सात्र हो सात्र हारतिकार कारती होता हो सी सी सिवास हो सी सिवास हो हो सिवास हो सिवास हो सिवास हो सिवास हो हो सिवास हो हो सिवास हो सिवास हो सिवास हो हो स

शंच हुए वार्तालाम का संक्षिप्त विवरण और उनका एक विज भी विकाणी। वृद्धी कर्जू काकर समित-भाव से स्वामी और को प्रसाम कर पूक्रने कमें "स्वामी

वी किस प्रकार के व्यक्ति को पूर्व बनाना चाहिए।' स्वामी बी— की दुन्हें सुन्हास भूत-मंबिच्य बतका सके, वही सुन्हास

गुष्क है। वेचो न मेरे गुरु ने मेरा पूर्व-मिय्य सब बरुका विद्या था। वडी बाबू ने पूर्वा "बच्चा स्वामी वी कौरील पहलने से क्या काम-समन

भवी बाबू ने पूजा "बच्छा स्वामी वी कीपील पहलने से क्या काम-यमन में कुछ विवेष छहायदा मिळती है।

स्वामी बी— "बोडो-बहुत शहायता मिल शकती है। किन्तु इस वृधि के प्रकाही उठने पर कौरीन भी सका क्या करेगा? वस तक पत नववान् में तन्यम् नहीं ही बाता श्रम तक किशी भी बाह्य श्रमा है काम पूर्यत्या रोक नहीं बा कहा। फिर मी बात क्या है बानते ही बन तक मनुष्य उस बदस्वा को पूर्यत्या काम नहीं कर खेता तक तक कोफ प्रकार के बाह्य उपायों से बवकावन की वैस्टा स्वमायत ही किया करता है।

बहापर्य के सम्बन्ध में चबी बाबू स्वामी जी हैं बहुत हैं प्रका पूर्णी क्यों स्वामी जी मी कड़े एस्स बगा है छाती प्रकारों का उत्तर देते कहे। बड़ी बाबू वर्ष सावता के किस अमार्थिए माल है प्रकार करते के किन्तु पृहस्त होगे के कारण रूपमानुसार मही कर वाहे वे। समित उनकी यह दूब सारमा की कि बहार्य खूब करते हैं।" हरमोहन बाबू के वाक्य का प्रथम अश सम्पूर्ण सत्य होने पर भी, द्वितीयाश कुछ अतिरजित था, क्योंकि हम लोगों ने उस समय केवल गीता का ही अघ्ययन किया था। हम लोगों ने वेदान्त के छोटे छोटे कुछ ग्रन्थ और दो-एक उपनिषदों का अनुवाद एकांघ बार देखा था, परन्तु इन सब शास्त्रों की हम लोगों ने विद्यार्थी के समान उत्तम रूप से आलोचना नहीं की थी और न मूल सस्कृत ग्रन्थों को भाष्य आदि की सहायता से पढ़ा था। जो हो, स्वामी जी वेदान्त की बात सुनकर बोल उठे, "उपनिषद् कुछ पढ़ा है?"

मैंने कहा, "जी हाँ, थोडा-बहुत देखा है।"

स्वामी जी ने पूछा, "कौन सा उपनिषद् पढा है ?"

मैंने मन के भीतर टटोलकर और कुछ न पाकर कह डाला, "कठोपनिषद् पढा है।"

स्वामी जी ने कहा, "अच्छा, कठ ही सुनाओ, कठोपनिषद् खूव grand (सुन्दर) है—कवित्व से भरा है।"

क्या मुसीबत ! स्वामी जी ने शायद समझा कि मुझे कठोपनिषद् कण्ठस्य हैं, इसीलिए मुझसे सुनाने के लिए कहा। मैंने उसके सस्कृत मत्रो को यद्यि एकाघ वार देखा था, किन्तु कभी भी अर्थानुसन्वानपूर्वक पढ़ने और मुखाग्र करने की चेण्टा नही की थी। सो बड़ी मुश्किल मे पड़ गया। क्या कहूँ ? इसी समय एक वात स्मरण आयी। इसके कुछ वर्ष पहले से ही प्रत्यह नियमपूर्वक योडा थोडा गीता का पाठ किया करता था। इस कारण गीता के अधिकाश ख्लोक मुझे कण्ठस्थ थे। सोचा, जैसे भी हो, कुछ शास्त्रीय ख्लोको की आवृत्ति यदि न कहूँ, तो फिर स्वामी जी को मुँह दिखाते न बनेगा। अतएव बोल उठा, "कठ तो कण्ठस्य नहीं है—गीता से कुछ सुनाता हूँ।"

स्वामी जी वोले, "अच्छा, वही सही।"

तव गीता के ग्यारहवें अध्याय के अन्तिम भाग से स्थाने ह्षीकेश! तव प्रकीर्त्या से आरम्भ करके अर्जुनकृत सपूर्ण स्तव स्वामी जी को सुना दिया। स्वामी जी उत्साह देते हुए "बहुत अच्छा, बहुत अच्छा" कहने लगे।

इसके दूसरे दिन में अपने मित्र राजेन्द्र घोष के पास गया। उससे मैंने कहा, "माई, कल उपनिषद् के कारण स्वामी जी के सम्मुख वडा लिज्जत हुआ। तुम्हारे पान यदि कोई उपनिषद् हो, तो जेव मे लेते चली। यदि कल की तरह उपनिषद् की वात निकालेंगे, तो पढने से ही हो जायगा।" राजेन्द्र के पास प्रमन्नकुमार शास्त्रीकृत ईय-केन-कठ आदि उपनिषद् और उनके वगानुवाद का एक गुटका मस्करण या। उसे जेव मे रयकर हम लोग स्वामी जी के दर्शनार्थ चले। आज

स्वामी जी के कथन का सम्पूर्ण मर्ग न समझ सकत के कारण वे जब विमान वर मे प्रवेश कर रहे थे तब जाने बढकर उनके पास बाकर चंडी बाद वौते "सुन्दर सबकों की साप क्या बात कर रहे थे?

स्वामी बी ने कहा विनकी मुखाकृति सुन्दरहो ऐसे कड़के मैं नहीं वाहता-मैं तो चाहता हूँ भून स्नस्य चरीर, कर्मठ एन सत्तकृतिपुरत कुछ काके। उन्हें train करना (विका देना) चाहता हैं विससे वे अपनी मृक्ति के किए और बगत् के कन्याय के छिए प्रस्तृत हो सकें।

और एक दिन बाकर देखा स्वामी वी ट्यूस रहे हैं सीयुत सरक्वना बक्नर्सी ('स्वामी-धिष्य-सदाद' नामक पुस्तक के रचयिता) स्वामी भी के साम पूर चनिष्ठ मान से बार्वें कर रहे हैं। स्वामी जी से एक प्रस्त पूछने की हम बरमिक चलकण्ठा हुई। प्रकृत यह वा—वक्तार और मुक्त या सि**ड** पुरूप में क्या बन्तर है ? इसने घरत् बाब से स्वामी जी के सम्मूख इस प्रश्न को उठाने के सिए विश्वम मनुरोप किया। यह उन्होंने स्वामी वी से यह प्रस्त पुका। इस सोप सुप्री बाब के पीड़े पीड़े वह मूनने के किए यथे कि देखें स्वामी जी इस प्रस्त का स्था उत्तर देते हैं। स्वामी की उस प्रस्त के सम्बन्ध में विना कोई प्रकट उत्तर विमे कहते को "विवेह-मुक्त ही सर्वोच्य अवस्था है-यही मेरा सिद्धान्त है। वद में सामनावरका में मारत के बनेक स्वानों में भ्रमन कर रहा का उस समय कियनी निर्वन गुफाओं से सकेने बैठकर कियना समय विद्यास है, मुस्ति आप मही हुई, यह सीचकर कितनी बार प्रायीपवेशन हारा देह त्याय देने का भी सकरा किया है कियमा स्थान कियना सावन-भवन किया है! किन्तु बब मुन्ति काम के किए वह विजातीय' बापह नहीं रहा। इस समय तो मन में संबंध नहीं होता है कि बर तक पृथ्वी पर एक भी मनुष्य अमुक्त है तब तक मुझे अपनी मुन्ति की कोई मारस्त्रकता गृही।

में दो स्वामी की की उन्त बाकी सुनकर उनके हुवय की बपार करना की वात सोचकर विस्मित हो गया और सोचने बना बन्होंने क्या अपना वृष्टान्त देकर मनतार पुरुषा का कमन समझाया है? क्या ये भी एक जक्तार है? सीपा स्वामी भी बब मुक्त हो यथे हैं. इसीसिए मानून होता है. उन्हें बपनी मुक्ति 🤻

किए अन जाप्रत नहीं है।

भौर एक दिन संख्या के बाब मैं और खगेन (स्वामी विमन्तानन्व) स्वामी भी के पास गये। इरमोइन नामू (श्री रामकृष्ण देव के अवत) इस कोमी की स्वामी भी के साम विदेश कम से परिचित कराने ने क्रिय बोके 'स्वामी भी वे दौनो भापके कुव admiress (प्रवसक) हैं और वेदान्त का कथ्यमन मी

खूव करते हैं।" हरमोहन वावू के वाक्य का प्रथम अदा सम्पूर्ण मत्य होने पर भी, हिनीयारा कुछ अतिरिजित था, क्योंकि हम लोगों ने उस समय केवल गीता का ही अव्ययन किया था। हम लोगों ने वेदान्त के छोटे छोटे कुछ ग्रन्थ और दो-एक उपनिपदों का अनुवाद एकाच बार देना था, परन्तु इन मब शास्त्रों की हम लोगों ने विद्यार्थी के समान उत्तम रूप में आलोचना नहीं की थी और न मूल मस्युत ग्रन्थों को भाष्य आदि की महायता ने पढ़ा था। जो हो, स्वामी जी वेदान्त की वात सुनकर बोल उठे, "उपनिपद् कुछ पढ़ा है?"

र्मने कहा, "जी ही, थोडा-बहुत देया है।"

स्वामी जी ने पूछा, "कीन सा उपनिषद् पढा है?"

मैंने मन के भीतर टटोलकर और कुछ न पाकर कह डाला, "कठोपनिपद् पढा है।"

स्वामी जी ने कहा, "अच्छा, कठ ही मुनाओ, कठोपनिषद् खूव grand (सुन्दर) है—कवित्व से भरा है।"

क्या मुसीवत । स्वामी जी ने शायद समझा कि मुझे कठोपनिपद् कण्ठस्य हैं, इमीलिए मुझसे सुनाने के लिए कहा। मैंने उसके सस्कृत मनो को यद्यपि एकाव वार देखा था, किन्तु कभी भी अर्थानुमन्यानपूर्वक पढ़ने और मुखाग्र करने की चेष्टा नहीं की थी। सो वडी मुश्किल में पड़ गया। क्या कहूँ ? इसी समय एक बात स्मरण आयी। इसके कुछ वर्ष पहले से ही प्रत्यह नियमपूर्वक योडा थोडा गीता का पाठ किया करता था। इस कारण गीता के अधिकाश श्लोक मुझे कण्ठस्थ थे। सोचा, जैसे भी हो, कुछ शास्त्रीय श्लोकों की आवृत्ति यदि न कहूँ, तो फिर स्वामी जी को मुँह दिखाते न वनेगा। अतएव बोल उठा, "कठ तो कण्ठस्थ नहीं है—गीता से कुछ सुनाता हूँ।"

स्वामी जी बोले, "अच्छा, वही सही।"

तव गीता के ग्यारहवे अध्याय के अन्तिम भाग से स्थाने हुषीकेश! तव अकीत्या से आरम्भ करके अर्जुनकृत सपूर्ण स्तव स्वामी जी को सुना दिया। स्वामी जी उत्साह देते हुए "बहुत अच्छा, बहुत अच्छा" कहने छगे।

इसके दूसरे दिन मैं अपने मित्र राजेन्द्र घोष के पास गया। उससे मैंने कहा, "माई, कल उपनिषद् के कारण स्वामी जी के सम्मुख बडा लिज्जत हुआ। तुम्हारे पाम यदि कोई उपनिषद् हो, तो जेब मे लेते चलो। यदि कल की तरह उपनिषद् की वात निकालेंगे, तो पढने से ही हो जायगा।" राजेन्द्र के पास प्रसन्नकुमार शास्त्रीकृत ईश-केन-कठ आदि उपनिषद् और उनके वगानुवाद का एक गुटका सस्करण था। उसे जेब मे रखकर हम लोग स्वामी जी के दर्शनार्थ चले। आज

सपराह्म में स्वामी भी वा कमारा कोगों से मरा हुमा वा। को सीचा वा वहीं हुमा। साम भी सह तो ठीक स्वरण नहीं कि कैसे पर करोनिगम द वा ही प्रया ठठा। मैंने पर वेद से उपनिवाद मिलाइन और उसे चुक से पहना भारपम किया। पाठ के बीच से स्वामी भी तथिनेता की सदा की कमा—विद्या करा के कि वे विमाल करा के सकते से किया की सम्मारण जाते के किए भी शाह तथी हुए थे—कहने छगे। वव निविद्या के दिवीय पर स्वामी बीच के किया का पाठ प्रारम्भ हुमा जब स्वामी की ने उस सम्म को विकास किया ने पड़क हुक कुक डोडकर तृतीय वर का प्रसम प्रवी के किए कहा।

निषकेता के प्रका—भूष्यु के बाद कोगों का क्षण्येह्—सरीर कुर बाने पर प्रुष्ठ एका है या नहीं —उक्के बाद यम का निषकेता को प्रकोनन विचानां और निषकेता का बृद भाव के उन उनी का प्रत्याक्यान —पन वह बरकारे का पाठ हों जाने के बाद स्वामी की ने अपनी स्वाध-पुक्रम कोजस्थिती जाया में क्या क्या कहा—औरण स्मृति बीकद कारी में उक्का कुक भी चिक्क न एक क्षणे।

किस्तु हन हो विनो के उपनिषद्-सवय में स्वाभी की की उपनिषद् के प्रति
स्रदा सीर जदुरान का हुक जब मेरे क्षण्ठ करण ने भी खबादित हो गया का हिव उन्हें सूचरे ही दिन के बब कमी जुमीन पाता परम बद्धा के खाव उपनिषद् पत्ने चेत्र करता का। और यह कार्य काब भी कर रहा हूँ। विभिन्न कम्य से उनके भीमूब से बच्चरित अपूर्व स्वर, क्य और देवस्वता के खाव पठित उप नितद के एक एक मन्न मानी बाब भी मेरे काशो में गूंब रहे हैं। बब परचर्चों स मन्न हो बारम-चर्चा जूक बाता हूँ यो खुन पाता हूँ—उनके उस पुरिचित्त क्रिसरक्ष से उच्चरित उपनिषद-मानी की विकार पत्नीर केवस—

तमेर्वेडं बानव आस्मानमध्या वाची विमुज्यवामृतस्येव सेट्स — एकमान उस बारमा को ही पहचानो बन्ध सब बाते और दी--वही बमृत का सेतु है।

जब बाकांग्रं ने बोर बटाएँ का बादी हैं और वामिनी देनकने काती है उस समय मानी भुन पाता हूँ—स्वामी जी उस बाकाशस्य सीवामिनी की और इंगिट कार्त हुए कह रहे हैं—

> न तत्र सूर्यों मासि व चनातारकम्। मेना विद्युतो मासि कृतोऽवनिमः। तमेव मान्तमनुभासि सर्व। तस्य मासा सर्वमिवं विभाति॥

१ मुध्यकोपनिवव् ॥२।२।५॥ २ कठोपनिवव् ॥२।२।१५॥

— 'वहाँ सूर्य भी प्रकाशित नहीं होता—चन्द्रमा और तारे भी नहीं, ये सब विद्युत् भी वहाँ प्रकाशित नहीं होती—फिर इस सामान्य अग्नि की भला बात ही क्या ? उनके प्रकाशित होने से फिर सभी प्रकाशित होते हैं, उनका प्रकाश इन सबको प्रकाशित करता है।'

पुन , जब तत्त्वज्ञान को असाध्य जान हृदय हताग्र हो जाता है, तव जैसे सुन पाता हूँ—स्वामी जी आनन्दोत्फुल्ल हो उपनिपद् की आस्वासन देनेवाली इस बाणी की आवृत्ति कर रहे है —

> श्रृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये घामानि दिन्यानि तस्यु ॥ वेदाहमेत पुरुष महान्तम् आदित्यवर्ण तमस परस्तात्॥ तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति नान्य पन्या विद्यतेऽयनाय॥

— 'हे अमृत के पुत्रो, हे दिव्यवामितवासियो, तुम लोग सुनो। मैंने उस महान् पुरुष को जान लिया है, जो आदित्य के समान ज्योतिर्मय और अज्ञानान्वकार से अतीत है। उसको जानने से ही लोग मृत्यु का अतिक्रमण करते हैं — मुक्ति का और दूसरा कोई मार्ग नही।'

अस्तु, और एक दिन की घटना का विषय यहाँ पर सक्षेप मे कहूँगा। इस दिन की घटना का शरत् वाबू ने 'विवेकानन्द जी के सग मे' नामक अपने ग्रन्थ मे विस्तृत रूप से वर्णन किया है।

मैं उस दिन दोपहर में ही जा उपस्थित हुआ था। देखा, कमरे में बहुत से गुजराती पण्डित बैठे हैं, स्वामी जी उनके पास बैठकर घाराप्रवाह रूप से सस्कृत मापा में घर्मविषयक विचार कर रहे हैं। भिक्त-ज्ञान आदि अनेक विषयों की चर्चा हो रही थी। इसी बीच हल्ला हो उठा। ध्यान देने पर समझा कि स्वामी जी सस्कृत माषा में बोलते बोलते कोई एक व्याकरण की भूल कर गये। इस पर पण्डित-गण ज्ञान-मिक्त-विवेक-वैराग्य आदि विषय की चर्चा छोडकर इस व्याकरण की शृिंट को लेकर, 'हमने स्वामी जी को हरा दिया' यह कहते हुए खूब शोर-गुल मचा रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं। उस समय श्री रामकृष्ण देव की वह वात याद आ गयी—'गिद्ध उडता तो खूव ऊपर है, किन्तु उसकी दृष्टि रहती है मरे पशुओ पर ।'

१ क्वेताक्वतरोपनिषद् ॥२।५,३।८॥

भो हैं। स्वामी नी विश्वित भी विश्वसित नहीं हुए और कहा। पश्चितानों वातौर, शंस्तस्यमेतत्त्वसम्मम् । बोडी देर के बाद स्वामी भी तठ गये और पव्छित्रमम् नेपा भी में हाय-मुँह बोने के किए गये। मैं भी बगीचे में भूमते बूमते बगा जो के तट पर

149

थया। वहाँ पण्डितगण स्वामी जी के सम्बन्ध में आक्रोजना कर रहे जे। सूना वे

नह रहे थे--- "स्नामी भी अस प्रकार ने पश्चित नहीं हैं परस्तु जनहीं सौधी में एक मोहिनी पहिल है। उसी पास्त के बक से उन्होंने करेड़ स्वानों में दिन्तिजय की है। सोचा पण्डितो ने दो ठीक ही समझा है। आँदा में यह मोहिनी धन्ति न होती

दी पमा यर ही स्तने विद्वान बनी-मानी आच्य-मादबास्य देश के विभिन्न महति के रंगी-पुरूप रुनके पांछे पांछे दास के समान दीहते । यह ती विद्या के कारण नहीं का ने नारच नहीं एक्वर्य ने भी नारच नही---यह सब उननी आंधा की उस मौटिनी चनित कही नारव है।

पाठरगण । औरना में यह बोहिनी धनिन स्थानी की की बहाँ से मिल्फी इसे जानने का यदि बौतुहरू हो। हो अपने थी यह के साथ उनने दिव्य सम्बन्ध एक उनके अपूर्व सामन-बसान्त पर बाहा के शाय एक कार मनन करी-क्सरा

च्हरूय बात हो जायया। वर् १८९७ अप्रैस माम का अस्तिय भाग। बासमवादार मठ। अभी वार पाँच दिन ही हुए हैं भर छोड़कर बठ से रह रहा हैं। पूराने सन्वाधियों से नेवल

स्तामी प्रेमातृत्व स्वामी तिर्मेनातृत्व और स्वामी गुरीपातृत्व है। स्वामी भी दाजितिय से जाये---नाम ने स्वामी बद्धानन्त स्वामी मोपानन्त स्वामी मी में नदानी शिष्य बासासिया पेरमल दियी और जी जी आदि हैं। रवामी मियामार कुछ दिन हुए, स्वामी जी हरण मन्यागण्य में बीजिय हुए है। इन्ट्रान स्वामी जी से बहा "इस नवब बहुत से नमें नमें लग्न समार छोड़तर मंद्रशामी हुए है। जनके लिए एक निर्देश्य नियम से मिसी-बाब की स्परामा बंगमा

मप्तय शंगा। रहाती की करन अभिकार का भागों के करने हुए बीच हो हो निपन वतानाता अच्छाही है। बुनामी सभी बी। सब आंवर बड़े वापरे मंजना हुए। तम स्वामी जी ने बचा "बोई यह स्परित निराना गुरू वरी। में बोजा

चाता हैं। प्रस्त समय सम्राप्त दूसर वॉ टैनकर आसे करने तते — नोई समेसर मरी होता बाहता बा अस्त में नाग इंडेल्डर आने इन दिया। यस अपन मेंट में निर्मार्टनप्राई के प्रति नावारणक्या एक जनार की जीवा थी। वहीं बारण बरात की कि मानन नजन करने जानापु का साधारकार करना है। एकपार सार

है। जिन्दरेश्वारे से यह बाप और बार भी राज्या होती है। यो जापान के प्राप

आदिष्ट होकर प्रचार-कार्य आदि करेंगे, उनके लिए भले वह आवश्यक हो, पर साघकों के लिए तो उसका कोई प्रयोजन नहीं है, उलटे वह हानिकारक ही है। जो हो, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि स्वभाव से मैं जरा forward (अग्रिम) और लापरवाह हूँ—मैं अग्रसर हो गया। स्वामी जी ने एक बार आकाश की ओर देखकर पूछा, "यह क्या रहेगा?" (अर्थात् क्या में ब्रह्मचारी होकर वहाँ रहूँगा, अयवा दो-एक दिन मठ मे घूमने के लिए ही आया हूँ और बाद मे चला जाऊँगा।) सन्यासियों मे से एक ने कहा, "हाँ।" तब मैंने कागज-कलम आदि ठीक से लेकर गणेश का आसन ग्रहण किया। नियम लिखाने से पहले स्वामी जी कहने लगे, "देखो, हम ये सब नियम बना तो रहे हैं, किन्तु पहले हमे समझ लेना होगा कि इन नियमों के पालन का मूल लक्ष्य क्या है। हम लोगो का मूल उद्देश हैं—सभी नियमों से परे होना। तो भी, नियम बनाने का अर्थ यही है कि हममे स्वभावत बहुत से कुनियम हैं—सुनियमों के द्वारा उन कुनियमों को दूर कर देने के बाद हमें सभी नियमों से परे जाने की चेष्टा करनी होगी। जैसे काँटे से काँटा निकाल-कर अन्त मे दोनों ही काँटों को फेंक दिया जाता है।"

उसके बाद स्वामी जी ने नियम लिखाने प्रारम्भ किये। प्रात काल और सायकाल जप-ध्यान, मध्याह्न विश्राम के बाद स्वस्थ होकर शास्त्र-ग्रन्थो का अध्ययन और अपराह्न सबको मिलकर एक अध्यापक के निकट किसी निर्दिष्ट शास्त्र-ग्रन्थ का श्रवण करना होगा—यह व्यवस्था हुई। प्रत्येक दिन प्रात और साय थोडा थोडा 'डेल्सर्ट' व्यायाम करना होगा, यह भी निश्चित हुआ। अन्त मे लिखाना समाप्त कर स्वामी जी ने कहा, 'दिख, इन नियमो को जरा देख-भालकर अच्छी तरह प्रतिलिपि करके रख ले—देखना, यदि कोई नियम negative (निषेध-वाचक) माव से लिखा गया हो, तो उसे positive (विधिवाचक) कर देना।"

इस अन्तिम आदेश का पालन करते समय हमे जरा कठिनाई मालूम हुई। स्वामी जी का उपदेश था कि किसीको खराब कहना, उसके विरुद्ध आलोचना करना, उसके दोष दिखाना, उससे 'तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो' कहकर negative (निषेचात्मक) उपदेश देना—इस सबसे उसकी उन्नति मे विशेष सहायता नही होती, किन्तु उसको यदि एक आदर्श दिखा दिया जाय, तो फिर उसकी उन्नति सरलता से हो सकती है, उसके दोष अपने आप चले जाते हैं। यही स्वामी जी का अभिप्राय था।

जपूर्व ग्रोमा बारण कर बैठे हुए हैं। अनेक प्रसग वस रहे हैं। वहाँ हम सीयों के मिन विजयक्रपन वसु (माजकक सलीपुर जवासत के विरमात वकीक) महासम भी उपस्थित है। उस समय विवय बाबू समय समय पर अनेक सभाओं में भीर कमी कमी कार्रेस म कड़े होतर वर्श्यों म म्याक्यान दिया करते थे। उनकी इस न्यास्थान-शक्ति का उल्लेख किसीने स्वामी जी के समझ किया । इस पर स्वामी भी ने कहा 'सी बहुट अण्डा है। अण्डा यहाँ पर बहुत से कोन एक प हैं—वर्स बादे होकर एक न्याक्यान तो वो soul (बारमा) के सम्बन्ध म तुम्हारी जो ides (बारना) है उसी पर कुछ कही।" विवय बाद अनेक प्रकार के बहाने बनाने करें। स्वामी जी एवं और भी बहुत से लोग उनसे बुव शाग्रह करने लगे। १५ मिनट तक बनुरोप करने पर भी बब कोई उनके सकीय को बूर शरने में सफल नहीं हुआ तब अन्तनीयत्वा हार मानकर जन सीयों की वृष्टि विजय बाबू से हटकर मेरे करर पड़ी। मैं मठ से सहयोग बेने से पूर्व कभी कभी वर्म के सम्मन्त में बगका मापा में न्याक्यान देता वा बीर इस कार्यों का एक 'डिवेटिंग कहव' (बाद-दिवाद एमिति) मी बा-उएमे बडेबी बोलने का बस्यास करता था। मेरे सम्बन्ध मे इन सब बातों का किसीने जरूनेस किया ही था कि बस मेरे उत्पर बाबी पस्टी। पहले ही कह चुका है में बहुत कुछ कापरवाह सा वा ! Fools rush in where angels fear to tread. (मही देवता भी चाने में सबसीत होते हैं नहीं मूर्व चुत पहते हैं।) मूलते उन्हें अधिक कहता नहीं पढ़ा। मैं एक्टम खड़ा ही नया और बहुबारच्यक उपनिषद के शाक्षकस्थ-मैत्रेगी सवाब के बन्तमंत मारम तत्त्व को लेकर आत्मा के सम्बन्ध में लगमन बाब बटे तक जो मूँह में बाया | बीक्दा गया। भाषा या व्याकरण की मुख हो रही है अवना नाम का जतामनस्य है। पहा है इस सबका मैंने विकार ही नहीं किया। दमा के सावर स्वामी वी मेरी इस चपकता पर कीड़ा भी निरक्त न हो मुझे अरसाहित करने खने। मेरे बाद स्वामी जी द्वारा कमी कमी सम्बासाधान में दीक्षित स्वामी प्रकाशानुन्द कममप इस मिनट तक आरमतत्व के सम्भान्त में बीते। वे स्वामी की की न्याक्यात-पैठी का अनुकरन कर वह गम्मीर स्वर में वपना बन्तन्य देने क्षमे। उनके स्थारयान भी भी स्वामी जी ने श्रव प्रसंसा की।

१ ये तैन व्यक्तिका (यू एक पू) की वेदान्त-समिति के अस्मत थे। समेरिका वेदनका कार्य-काल १९ ६ हैं ते १९२७ हैं तक का। ८ जुलाई, तन् १८०४ की ककत्ते में देशका क्षम हाना ना एवं १२ करवरी, १९२७ हैं को दैन व्यक्तिका की वेदानकात्रिकि में इनका देशक हुना। हुना। स

अहा । स्वामी जी सचमुच ही किसीका दोप नहीं देखते थे। वे, जिसमें जो मी कुछ गुण या शक्ति देखते, उसीके अनुसार उसे उत्साह देकर, जिससे उसके भीतर को अव्यक्त शक्तियाँ प्रकाशित हो जायँ, इसीकी चेष्टा करते थे। किन्तु, पाठक, अप लोग इससे ऐसा न समझ वैठे कि वे सवको सभी कार्यों में प्रश्रय देते थे। क्योंकि अनेक वार देख चुका हूँ, लोगों के, विशेषत अपने अनुगामी गुरु-भ्राता और शिष्यों के, दोष दिखलाने में समय समय पर वे कठोर रूप भी घारण करते थे। किन्तु वह हम लोगों के दोषों को हटाने के लिए—हम लोगों को सावधान करने के लिए ही होता था, हमें निरुत्साह करने या हम लोगों के समान केवल परिज्ञान्वेषण वृत्ति को सार्थक करने के लिए नहीं। ऐसा उत्साह और भरोसा देनेवाला हम अब और कहाँ पायेंगे? कहाँ पायेंगे ऐसा व्यक्ति, जो शिष्यवर्ग को लिख सके, "I want each one of my children to be a hundred times greater than I could ever be Everyone of you must be a giant—must, that is my word "—'मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों में से प्रत्येक, मैं जितना हो सकू, तदपेक्षा सौगुना बडा होवे। तुम लोगों में से प्रत्येक को आध्यात्मिक दिग्गज होना पडेगा—होना ही होगा, न होने से नहीं बनेगा।'

ц

इसी समय स्वामी जी द्वारा इंग्लैंण्ड मे दिये गये ज्ञानयोग सम्बन्धी व्याख्यानों को लन्दन से ई॰ टी॰ स्टर्डी साहब छोटी छोटी पुस्तिकाओं के आकार में प्रकाशित करने लगे। मठ में भी उनकी एक एक दो दो प्रतियाँ आने लगी। स्वामी जी उस समय दार्जिलिंग से नहीं लौटे थे। हम लोग विशेष आग्रह के साथ अद्वैत तत्त्व के अपूर्व व्याख्याख्य, उद्दीपना से भरे उन व्याख्यानों को पढ़ने लगे। वृद्ध स्वामी अद्वैतानन्द अग्रेजी अच्छी तरह नहीं जानते थे, किन्तु उनकी यह विशेष इच्छा थी कि नरेन्द्र ने वेदान्त के सम्बन्ध में विलायत में क्या कहकर लोगों को मुग्ध किया है, यह सुनें। अत उनके अनुरोध से हम लोग उन्हें उन पुस्तिकाओं को पढ़कर, उनका अनुवाद करके सुनाने लगे। एक दिन स्वामी प्रेमानन्द नये सन्यासियों और ब्रह्मचारियों से वोले, "तुम लोग स्वामी जी के इन व्याख्यानों का बगला अनुवाद करों न।" तब हममें से कई लोगों ने अपनी अपनी इच्छानुसार उन पुस्तिकाओं में से एक एक को चुन लिया और उनका अनुवाद करना आरम्भ कर दिया। इसी वीच स्वामी जी लौट आये। एक दिन स्वामी प्रेमानन्द जी स्वामी जी से वोले, "इन लड़कों ने आपके व्याख्यानों का अनुवाद करना प्रारम्भ कर दिया है।" वाद मे हम लोगों को लक्ष्य करके कहा, "तुम लोगों में से कौन क्या अनुवाद कर रहा है, यह स्वामी जी लें लक्ष्य करके कहा, "तुम लोगों में से कौन क्या अनुवाद कर रहा है, यह स्वामी जी

को सुनामो। यन हम सोयो ने अपना जपना अनुवाद काकर स्वामी जी को बीम बीम सुनाया। स्वामी जी में भी अनुवाद के बारे में अपने कुछ विचार मकट किमे और अमुक सन्द का अमुक अनुवाद क्षेक्र रहेगा इस प्रकार दो-एक वार्वे भी नवायी। एक दिन स्वामी भी के पास केवक में ही बैठा वा उन्होंने अचानक मुझसे नहां "राजयोग का अनुवाद कर न। मेरे समान अनुप्युक्त व्यक्ति की स्वामी जी ने इस प्रकार वादेश कीते दिया ? मैं सक्के बहुत दिन पहुके से ही राजपांग का बम्यास करने की चेच्टा किया करता था। इस मीग के उत्पर कह दिन मेरा स्तना बनएत हमा वा कि मस्ति ज्ञान और धर्मयोग को मानो एक प्रकार से अवका से ही देखने लगा था। सीचता वा मठ के साथ कोम योग-याग कुछ मी नहीं जानते इसीसिए वे योय-सावना में उत्साह नहीं देते । पर बब मैंने स्वामी भी का 'राजबोग' सन्त्र पढ़ा तो मानूम हजा कि स्वामी थी नेवक राजमीय में ही पट नहीं करन शक्ति जान प्रश्नति सन्धान्य योगों के साम उसका सन्दन्त भी उन्होंने सत्पन्त धुन्दर हुए से दिलकायां है। राजबीय के सम्मन्त में मेरी जो बारना की उसका उत्तम सम्ब्रीकरन मी मुझे उनके उस 'राजगीग' प्रत्न मे मिला। स्वामी जी के प्रति नेशी विशेष श्रदा का यह नी एक कारण हुआ। वी न्या इस उद्देश्य से कि राजयीय का अनुवाद करने से उस प्रम्य की चर्चा उत्तम रूम से होनी बीर उससे गेरी भी बाच्चारिसक उसति में शहायता पहेंचेमी उन्होंने मुझे इस कार्य में प्रकृत किया ? जबका वय देख में थवावें राखमीय की वर्षों का जमाद देखकर, सर्वेसावारण के शीतर इस योग के वर्षावें समें का प्रचार करने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया? उन्होंने स्व प्रमदावास मित्र की एक पत्र में सिक्षा था 'वदाल में राजमीग की नवीं का मिल्कुल अमाथ है। जो कुछ है । यह भी नाम बनाना बरवानि कोन नीर कक नहीं।

ना राक्त बनाग क्यांग काल माठ क्षेत्र राष्ट्र । यो भी ही स्वामी यो की आबा पा अपनी बनुपर्युक्तता बादि की बात सन में स सोचकर नसका बनवाद करने से उसी बसय कम स्या ।

4

एक दिन अपराङ्ग काक में बहुत से बोग बैठे हुए थे। स्वामी थो के मन में वादा कि गीठा-माठ होना चाहिए। गीठा कामी गयी। समी राजिक होकर मुनने सने कि वेंबें स्वामी वी भीठा के सम्बन्ध में बचा बहुते हैं। तीठा के सम्बन्ध में उस दिना उन्होंने थो कुक भी बहुत था बहु सब से-बार किन के बाद ही स्वामी मेमानस्व वी भी बाजा से मैंने स्मरण करके मातास्व विश्वद कर किया। या महत्वे जीठा-स्वर्ण के बाम से देवसेक्स के हिस्सिय वर्ष में मानसित्त हमानीर वाद मे 'भारत मे विवेकानन्द' पुस्तक मे अन्तर्भूत कर दिया गया। अतएव उन बातों की पुनरावृत्ति कर प्रस्तुत लेख का कलेवर बढाने की इच्छा नहीं है, किन्तु उस दिन गीता की व्याख्या के सिलसिले मे स्वामी जी ने जो एक नयी ही मावधारा बहायी थी, उसीको यहाँ लिपिबद्ध करने की इच्छा है। हम लोग महापुरुषो की वचनावली को अनेक बार यथासम्भव लिपिबद्ध तो करते हैं, किन्तु जिन भावो से अनुप्राणित होकर वे वाक्य उनके श्रीमुख से निकलते हैं, वे प्राय लिपिबद्ध नही रहते। फिर एसे महापुरुषों के साक्षात् सस्पर्श मे आये बिना हजार वर्णन करने पर भी लोग उनकी बातो के भीतर का गूढ मर्म नहीं समझ सकते। तो भी, जिन्हें उन लोगो के साथ साक्षात् सम्पर्क मे आने का सौभाग्य नही मिला है, उनके लिए उन महापुरुषो के सम्बन्ध मे लिपिबद्ध थोडी सी भी बातें बहुत आदर की वस्तु होती हैं, और उनकी आलोचना एव ध्यान से उनका कल्याण होता है। पाठक-वर्ग । उन महापुरुष की जिस आकृति को मैं मानो आज भी अपनी आँखो के सामने देख रहा हूँ, वह मेरे इस क्षुद्र प्रयास से आपके मनश्चक्षु के सामने भी उद्भासित हो। उनकी कथा का स्मरण कर मेरे मनश्चक्षु के सामने आज उन्ही महापण्डित, महातेजस्वी, महाप्रेमी की तस्वीर आ खडी हुई है। आप लोग भी एक बार देश-काल के व्यवधान का उल्लघन कर मेरे साथ हमारे स्वामी जी के दर्शन करने की चेष्टा करें।

हाँ, तो जब उन्होंने व्याख्या आरम्भ की, उस समय वे एक कठोर समालोचक मालूम पहे। कृष्ण, अर्जुन, व्यास, कुरुक्षेत्र की लडाई आदि की ऐतिहासिकता के वारे मे सन्देह की कारण-परम्परा का विवरण जब वे सूक्ष्मातिसूक्ष्म भाव से करने लगे, तब बीच बीच मे ऐसा बोघ होने लगा कि इस व्यक्ति के सामने तो कठोर समालोचक भी हार मान जाय। यद्यपि स्वामी जी ने ऐतिहासिक तत्त्व का इस प्रकार तीन्न विश्लेषण किया, किन्तु इस विषय मे वे अपना मत विशेष रूप से प्रकाशित किये विना ही आगे समझाने लगे कि घमं के साथ इस ऐतिहासिक गवेषणा का कोई सम्पर्क नहीं है। ऐतिहासिक गवेषणा मे शास्त्रोल्लिखत व्यक्ति यदि काल्पनिक भी ठहरे, तो भी उससे सनातन घमं को कोई ठेस नहीं पहुँचती। अच्छा, यदि घमं-साघना के साथ ऐतिहासिक गवेषणा का कोई सम्पर्क न हो, तो ऐतिहासिक गवेषणा का क्या फिर कोई मूल्य नहीं है?—इसका उत्तर देते हुए स्वामी जी ने समझाया कि निर्भीक भाव से इन सब ऐतिहासिक सत्यानुसन्वानो का भी एक विशेष प्रयोजन है। उद्देश्य महान् होने पर भी उसके लिए मिष्या इतिहास की रचना करने का कोई प्रयोजन नहीं। प्रत्युत यदि मनुष्य सभी विषयों मे सत्य का सम्पूर्ण रूप से आश्रय लेने के लिए प्राणपण से यत्न करे,

तो नह एक दिन सरमस्वस्थ मननान् का भी धासारकार कर सनता है। उसकें बाद उन्होंने भीता के मुख्त तस्य सर्वस्थान कीर मिलाम कर्म की स्वपेप में स्मात्मा करकें स्थान मुख्त तस्य सर्वस्थान किया। दितीम मन्याय के क्षेत्र्य मा सम्माप्त परि स्राधिक में भूव के किए कर्नुन के प्रति भी हम्म के को उत्तरेवतास्य नमा सर्व माम एम राम्य एम राम्य करें क्षेत्र के किए कर्नुन के प्रति भी हम्म के को उत्तरेवतास्य कर्न है उन्हें सकर के स्वय सर्वसामारण को बिस्त मान से उपनेश देते भे बहु उन्हें स्वराण हो सामा—नितरक्ष्युपपकरों— यह तो तुम्हे योगा नहीं देता — पुन्त के क्षा के स्वयान की स्वरिक्ता मान से क्षा दूध है कहा स्वराण को स्वराण हो सुम बहु हो तुमने को अनेक प्रकार के विपरीत मान केस पहा है वह से तो तुमने से समा के स्वराण को समा स्वराण को स्वराण के स्वराण के स्वराण के स्वराण को मी मुक्त कृति का स्वराण को स्वराण को स्वराण को स्वराण के स्वराण की स्वराण के स्वराण के स्वराण की स्वराण

इस एक समोक में ही सम्पूर्ण पीठा का सार निहित वेसकर स्थामी भी ने अपन में यह कहते हुए उपस्हार किया विस्थ एक समोक की पढ़ने से ही समय पीठा के पाठ का एक होता है।

w

लगे, जिससे सूत्र का प्रत्येक शब्द लेकर उसका अक्षरार्थ किया जा सके। उन्होंने कहा, "कौन कहता है कि ये सूत्र केवल अद्वैत मत के परिपोपक हैं? शकर अद्वैत-वादी थे, इसलिए उन्होंने सभी सूत्रों की केवल अद्वैत मतपरक व्याख्या करने की चेष्टा की है, किन्तु तुम लोग सूत्र का अक्षरार्थ करने की चेष्टा करना—व्यास का यथार्थ अभिप्राय क्या है, यह समझने की चेष्टा करना। उदाहरण के रूप में देखों —अस्मिन्नस्य च तद्योग शास्तिं—मेरे मतानुसार इस सूत्र की ठीक ठीक व्याख्या यह है कि यहाँ अद्वैत और विशिष्टाद्वैत, दोनों ही वाद भगवान् वेदव्यास द्वारा इगित हुए हैं।

स्वामी जी एक और जैसे गम्भीर प्रकृतिवाले थे, उसी तरह दूसरी ओर रिसक भी थे। पढते पढते कामाच्च नानुमानापेक्षा रेसूत्र आया। स्वामी जी इस सूत्र को लेकर स्वामी प्रेमानन्द के निकट इसका विकृत अर्थ करके हैं सने लगे। सूत्र का सच्चा अर्थ यह है—जब उपनिपद् मे, जगत्कारण के प्रसग में 'सोऽकामयत' (उन्होंने अर्थात् उन्हीं जगत्कारण ने कामना की) इस तरह का वचन है, तव 'अनुमानगम्य' (अचेतन) प्रवान या प्रकृति को जगत्कारण रूप में स्वीकार करने की कोई आव-श्यकता नहीं। जिन्होंने शास्त्र-ग्रन्थों का अपनी अपनी अद्भुत रुचि के अनुसार कृतिसत अर्थ करके ऐसे पिवत्र सनातन धर्म को घोर विकृत कर डाला है और ग्रन्थकार का जो अर्थ किसी भी काल में अभिप्रेत नहीं था, ग्रन्थकार ने जिसे स्वपन में भी नहीं सोचा था, ऐसे सभी विषयों को जिन्होंने ग्रन्थ-प्रतिपाद्य बातें सिद्ध करते हुए धर्म को शिष्ट जनों से 'दूरात्परिहर्तव्य' कर डाला है, क्या स्वामी जी उन्हीं लोगों का तो उपहास नहीं कर रहे थे? अथवा, वे जैसे कभी कभी कहा करते थे, कठिन शुष्क ग्रन्थ की धारणा कराने के लिए वे बीच बीच में साधारण मन के उपयुक्त रिसकता लाकर दूसरों को अनायास ही उस ग्रन्थ की धारणा करा देते थे, तो सम्भवत कही वही चेष्टा तो नहीं कर रहे थे?

जो भी हो, पाठ चलने लगा। बाद मे शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत् स्त्र भाया। इस सूत्र की व्याख्या करके स्वामी जी स्वामी प्रेमानन्द की ओर देख- कर कहने लगे, "देखो, तुम्हारे ठाकुर" जो अपने को भगवान् कहते थे, सो ईसी भाव से कहते थे।" पर यह कहकर ही स्वामी जी दूसरी ओर मुँह फेरकर कहने

१ ब्रह्मसूत्र ॥१।१।१९॥

२ वही, १८

३ वही, ३०

४ भगवान् श्री रामकृष्ण देव।

110

को "किंगु उन्होंने मुख्ये अपने अधिया समय में कहा वा—'को राम को हत्य नहीं अब रामकृष्ण तेरे वेदान्त की बृष्टि से मही।" यह कहकर दूसरा सूच पढ़ने के किए कहा।

यहाँ पर इस सुन के सम्बन्ध में कुछ स्थास्था करती। आवश्यक है। कौपीतकी चपनिपद् म इन्द्र प्रतर्वन सनाव नामक एक वाक्यायिका है। उसमें किसा है, प्रवर्षन नामक एक राजा ने देवराज इना को सन्तुष्ट निया। इना ने प्रसे बर देना चाहा । इस पर प्रतर्वेत ने जमसे अह वर गाँगा कि साप शानव के क्रिय जो सबसे विभिन्न कल्यालकारी समझते 🕻 वही वर मुझे वें। इस पर इन्द्र ने उसे बपवेस दिमा—मा विज्ञानीहि—मुझे कानो। सही पर सूक्कार ने मह प्रदत्त उठामा है कि 'मुझे' के अर्थ में इन्त्र ने किसको सक्य किया है। सम्पूर्ण बाक्यायिका का बम्पयन करने पर पहुछे जनेक सन्देह होते है—'मूसे' कहने से स्वान स्वान पर ऐसा बाद होता है कि उसका मासय दिवता' से हैं, कही कही पर ऐसा मानूम होता है कि उसका बाधव 'प्राम' से हैं कही पर 'जीव' से दी कही पर 'बहा' से। मही पर मनेक प्रकार के निचार हारा सुत्रकार सिकान्त करते हैं कि इस स्वस में मुधे' पर का आस्य है 'बह्म' से ! 'सास्वबुद्द्या' ब्रुपादि सुव के द्वारा सुवकार ऐसा एक उवाहरण विकासते हैं जिससे इन्हें का उपवेस इसी जर्ब में सगत होता है। उपनियद के एक स्थल में है कि शामदेश ऋषि बहुत्तान काम कर बोके दे मैं मन् हुआ हूँ मैं सुर्थ हुआ हूँ। इन्द्र ने भी इसी प्रकार पास्त्र प्रतिपाद्य बहा कान को प्राप्त कर कहा या—मा विकानीहि (मुझे वानी)। यहाँ पर 'में' और 'बद्धा' यस ही शत है।

स्वामी भी भी स्वामी प्रेमानक से नहुने सने भी एमहुक्त देव की कभी कभी सनते को समझान सुकूर निर्धेय करते से सो नह इस सहुद्धान की सदस्य प्राप्त होने से कारण ही नरते थे। नारतन में ने दो रिवड पुत्र माने के नहराद मही। पर यह नात नहुर ही नक्षीने नीरे से एक हुदरे स्मित्त से नहरा भी एमहुक्त स्वय अपने सम्मन्त में नहरे के मैं निरम्न बहुत सुत्र हो नहीं हूँ मैं सनदाद हैं। सर सीका कि हुनारे एक मिन नहीं नहीं से भी एमहुक्त नारे पर साम् या रिवड पुत्रमान नहीं नहां या सनदा सिंद जनकी सोने पर हिस्साय नरता है से कोई समदाद नहरूर मानना होंगा सीने सीनी सन्तर होगा।

जो ही स्वामी जो की बात से मेरा एक विशेष उपकार हुआ। सामान्य संपत्ती सकुर बाई और हुक शीला हो या न सीता ही बिन्यु सम्बंद बन्ता तो बन्दों तरह गीला बा। मेरी महपारका जी कि महापुरता के स्वित्यक करने पुर को बहाई कर उन्हें जर्मक प्रवार की करना और सस्तित्वता का विश्वय करा देते हैं। परन्तु स्वामी जी की अद्भुत अकपटता और सत्यनिष्ठा को देखकर, वे भी किसी प्रकार की अतिरजना कर सकते हैं, यह घारणा एकदम दूर हो गयी। स्वामी जी के वचन ध्रुव सत्य है, यही घारणा हुई। इसिलिए उनके वाक्य मे श्री रामकृष्ण देव के सम्बन्ध मे एक नवीन प्रकाश पाया। जो राम, जो कृष्ण, वही अब रामकृष्ण—यह बात उन्होंने स्वय कही है, अभी यही बात हम समझने की चेष्टा कर रहे हैं। स्वामी जी मे अपार दया थी, वे हम लोगो से सन्देह छोड देने को नहीं कहते थे, चट से किसीकी बात मे विश्वास कर लेने के लिए उन्होंने कभी नहीं कहा। वे तो कहते थे, "इस अद्भुत रामकृष्ण-चरित्र की तुम लोग अपनी विद्या-वृद्धि के द्वारा जहाँ तक हो सके, आलोचना करो, इसका अध्ययन करो—मैं तो इसका एक लक्षाश भी समझ न पाया। उनको समझने की जितनी चेष्टा करोगे, उतना ही सुख पाओगे, उतना ही उनमें डूब जाओगे।"

6

स्वामी जी एक दिन हम सबको पूजा-गृह मे ले जाकर साधन-भजन सिखलाने लगे। उन्होंने कहा, "पहले सब लोग आसन लगाकर बैठो, चिन्तन करो—मेरा आसन दृढ हो, यह आसन अचल-अटल हो, इसीकी सहायता से मैं ससार-समृद्र के पार होऊँगा।" समी ने बैठकर कई मिनट तक इस प्रकार चिन्तन किया। उसके बाद स्वामी जी फिर कहने लगे, "चिन्तन करो—मेरा शरीर नीरोग और स्वस्य है, वज्र के समान दृढ है, इसी देह की सहायता से मैं ससार को पार करूँगा।" इस प्रकार कुछ देर तक चिन्तन करने के बाद स्वामी जी फिर कहने लगे, "अव इस प्रकार चिन्तन करो कि मेरे निकट से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारो दिशाओं में प्रेम का प्रवाह बह रहा है—हृदय के भीतर से सम्पूर्ण जगत् के लिए शुभकामना हो रही है—सभी का कल्याण हो, सभी स्वस्थ और नीरोग हो। इस प्रकार चिन्तन करने के बाद कुछ देर प्राणायाम करना, अधिक नहीं, तीन प्राणायाम करने से ही काफी है। इसके बाद हृदय मे अपने अपने इष्टदेव की मूर्ति का चिन्तन और मन्त्र-जप लगभग आध घटे तक करना।" सब लोग स्वामी जी के उपदेशानुसार चिन्तन आदि की चेष्टा करने लगे।

इस प्रकार सामूहिक साधनानुष्ठान मठ मे दीर्घ काल तक होता रहा है, एव स्वामी जी की आज्ञा से स्वामी तुरीयानन्द नवीन सन्यासियो और ब्रह्मचारियों को लेकर बहुत समय तक, 'इस बार इस प्रकार चिन्तन करो, उसके वाद ऐसा करो,' इस तरह बतला बतलाकर और स्वय अनुष्ठान कर स्वामी जी द्वारा बतलायी गयी साधना-प्रणाली का अभ्यास कराते थे। .

एक दिल सबेरे ९१ वजे में एक कमरे संबैठकर कुछ कर रहाया उसी समय सहसा तुलसी महाराज (स्वामी निर्मकानन्व) आकर शीके 'स्वामी जी से दौक्षा कोने ?" मैंने कहा 'जी हाँ। इसके पहले मैंने कुछम्द मा और किसीके पास किसी प्रकार मात्र-बीका नहीं की थी। एक बोगी के पास प्राचामान नावि कुछ योग-विकासी का मैंने तीन वर्ष तक सामन किया वा और उससे बहुत कुछ चारीरिक उन्नति बीर मन की स्थिरता भी मझे प्राप्त हुई थी। किन्तु वे गृहस्थामम का जबकम्यन करना अस्यावस्थक बतकाते ये और प्राणायाम आदि योग-निमा को खोडकर ज्ञान अवित बादि कत्यान्य मार्गी की वित्तृत्व व्यर्थ कहते वे। इस प्रकार की कट्टरता मुझे विस्कृत संच्छी नहीं संपती थी। दूसरी और, मठ ने नोई कोई सामासी बीट उनके मक्तगण योग का नाम सुनते ही बात की हुँसी में उड़ा देते थे। 'वसस विशेष भूष मही होता थी रामइष्म देव उसके उतने पक्षपाती नहीं के इत्यादि बातें मैं उन कोषों से सुना करता चा। पर कब मैंने स्नामी भी का राजयोग पड़ा तो समझा नि वस बन्य के प्रचेशा जैसे यौगमार्ग के समर्थक 🖁 बैसे ही अन्या य मार्गों के प्रति मी श्रवान है। बतएन पट्टर तो हैं ही नहीं। बंधित इस प्रकार के उदार भावसम्बन्न बाचार्य मुझे कभी बच्टिगीकर मुझी हुए। तिस पर वे सन्यासी मी हैं --- अतएव उनवे प्रति यदि मेरे हवय म विदेश शका ही ती उसम बारवर्य हो नवा ? बाद म मैंने विशेष रूप से जाता कि भी रामकृष्ण देव सामारभवया श्रामायाम लान् यौय-विया वा उपवेश नही दिया वरते के। व जर और ध्यान पर ही विश्वय रूप से जोर देते था। वे वहा करते वे 'ध्यानावस्था में प्रगाद होने पर अववा अक्ति भी प्रवस्ता साने पर प्राचायाम स्वयमेन है। जाता है इन राउ देक्कि निवासी ना सनुष्ठान करने से सनेक कार मन देह भी सीए आहप्ट हो बाता है। जिल्लु अन्तर्य शिच्यों से ने बीन के उनन बनों नी सामना कराते थे उन्हें शर्म बारने अपनी बाम्पारिनक शक्ति के बस से उन सोपो की कुण्डासिनी शक्ति को जायत कर देने थे। एउ पट्चक ने विभिन्न चर्चों से सन की रियरता की मुक्कि। व' लिए समय समय पर गरीर के विभी विदिष्ट आग म सूर् नुमार वहाँ मन नी स्विर करने ने लिए कहा के। स्वामी जी ने अपने धारकाय चिर्त्ती में से बहुना को प्राजायान आदि कियाओं का जो उपदेश दिया था। बह में गमप्रता हैं चनका माना वर्णा कालित नहीं था बन्त् उनके गुरु द्वारा उपस्टि मार्ग था। रवामा जी एक बात वटा करते से कि यदि विसोधी सचमुच सामार्ग में प्रमुल करना हा ता उमीकी माथा में उस उपदेश देता होगा। इसी माद का अनुसरण करत ने व्यक्तिविधाय अवना अधिकारीविधाय को जिस्र निम्न सामना

प्रणाली की शिक्षा देते थे और इस तरह सभी प्रकार की प्रकृतिवाले मनुष्यो को थोडी-बहुत आघ्यात्मिक सहायता देने मे सफल होते थे।

जो हो, मैं इतने दिनो से उनका उपदेश सुन रहा हूँ, किन्तु उनके पास से मुझे अभी तक किसी प्रकार की प्रत्यक्ष आध्यात्मिक सहायता नहीं मिली, और उसके लिए मैंने चेष्टा भी नहीं की। चेष्टा न करने का कारण यह था कि मुझे करने का साहस नहीं होता था, और शायद मन के भीतर यह भी भाव था कि जब मैं इनके बाश्रित हुआ हूँ, तो जो जो मेरे लिए आवश्यक है, सभी पाऊँगा। किस प्रकार वे मेरी आध्यात्मिक सहायता करेंगे, यह मैं नहीं जानता था। इस समय स्वामी निर्मलानन्द के ऐसे विनमाँगे आह्वान से मन मे और किसी प्रकार की दुविघा नहीं रही। 'लूँगा' ऐसा कहकर उनके साथ पूजा-गृह की ओर बढ़ा। मैं नहीं जानता था कि उस दिन श्रीयुत शरच्चन्द्र चक्रवर्ती भी दीक्षा ले रहे हैं। उस समय दीक्षा-दान समाप्त नहीं हुआ था, इसलिए, स्मरण है, पूजा-गृह के बाहर कुछ देर तक मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। बाद मे शरत् बाबू बाहर आये, तो उसी समय गुलसी महाराज मुझे ले जाकर स्वामी जी से बोले, "यह दीक्षा लेगा।" स्वामी जी ने मुझसे बैठने के लिए कहा। पहले ही उन्होंने पूछा, "तुझे साकार अच्छा लगता है या निराकार?"

मैंने कहा, "कभी साकार अच्छा लगता है, कभी निराकार।"

इसके उत्तर मे वे बोले, "वैसा नहीं, गृरु समझ सकते हैं, किसका क्या मार्ग हैं, हाथ देखूँ।" ऐसा कहकर मेरा दाहिना हाथ कुछ देर तक लेकर थोड़ी देर जैसे घ्यान करने लगे। उसके बाद हाथ छोड़कर बोले, "तूने कभी घट-स्थापना करके पूजा की हैं?" घर छोड़ने के कुछ पहले घट-स्थापना करके मैंने बहुत देर वक कोई पूजा की थी। वह बात मैंने उनसे बतायी। तब एक देवता का मन्त्र बताकर उन्होंने उसे अच्छी तरह मुझे समझा दिया और कहा, "इस मन्त्र से तेरा कल्याण होगा। और घट-स्थापना करके पूजा करने से तेरा कल्याण होगा।" उसके बाद मेरे सम्बन्ब मे एक भविष्यवाणी करके, उन्होंने सामने पढ़े हुए कुछ फलो को गुरु-दक्षिणा के रूप मे देने के लिए मुझसे कहा।

मैंने देखा, यदि मुझे भगवान् के शक्तिस्वरूप किन्ही देवता की उपासना करनी हो, तो मुझे स्वामी जी ने जिन देवता के मन्त्र का उपदेश दिया है, वे ही देवता मेरी प्रकृति के साथ पूर्णरूपेण मेल खाते हैं। सुना था—सच्चे गुरु शिष्य की प्रकृति को समझकर मन्त्र देते हैं। स्वामी जी मे आज उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिला।

दीक्षा-दान के कुछ देर वाद स्वामी जी का भोजन हुआ। स्वामी जी की याली मे से मैंने और शरच्चन्द्र वाबू ने प्रसाद ग्रहण किया।

उस समय शीयुत मरेन्द्रभाष सेन द्वारा सम्पादित 'इन्डिमन मिरर' नामक नरेंद्री दैनिक मठ म विना मुख्य दिया जाता या किन्तु मठ के खन्यासियों की ऐसी स्विति नहीं की कि उसका डाक-सर्व भी दे सक्ते। वह पत्र एक पत्रवाहक हाए नचहनपर तक विवरित होता था। नचहनगर मं दिशासमं के प्रतिष्ठाता सेवा वती भी सक्षिपद बम्बोपाच्याय द्वारा प्रतिष्ठित एक निमनासम सा। नहीं पर इस आरम्भ के लिए उक्त पत्र की एक प्रति शाबी भी। इंग्बिमन मिरर का पनवाइक वस नहीं तक आताया इसकिए मठका समाचारपत्र भी बही दे आदा था। बही से प्रतिदित पत्र की मठ म काना पडताथा। उन्त विभवाधन के ऊपर स्वामी जी की सवेष्ट सहामुमृति जी। समेरिका-सवास मंद्रस आसम की सहायता के लिए स्वामी भी ने जपनी दल्ला से एक स्यास्थान विया का और उस व्यास्थान के टिक्ट वेचकर जा कुछ नाम हुई, उसे इस अरायम में दे दिया था। अस्तु, उस समय मठ के स्टिए बाबार करना पूजा का आयोजन करना आदि सभी कार्य कलाई नहार्य (स्वामी निर्ममानन्द) की करना पडता था। इस 'इन्डियन मिर्ट ' एव की बान का भार भी जन्हींके करर था। उस समय गठ में हम लोग बहुत से नवदीक्षित सन्याची बहाबारी वा बुटे के किना तब भी भठ के सब कायों का भार सब पर नहीं बौंटा गया था। इसस्टिए स्वामी निर्मयानन्त्र की बचेय्ट कार्य करना वस्ता ना। वदएन उनके भी मन में बाता का कि अपने कामों में से बीबा कोडा कार्म यदि नवीन सामुनो को दे एक दो कुछ नवकाच मिले। इस उद्देश्य से उन्होंने मुक्तरे कहा देशो जिस नगह 'इन्स्थित मिरर' जाता है उस स्थान को तुन्हें दिसका हुँगा --- तुम नहीं से प्रतिवित समाधारणन के जाता।" मैंने कसे जरवन्त सरक कार्य चमझकर एवं इससे एक व्यक्ति का कार्य-भार कु**ळ इळ**का होता. ऐसा सीचन-८ चहन में ही स्वीकार कर किया। एक दिन दोगहर के मोबन के बाद कुछ देर विभाग कर केने पर निर्ममानल जी ने मुझसे कहा जा जो बहू विजवासम पुन्हें विकास हूँ। मैं उनके साम जाने के लिए सैमार हुआ। इसी बीच स्वामी जी ने मसे देखकर वेदान्त पढ़ने के किए बुकाया। गैंने कहा कि में अमूक कार्य से भा रहा हूँ। इस पर स्वामी जी कुछ नहीं बोछे। मैं कम्बाई महाराज के साथ बाहर चाकर उस स्वान को देख माया। कीटकर जब मठ में भाषा ही अपने एक बह्य चारी मित्र सं सुना कि मेरे चके जाने के कुछ देर बाद स्वामी जी किसीसे कह प्रे वे "मह कडका कहाँ भया है ? क्या रिजमों को तो देखने नहीं गया ? इस बाद को मुनकर मैंने कन्हार्थ महाराज से कहा 'माई, में स्वाल क्षेत्र तो जाना पर समाचारपत्र काने के किए जब बहुर थ का सर्वना !

शिष्यों के, विशेषत नवीन प्रह्मचारियों के चरित्र की जिससे रक्षा हो, उस विषय में स्वामी जी विशेष सावधान थे। कलकत्ते में विशेष प्रयोजन के त्रिना कोई सायु-प्रह्मचारी रहे या रात विताये—यह उन्हें विल्कुल पसन्द न था, और विशेषत वह स्थान, जहां स्त्रियों के मस्पर्श में आना होता था। इसके सैकडों उदाहरण देख चुका हूँ।

स्त्रामी जी जिस दिन मठ से रवाना होकर अल्मोटा जाने के लिए कलकत्ता गये, उस दिन सीढी के वगल के वरामदे मे खडे होकर अत्यन्त आग्रह के साथ नवीन ब्रह्मचारियों को सम्बोधन करके ब्रह्मचर्य के बारे मे उन्होंने जो बाते कही थी, वे मानो अभी भी भेरे कानों में गूँज रही है। उन्होंने कहा—

"देशे वच्चो, प्रह्मचर्य के जिना कुछ भी न होगा। धर्म-जीवन का लाभ करना हो, तो उसमे ब्रह्मचर्य ही एकमान सहायक है। तुम लोग स्तियों के सम्पर्ध में विल्कुल न आना। यं तुम लोगों को स्तियों से घृणा करने के लिए नहीं कहता, वे तो साक्षात् भगवतीम्बरूपा है, किन्तु अपने को वचाने के लिए तुम लोगों को उनसे दूर रहने के लिए कहता हूँ। मैंने अपने व्याख्यानों में बहुत जगह जो कहा है कि ससार में रहकर भी धर्म होता है, सो वह पढ़कर मन में ऐमा न समझ लेना कि मेरे मत में ब्रह्मचर्य या सन्यास धर्म-जीवन के लिए अत्यावश्यक नहीं है। क्या करता, उन सब भाषणों के सुननेवाले सभी समारों थे, सभी गृही थे—उनके सामने पूर्ण ब्रह्मचर्य की वात यि एकदम कहने लगता, तो दूसरे दिन से कोई भी मेरा व्याख्यान सुनने न आता। ऐसे लोगों के लिए छूट-ढिलाई दिये जाने पर, वे कमश पूर्ण ब्रह्मचर्य की ओर आकृष्ट होते हैं, इसीलिए मैंने उस प्रकार के भाषण दिये थे। किन्तु अपने मन की वात तुम लोगों से कहता हूँ—ब्रह्मचर्य के विना तिक भी धर्मलाभ न होगा। काया, मन और वाणी से तुम लोग ब्रह्मचर्य का पालन करना।"

१०

एक दिन विलायत से कोई पत्र आया। उसे पढ़कर स्वामी जो उसी प्रसग में, धर्म-प्रचारक मे कौन कौन से गुण रहने पर वह सफल हो सकेगा, यह बताने लगे। अपने शरीर के भिन्न मिन्न अवयवो की ओर लक्ष्य करके कहने लगे कि धर्म-प्रचारक का अमुक अग खुला रहना आवश्यक है और अमुक अग बन्द। अर्थात् उसका सिर, हृदय और मुख खुला रहना चाहिए, यानी उसे प्रवल मेघावी, सह्दय और वाग्मी होना चाहिए। और उसके अघोदेश के अगो का कार्य बन्द होगा, अर्थात् वह पूर्ण ब्रह्मचारी होगा। एक प्रचारक को लक्ष्य करके कहने लगे, "उसमे सभी गुण है केवल एक हवय का अभाव है---ठीक है कमश हरम भी कक बायगा।

उस पत्र में यह सवाद वा कि मनियाँ निवेदिता (उस समय कुमारी गोवक) इस्तैय्य से मारत के किए सीम ही रवामा हांगी। निवेदिता की प्रस्ता करने में स्वामी वी सत्युक हो पत्री। कहने कमें 'इस्तैय्य में इस प्रकार की पवित्र करित महानृताब गारियाँ बहुत कम हैं। मैं यदि कस पर आऊँ, तो वह मेरे काम की बात रहेगी। स्वामी वी की यह मनियावाची उसक हरें थी।

#### 35

स्वामी जी के पास पत्र साथा है कि वेदान्त के बीमाप्य के मंग्रेजी बनवावक तथा स्वामी की की सहायता हारा जजास से प्रकाशित होनेवाके विकास जहा वादिन्' पत्र के प्रवान केश्वक एव महास के प्रतिष्ठित अध्यापक श्रीयुत रयाचार्य तीर्व अनुन के सिक्तिके में चीझ ही क्षकत्ता जार्येने। स्वामी वी मध्या समय मुझसे बोके 'पन लिलने के किए कागच और करूम काकर बारा किए तो और देख मोडा पीने के लिए पानी भी केता सा। मैंने एक विकास पानी काढर स्वामी भी को दिया और वरते हुए और भीरे नीका भिरे हान की किसाबद उतनी सन्छी नहीं है। मैंने सोचा या पायब विकायत या अमेरिका के किए कोई पत्र क्रियाना होगा। स्वामी जी इस पर वोले 'कोई हरज नहीं था खिल foreign letter (बिम्रायदी पत्र) नहीं है। तब मैं कागब-कच्छम केवर पत्र किखने ने किए बैठा। स्वामी जी बरोबी में बोलने लगे। उन्होंने अस्थापक रगाचार्य की एक पत्र कियाया और एक पत्र किसी इसरे की किसे-पड ठीक स्मरण नहीं है। मुसे थार है-रगाचार्य को बहुत सी इसरी बातों ने एक यह भी बात कियामी बी बिगाल में नेबारत की नैसी चर्चा नहीं है। अतपूर जब बाप कलकता था खे हैं दो करुक्ताशनियां को बरा दिसाकर जाये। करूक्ते में विश्वस वैदान्त की चर्चा बडे करूर लावासी जिससे बीधा संवेत हो। उसके किए स्वामी भी किसने सबंदर ये ! स्वामी जी ने अस्वस्व होने के कारण विवित्सकों के सावह अनुरोध से बानवारी में बंगल वो स्वारणान देवर फिर स्वास्थान देवा बन्द कर दिया जा रिन्तू हो मी जब रूमी नृतिया पाते. वककत्तानासियो नी यमै भावना को खाइत करने भी पैप्पा करने रहते थे। स्वामी जी वे इस पत्र वे फलरपहरा इसके भूछ दिन बाद करू ना रामियों न स्टार एक्पन पर जरत पण्डिन प्रवर का कि प्रौत्ट ऐफ निप्रोंकेन (पुरोहित और ऋषि) नामक सारवर्गित अग्रस्यान सबने का सौबाय प्राप्त शिया था।

इसी समय, एक बगाली युवक मठ मे आया और उसने वहाँ साघु होकर रहते की इच्छा प्रकट की। स्वामी जी तथा वहाँ के अन्यान्य साघु उसके चरित्र से पहले ही से विशेषतया परिचित थे। उसको आश्रमवासी होने मे अनुपयुक्त समझकर कोई भी उसे मठ मे रखने के पक्ष मे नही था। पर उसके पुन पुन प्रार्थना करने पर स्वामी जी ने उससे कहा, "मठ के साघुओं का यदि मत हो, तो तुम्हें रख सकता हैं।" यह कहकर पुराने साघुओं को बुलाकर उन्होंने पूछा, "इसको मठ में रखने के बारे मे तुम लोगों का क्या मत हैं?" उम पर सभी साघुओं ने उसे मठ में रखने में बनिच्छा प्रदिश्त की। अत उस युवक को मठ में नहीं रखा गया। इसके कुछ दिनों बाद सुना कि वह व्यक्ति किसी तरह विलायत गया, और पास में पैसा-कौडी न रहने के कारण उसे 'वर्क-हाउस' में रहना पढा।

## १३

एक दिन अपराह्म काल में स्वामी जी मठ के बरामदे में हम लोगों को लेकर वेदान्त पढाने वैठे। सन्घ्या होने ही वाली थी। स्वामी रामकृष्णानन्द को इससे कुछ दिन पहले स्वामी जी ने प्रचार-कार्य के लिए मद्रास भेजा था। इसीलिए उस समय मठ मे पूजा-आरती आदि उनके एक दूसरे गुरुम्राता सँभालते थे। वारती आदि मे जो लोग उनकी सहायता करते थे, उन्हे भी लेकर स्वामी जी वेदान्त पढाने वैठे थे। उसी समय उक्त गुरुम्राता आकर नवीन सन्यासी-ब्रह्म-चारियो से कहने लगे, "चलो जी, चलो, आरती करनी होगी, चलो।" उस समय एक ओर स्वामी जी के आदेश से सभी वेदान्त पढने मे लगे हुए थे, और दूसरी ओर इनके आदेश से ठाकुर जी की आरती मे सहयोग देना चाहिए। अतएव नवीन सायृ लोग कुछ समय असमजस मे पड गये। तब स्वामी जी अपने गुरुश्राता को सम्बोचित करके उत्तेजित होकर कहने लगे, "यह जो वेदान्त पढा जा रहा था, यह क्या ठाकुर की पूजा नहीं है? केवल एक चित्र के सामने जलती हुई वत्ती घुमाना और झाँझ पीटना—मालूम होता है, इसीको तुम भगवान् की आराबना समझते हो। तुम्हारी वृद्धि वडी ओछी है।" इम तरह कहते कहते, जरा और भी अविक उत्तेजित हो इम प्रकार वेदान्त-पाठ मे वाचा उपस्थित करने के कारण कुछ और भी अधिक कहे वाक्य कहने लगे। फल यह हुआ कि वेदान्त-पाठ बन्द हो गया। कुछ देर बाद जारती भी नमाप्त हो गयी। किन्तु आरती के बाद उपत गुरुश्राता चुपके से कही चले गये। तव तो स्वामी जी भी अत्यन्त व्याकुल होकर वारम्बार "वह कहाँ गया, क्या वह मेरी गाली लाकर गगा मे तो नही

बूब गया। इंग्र करह वहूने कने और सभी कोया को उन्हें दूंबने कि किए पार्टे और मेजा। बहुत केर बाव गठ की छठ पर चिलित भाव छे उन्हें बैठे हुए देनकर एक व्यक्ति बन्हें स्वामी जो के पाछ के आये। उस समय स्वामी जी का भाव

एक स्पतित जरें स्वामी जी के पाछ के साथे। उछ छमर स्वामी जी का भाव एक्सम परिवर्षित हो गया। उन्होंने उनका निराम बुक्तर क्या और कियी मधुर सानी में उनसे बार्वें करने तने। हम लोग स्वामी जी का गुरुमाई के प्रदि कपूर्व प्रेम देसकर मुग्न ही यथे। तब हम लोगों को मानुस हमा कि नुक्ताहमें

बहुन प्रेम रेक्कर मुग्न हो गये। तब हम क्षेत्रों को मानून हुना कि नुक्ताइसी के करद स्तानी थी वा बगाय विश्वास और प्रेम हैं। उनकी नाम्तरिक वेटा पही एड्डी वो कि वे क्षेत्र वर्गी निष्य के मुद्दिक्त एक्टर स्विकासिक प्रेम एवं उत्तर कर को। वाद में स्वामी थी ने बीमूच हे अनेक बाद मुनाहै कि कारी की विक्की बविक अर्थना करते थे वे ही उनके निष्येण गिरिन्मा में।

### 68,

एक दिन बरामदे में टह्म्बरे-टह्म्बरे उन्होंने मुझसे कहा दिस मठ की एक बावरी रखना और प्रत्येक छताह मठ की एक रिपोर्ट भेवना। स्वाती भी के इस नारेस का मैंगे और बाद में बन्ध व्यक्तियों ने बी, पाकन निवा बा। अभी मी मठ की बहु बाधिक (क्षेटी) अबरी मठ से सुरक्षित है। उससे सनी मी सठ के जन-विकास और स्वाती जी के छन्यन्त में बहुत से एक्स समह हिसे पा एक्टे हैं।

# प्रइनोत्तर



# प्रवनोत्तर

8

# (बेलूड मठ की डायरी से)

प्रश्न—गुरु किसे कह सकते हैं? उत्तर—जो तुम्हारे भूत-भविष्य को बता सकें, वे ही तुम्हारे गुरु हैं। प्रश्न—भक्ति-लाभ किस प्रकार होता है?

उत्तर—मिनत तो तुम्हारे भीतर ही हैं—केवल उसके ऊपर काम-काचन का एक आवरण सा पडा हुआ है। उसको हटाते ही मीतर की वह भिनत स्वयमेव प्रकट हो जायगी।

प्रश्न—हमे आत्मिनर्भर होना चाहिए—इस कथन का सच्चा अर्थ क्या है? उत्तर—यहाँ 'आत्म' का अर्थ है, चिरतन नित्य आत्मा। फिर भी, इस 'अनित्य अह' पर निर्भरता का अभ्यास भी हमे धीरे घीरे सच्चे लक्ष्य पर पहुँचा देगा, क्योंकि जीवात्मा भी तो वस्तुत नित्यात्मा की मायिक अभिव्यक्ति ही तो है।

प्रश्न-यदि सचमुच एक ही वस्तु सत्य हो, तो फिर यह द्वैत-बोघ, जो सदा-सर्वेदा सबको हो रहा है, कहाँ से आया ?

उत्तर—िकसी विषय के प्रत्यक्ष मे कभी द्वैत-बोघ नही होता। प्रत्यक्ष के पुन उपस्थित होने मे ही द्वैत का बोघ होता है। यदि विषय-प्रत्यक्ष के समय द्वैत-बोघ रहता, तो ज्ञेय ज्ञाता से सम्पूर्ण स्वतन्त्र रूप मे तथा ज्ञाता भी ज्ञेय से स्वतन्त्र रूप मे रह सकता।

प्रश्त—चरित्र का सामजस्यपूर्ण विकास करने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है ? उत्तर—जिनका चरित्र उस रूप से गठित हुआ हो, उनका सग करना ही: इसका सर्वोत्कृष्ट उपाय है।

प्रश्त—वेद के विषय मे हमारा दृष्टिकोण किस प्रकार का होना चाहिए? उत्तर—वेदो के केवल उन्ही अशो को प्रमाण मानना चाहिए, जो युन्ति-विरोघी नहीं हैं। पुराणादि अन्यान्य शास्त्र वही तक ग्राह्म है, जहाँ तक वे वेद से अविरोघी हैं। वेद के पश्चात् इस ससार मे जहाँ कही जो भी धर्म-भावः आविर्मूत हुआ है, उसे वेद से ही गृहीत समझना चाहिए।

प्रस्त---यह चार यतों का काळ-विभाजन क्या प्रयोतियकास्त्र की प्रवता के जनसार निज्ञ है संपंता केवळ कवियल ही है है

उद्यर-नेवॉ म तो कड़ी ऐसे विमाजन का उस्केख नही है। यह पौरानिक सग की निरामार कल्पना मान है।

प्रस्त-दारु और मान के बीच गंग सचमुच कोई नित्य सम्यन्त है ? अपना साप संगोधक और कवियल?

उक्तर--इस विषय में अनेक तर्क किये जा सकते 🐔 किसी स्विट सिंबान्त पर पहुँचना बड़ा कठिन है। मासम होता है कि सन्द खीर क्या के बीच नित्य सम्बन्ध है पर पूर्णतया नहीं जैसा मापाओं की विविधता से सिब होता है। हाँ कोई सुरुग सम्बन्ध हो सकता है जिसे ब्रम सभी नहीं पकड़ पा को है।

प्रसा- गारत म कार्य-अचाकी कैसी होनी चाहिए?

चाहिए। ऐसे नेवल बारह नर-नेसरी ससार पर विवय प्राप्त कर सकते हैं परम्तु माल-मान्द भेडो हारा यह नहीं होने दा। बीर इसरे, विद्या व्यक्तिगत बारमें ने बनुनरम की शिक्षा नहीं देनी चाहिए, चाडे वड बादमें विचना ही बड़ाल्यान हो।

इसके परवानु स्वामी जी ने कुछ हिन्दू प्रतीकों की खबनति का वर्जन किया। उन्होंने बानमार्ग और अस्टिमार्ग का श्रेड समझाया। बास्तव में बानमार्ग बायों का या और इस्तिए उसने अधिकारी-विचार के दनन कड़ी नियम थे। भनित मार्ग को उत्पत्ति बाक्षियान्य से-वार्गेतर बादि सं हुई है इसकिए उसमें मनि भारी-विचार नहीं है।

प्रश्न-मारत व इस पुनस्त्वान स दासकरण नियम वया वार्य करेगा ?

उत्तर-दत्त बठ स चरित्रवान व्यक्ति निक्तकर सारे ससार को बाम्या रिमक्ता की बाद से पकावित कर देंगे। इसके तान साथ दूमरे धेनों में भी पूर्व क्त्यान होना। इस तरह बाहान सनिय और नैस्य जाति का सम्यूद्य होना। या जाति का अस्तित्व समाप्त हो आयमा--- वे कॉम आज जी काम कर रहे हैं वे सत्र बन्धे की सहायदा में निषे जार्येते। मारत की वर्षमान भावस्थवता है---धाविय-राक्ति ।

प्रश्न-स्या मनुष्य है' उत्तरामा बर्गागार्थाः पुनर्वेग्य समय है है

उत्तर-ही पुनर्जेन्य वर्षे पर निर्जेर राज्या है। यदि मनुष्य प्रमु के समाज आषरण गरे, दो नह पगु-मौति न लिय जादा है।

एक समय (सन् १८९८ ई०) मे इस प्रकार के प्रश्नोत्तर-काल मे स्वामी जी ने मूर्ति-पूजा की उत्पत्ति बौद्ध युग मे मानी थी। उन्होने कहा था--पहले गोद्ध चैत्य, फिर स्तूप, और तत्पक्चात् वुद्ध का मन्दिर निर्मित हुआ। उसके साथ ही हिन्दू देवताओं के मन्दिर खडे हुए।

प्रवन-नया कुण्डलिनी नाम की कोई वास्तविक वस्तु इस स्थूल शरीर के

भीतर है ?

उत्तर-श्री रामकृष्ण देव कहते थे, 'योगी जिन्हे पद्म कहते हैं, वास्तव मे वे मनुष्य के शरीर मे नहीं हैं। योगाम्यास से उनकी उत्पत्ति होती है।

प्रश्न<del>- क्</del>या मूर्ति-पूजा के द्वारा मुक्ति-लाभ हो सकता है <sup>?</sup>

उत्तर-पूर्ति-पूजा से साक्षात् मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, फिर भी वह मुक्ति-प्राप्ति मे गोण कारणस्वरूप है—सहायक है। मूर्ति-पूजा की निन्दा करना उचित नहीं, क्योंकि बहुतों के लिए मूर्ति-पूजा ही अद्वैत ज्ञान की उपलब्धि के लिए मन को तैयार कर देती है—और केवल इस अद्वैत-ज्ञान की प्राप्ति से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है।

प्रश्न—हमारे चरित्र का सर्वोच्च आदर्श क्या होना चाहिए <sup>?</sup>

उत्तर--त्याग।

प्रश्त—बौद्ध घर्म ने अपने दाय के रूप मे भ्रष्टाचार कैसे छोडा ?

उत्तर--बौद्धो ने प्रत्येक भारतवासी को भिक्षु या भिक्षुणी बनाने का प्रयत्न किया था। परन्तु सब लोग तो वैसा नहीं हो सकते। इस तरह किसी भी व्यक्ति के साघुवन जाने से भिक्षु-भिक्षुणियो में ऋमश शिथिलता आती गयी। और भी एक कारण था—धर्म के नाम पर तिब्बत तथा अन्यान्य देशों के बर्बर आचारो का अनुकरण करना। वे इन स्थानो मे घर्म-प्रचार के हेतु गये और इस प्रकार उनके भीतर उन लोगो के दूषित आचार प्रवेश कर गये। अन्त मे उन्होंने भारत मे इन सब आचारो को प्रचलित कर दिया।

प्रश्न—माया क्या अनादि और अनन्त है ?

उत्तर-समिष्ट रूप से अनादि-अनन्न अवश्य है, पर व्यष्टि रूप से सान्त है। प्रश्न--- ब्रह्म और माया का बोघ युगपत् नहीं होता। अत उनमें से किसी-की भी पारमार्थिक सत्ता एक दूसरे से अद्मृत कैसे सिद्ध की जा सकती है ?

उत्तर-उसको केवल साक्षात्कार द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है। जब व्यक्ति को ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, तो उसके लिए माया की सत्ता नहीं रह जाती, जैसे रस्सी की वास्तविकता जान लेने पर सर्प का श्रम फिर उत्पन्न नहीं होता।

प्रस्न-माया क्या है?

उत्तर—सारतव में बस्तु केवल एक ही है—माहे उसकी चैतन्य कही या बढ़। पर उनमें से एक को हुतरे से निवात स्ववन मानना वेचल कठिन ही गड़ी असम्मद है। इसीको माया या अज्ञात कहते हैं।

प्रश्न-मृक्ति क्या 🛊 ?

उत्तर—मुस्ति का बचे है पूर्व स्वायीमता—सूम और असूम दोगों मकार है दलतों से मुक्त हो बाला। कोहे की मुबका भी म्यूबका ही है बीर सोने की मुक्त भी मुक्त हो। भी समझ्या देव कहते थे 'पैर में कोटा चुनने पर उसे निकामने के किए एक पूछरे कोटे की सावस्थकता होती है। कीटा निकल साने पर दोगों कोटे फेंक विशे बाते हैं। इसी तरह सल्प्रवृत्ति के द्वारा बच्य महत्तियों का दनन करना पहला है, परन्तु बाद से सल्प्रवृत्तियों पर भी विवय प्राप्त करनी सानी

उत्तर-पूष्ति के साथ इस्तर का कोई सम्बन्ध नहीं है। मुक्ति दो पहले से ही वर्षमान है।

प्रक्त—हमारे प्रौत्तर जिले पर्ने या 'जह' कहा चाता है यह देह सादि से उत्पन्न नहीं है, इसका क्या प्रमाण है?

उत्तर—धनारमा की माँति मैं या बहु मी वेद-मन बाबि से ही उत्तब होता है। वास्त्रविक मैं के बस्तित का एकमान प्रमान है सामात्तार।

प्रस्त- एच्या बानी भीर शक्या प्रस्त किसे कह धरवे हैं?

उत्तर—निवन्ने हृदय में जबाह त्रेस है और यो वयी जवस्त्रामों में नर्रेत दान का पात्रारंकार करता है, बही उच्चा जानी है। और सम्मा मन्द वह है भी परतारता के प्राम बीमारता की जिसम करते वज्वकिन कर यमार्थ जानसम्मत हो गया है, वो प्रस्ते त्रेस करता है और विद्यास हृदय यमने किए दसन करता है। जान और मस्ति में से विशो युक्त ना पस स्कर्त की हुनरे की निन्मा करता है यह न यो जानी है, न मन्द्र—नह यो जोगी और नुर्वे हैं।

प्रस्त---ईरकर की सेवा करने की क्या जावस्वकता है?

उत्तर--- परि तुन एक बार ईश्वर के बस्तित्व को मान बैचे हो हो। उनकी ऐसा करने के मेक्ट कारण वालीये। सनी शास्त्री के माताबुधार मानवरेखा का नर्म हैं 'स्मरण'। यदि तुम ईश्वर के बस्तित्व में विकास राजदे हो, हो तुम्हारे जीवन में पन पन पर कनको स्थाप करने का होंद्र सामने बामेगा।

प्रस्त- रूपा मायाबाब अदैतवाब से जिन है ?

उत्तर-नहीं, दोनो एक ही हैं। मायावाद को छोड अद्वैतवाद की और कोई भी व्याख्या सम्भव नही।

प्रश्न--ईश्वर तो अनन्त हैं, वे फिर मनुष्य रूप घारण कर इतने छोटे किस

प्रकार हो सकते हैं?

उत्तर—यह सत्य है कि ईश्वर अनन्त है। परन्तु तुम लोग अनन्त का जो अर्थ सोचते हो, अनन्त का वह अर्थ नहीं है। अनन्त कहने से तुम एक विराट् जड सत्ता समझ बैठते हो। इसी समझ के कारण तुम भ्रम मे पड गये हो। जब तुम यह कहते हो कि भगवान् मनुष्य रूप घारण नहीं कर सकते, तो इसका अर्थ तुम ऐसा समझते हो कि एक विराट् जड पदार्थ को इतना छोटा नही किया जा सकता। परन्तु ईश्वर इस अर्थ मे अनन्त नही है। उसका अनन्तत्व चैतन्य का अनन्तत्व है। इसलिए मानव के आकार मे अपने को अभिव्यक्त करने पर भी उनके स्वरूप को कुछ भी क्षति नहीं पहुँचती।

प्रका-कोई कोई कहते हैं कि पहले सिद्ध वन जाओ, फिर तुम्हे कर्म करने का ठीक ठीक अघिकार होगा, परन्तु कोई कहते हैं कि शुरू से ही कर्म करना, दूसरो की सेवा करना उचित है। इन दो विभिन्न मतो का सामजस्य किस

प्रकार हो सकता है?

उत्तर---तुम तो दो अलग अलग बातों को एक मे मिलाये दे रहे हो, इसलिए भ्रम मे पड गये हो। कर्म का अर्थ है मानव जाति की सेवा अथवा घर्म-प्रचार-कार्य। यथार्थं प्रचार-कार्य मे अवश्य ही सिद्ध पुरुष के अतिरिक्त और किसीका अघिकार नहीं है, परन्तु सेवा मे तो समी का अधिकार है, इतना ही नही, जब तक हम दूसरो से सेवा ले रहे हैं, तब तक हम दूसरो की सेवा करने को बाघ्य मी हैं।

# (ब्रुकलिन नैतिक सभा, ब्रुकलिन, अमेरिका)

प्रश्न—आप कहते हैं कि सब कुछ मगल के लिए ही है, परन्तु देखने मे आता है कि ससार सब ओर अमगल और दुख-कष्ट से घिरा है। तो फिर आपके मत के साथ इस प्रत्यक्ष दीखनेवाले व्यापार का सामजस्य किस प्रकार हो सकता है?

उत्तर--आप यदि पहले अमगल के अस्तित्व को प्रमाणित कर सकें, तभी मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सक्रूंगा। परन्तु वैदान्तिक घर्म तो अमगल का अस्तित्व ही स्वीकार नही करता। सुख से रहित अनन्त दु ख कही हो, तो उसे अवश्य प्रकृत अमगल कहा जा सकता है। पर यदि सामयिक दुख-कष्ट हृदय की कोमलता भीर महत्ता में विक्र कर अनुष्य की बनन्त सुख की बीर बग्नसर कर दे, शो फिर उसे समग्रह नहीं नहां का सनता वस्ति उसे तो परम मगस रहा का सनता है। जब तक हम मह वनुसन्धान नहीं कर सेवे कि किसी बस्तू का बनन्त के राज्य म क्या परियाम होता है। तब तक हम उसे बरा नहीं कह सबते।

चैतान की चपासका हिन्द वर्ग का सम नहीं है। मानव साति कमोप्तति के मार्ग पर चम रही है, परला सब कोग एक ही प्रकार की स्थिति में नहीं पहेंच सके हैं। इमीसिए पर्श्विव जीवन म कोई कोई कोन सम्यान्य व्यक्तियों की सपेशा स्मित्र महानु सीर पवित्र देवे बाते हैं। प्रत्येक मनुष्य के ब्रिय उसके क्षपने वर्तमान उप्रति-क्षेत्र के मीठर स्वयं को उप्रत बनाने के लिए बक्सर विद्यमान है। हम अपना नारा नहीं कर सकते. हम अपने मीठर की बीवनी शक्ति को नष्ट या दुर्वह नहीं कर सक्ते परन्तु जस सक्ति को विभिन्न विद्या में परिवासित करने के क्रिए इस स्वतन्त्र हैं।

प्रस्त--पार्भिक वह बस्तु की सत्यता त्या हुनारे गण की केवल करपना नहीं **1**?

उत्तर-मेरे मत म बाह्य कानू की बच्च्य एक तत्ता है-इगारे यह के विकार के बाहर भी उसका एक बस्तिए है। चैतन्य के वसविकास-कम महासु विकास का अनवर्गी होकर यह समय बिरव उपति के पय पर बयसर ही रहा है। चैतन्य का मह क्रमविकास जड के जमविकास से पुनक है। वह का क्रमविकास वैदाय की विकास-प्रयासी का सुक्क या प्रतीकस्वकंप है। किन्तु असके झारा इस प्रवासी की स्मान्या नहीं हा सकती। क्रांशन पार्विक परिस्थिति में बढ़ रहने के कारण हम अभी तक स्थानित्व नहीं प्राप्त नर सके हैं। यब तक हम तथ उच्चतर मूमि में नहीं पहुँच जाते. जहाँ हम अपनी सन्तरारमा के परम सम्मना की पकट करमें के उपयक्त यान बन आवे हैं तब तक हम प्रवृत स्पन्तिक की प्राप्ति नहीं कर सकते।

प्रस्त-- निम मनीह के पास पक्त कम्मा म विद्यु को से बाकर उनसे प्रस राया था कि सिया क्यान किये हुए पाप के फक से अन्या हुआ है। अववा क्याने साता विता के वाप के फाउ स-अभ समस्या की मीमासा बाय किस प्रकार करेंगे ?

उत्तर—इस समस्या न पाप की बाद की से जाने का कोई भी प्रशेषक नहीं दीप पहला। को भी भरा दह विस्थान है कि शिम की वह अन्यता चमके पर्व प्रत्या कुत किमी कर्म का ही फाउ होगी। मेरे मठ में पूर्व अन्य को स्वीकार करने पर ही ऐसी समस्याओं की सीमाना ही नकती है।

प्रस्त--मृत्यु के परवान् हमारी भारधा क्या जानन्त की अवस्था की प्राप्त करती है?

उत्तर—मृत्यु तो केवल अवस्था का परिवर्तन मात्र है। देश-काल आपके ही भीतर वर्तमान है, आप देश-काल के अन्तर्गत नहीं है। बस इतना जानने से ही यथेष्ट होगा कि हम, इहलोक मे या परलोक मे, अपने जीवन को जितना पवित्र और महान् बनायेंगे, उतना ही हम उन भगवान् के निकट होते जायेंगे, जो सारे आध्यात्मिक सौन्दर्य और अनन्त आनन्द के केन्द्रस्वरूप है।

₹

# (ट्वेन्टिएय सेन्चुरी क्लब, बोस्टन, अमेरिका)

प्रश्न—क्या वेदान्त का प्रभाव इसलाम घर्म पर कुछ पडा है ?

उत्तर—वेदान्त मत की आध्यात्मिक उदारता ने इसलाम धर्म पर अपना विशेष प्रभाव डीला था। भारत का इसलाम धर्म ससार के अन्यान्य देशों के इसलाम धर्म की अपेक्षा पूर्ण रूप से भिन्न है। जब दूसरे देशों के मुसलमान यहाँ आकर भारतीय मुसलमानों को फुसलाते हैं कि तुम विधिमयों के साथ मिल-जुलकर कैसे रहते हो, तभी अशिक्षित कट्टर मुसलमान उत्तेजित होकर दगा-फसाद मचाते हैं।

प्रश्न---वया वेदान्त जाति-भेद मानता है?

उत्तर—जाति-भेद वेदान्त धर्म का विरोधी है। जाति-भेद एक सामाजिक प्रथा मात्र है और हमारे वह वह आचार्यों ने उसे तोड़ने के प्रयत्न किये है। बौद्ध धर्म से लेकर सभी सम्प्रदायों ने जाति-भेद के विरुद्ध प्रचार किया है, परन्तु ऐसा प्रचार जितना ही वढता गया, जाति-भेद की प्रखला उतनी ही दृढ होती गयी। जाति-भेद की उत्पत्ति भारत की राजनीतिक सस्याओं से हुई है। वह तो वश-परम्परागत व्यवसायों का समवाय (trade guild) मात्र है। किसी प्रकार के उपदेश की अपक्षा यूरोप के साथ व्यापार-वाणिज्य की प्रतियोगिता—ने जाति-भेद को अधिक मात्रा में तोड़ा है।

प्रश्न-वेदो की विशेषता किस वात मे है?

उत्तर—वेदो की एक विशेषता यह है कि सारे शास्त्र-ग्रन्थों में एकमात्र वेद ही बारम्बार कहते हैं कि वेदों के भी अतीत हो जाना चाहिए। वेद कहते हैं कि वे केवल बाल-बुद्धि व्यक्तियों के लिए लिखे गये हैं। इसलिए विकास कर चुकने पर वेदों के परे जाना पड़ेगा।

प्रश्न-आपके मत मे प्रत्येक जीवात्मा क्या नित्य सत्य है ?

उत्तर—जीवात्मा मनुष्य की वृत्तियो की समंप्टिस्वरूप है, और इन वृत्तियो का प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। इसलिए यह जीवात्मा अनन्त काल के किए कमी शरम नहीं हो सकती। इस मामिक जगत्-मणंज के भीशर ही उसकी सरवता है। जोबारमा तो विचार और स्मृति की समस्टि है—बह नित्प संख कैसे हो सबती है।

प्रका-भारत में बीद वर्ग का पतन क्यों हुआ ?

उत्तर---वास्त्रथ में भारत में बीद वर्ग का लोग गही हुवा। वह एक विधट् सामाविक बान्योमन मात्र था। बूढ के पहुछे अब के नाम सं दवा अस्य विभिन्न कारनो से बहुद प्राणिहिंद्या होती की लीर लोग बहुद सम्पान एक बानिय-आहार करते थे। बूढ के उपवेश के फल से मचपान भीर जीव-क्रमा का मारत से प्राय-कीर सा है। पदा है।

¥

(समेरिका के हार्डक्रोड में 'बारमा, ईस्वर और वर्धन' निजय पर स्वामी मी का एक मानक समान्य होने पर वहाँ के बोताओं ने कुछ प्रस्त युद्धे थे। वे प्रस्त सवा प्रतके प्रसार मोबे निये अये हैं।)

वर्षकों में से एक ने कहा---- अवर पुरोहित कीय नरक की का का के बारे में बार्वे करना क्रीव दे ती कीयों पर से उनका प्रशास की उठ बास।

उत्तर—उठ बाय दो अच्छा हो हो। सगर बातक से कोई किसी सर्मको मानदा है, तो बस्तुत उसका कोई मी धर्म नहीं। इससे तो मनुष्य को इसकी पास्तिक प्रकृति के बनाय समझी हैंसी प्रकृति के बारे से उपयेश देना कहीं अच्छा है।

प्रकार कवास उन्नका वना प्रकार कवार स उपवध बना कहा कच्छा है। प्रका— जब प्रभू (देसा) ने यह कहा कि स्वर्गका चन्य देस ससार से नहीं है पो दससे जनका क्या साम्यंवा?

उत्तर---यह कि स्वर्ग का राज्य हमारे कवर है। यहूवी लोगों का विस्वास या कि स्वर्ग का राज्य हसी पृथ्वी पर है। पर हैसा मसीह ऐसा नहीं मानदें ने।

प्रकार क्या आप मानते हैं कि जनुष्य का विकास पत्तु से हुआ है? उत्तर—मैं मानता हूँ कि विकास के नियम के अनुसार कैंचे स्टार के प्राची अपेक्षाकृत निवन स्टार है विकसित हुए हैं।

उत्तर—हाँ कुछ ऐसे जोषी से भेरी मंट हुई है, वो कहते हैं कि उन्हें अपने पिछमं वीधन की बार्जे बाद है। वे इतना उत्तर उठ चुके हैं कि अपने पूर्व बन्स की बार्जे बाद कर सकते हैं।

१ यह पावच 'विवेकानम्ब बाह्रिय' हिलीय बांड ये प्रकाशित हुआ है। स

प्रश्न—ईसा मसीह के कूस पर चढने की वात मे क्या आपको विश्वास है ? उत्तर—ईसा मसीह ईश्वर के अवतार थे। कोई उन्हे मार नही सकता था। देह, जिसको कूस पर चढाया गया, एक छाया मात्र थी, एक मृगतृष्णा थी।

प्रश्न—अगर वे ऐसे छाया-शरीर का निर्माण कर सके, तो क्या यह सबसे वडा चमत्कारपूर्ण कार्य नहीं है ?

उत्तर—चमत्कारपूर्ण कार्यों को मैं आध्यात्मिक मार्ग का सबसे वडा रोडा मानता हूँ। एक बार बुद्ध के शिष्यों ने उनसे एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा की, जो तथाकथित चमत्कार दिखाता था—वह एक कटोरे को बिना छुए ही काफ़ी ऊँचाई पर रोके रखता था। उन लोगों ने बुद्ध को वह कटोरा दिखाया, तो उन्होंने उसे अपने पैरों से कुचल दिया और कहा—कभी तुम इन चमत्कारों पर अपनी आस्था मत आघारित करों, विल्क शाश्वत सिद्धान्तों में सत्य की खोज करों। बुद्ध ने उन्हें सच्चे आन्तरिक प्रकाश की शिक्षा दी—वह प्रकाश, जो आत्मा की देन हैं और जो एकमात्र ऐसा विश्वसनीय प्रकाश है, जिसके सहारे चला जा सकता है। चमत्कार तो केवल मार्ग के रोडे हैं। उन्हें हमे रास्ते से अलग हटा देना चाहिए।

प्रश्न-- क्या आप मानते हैं कि 'शैलोपदेश' सचमुच ईसा मसीह के हैं ?

उत्तर—हाँ, मैं ऐसा मानता हूँ। और इस सम्बन्ध मे मैं अन्य विचारको की तरह पुस्तको पर ही मरोसा करता हूँ, यद्यपि मैं यह भी समझता हूँ कि पुस्तको को प्रमाण बनाना बहुत ठोस आघार नहीं है। पर इन सारी बातो के बावजूद हम सभी 'शैलोपदेश' को नि सकोच अपना पथप्रदर्शक मान सकते हैं। जो हमारी अन्तरात्मा को जैंचे, उसे हमे स्वीकार करना है। ईसा के पाँच सौ साल पहले बुद्ध ने उपदेश दिया था और सदा उनके उपदेश आशीषो से भरे रहते थे। कभी उन्होंने अपने जीवन में अपने कार्यों अथवा अपने शब्दो से किसीकी हानि नहीं की, और न जरथुष्ट्र अथवा कम्भ्यूशस ने ही।

4

(निम्नलिखित प्रक्तोत्तर अमेरिका में दिये हुए विभिन्न भाषणों के अन्त में हुए थे। वहीं से इनका सग्रह किया गया है। इनमे से यह अमेरिका के एक सवाद-पत्र से सगृहीत है।)

प्रश्न--आत्मा के आवागमन का हिंदू सिद्धान्त क्या है?

उत्तर—वैज्ञानिको का ऊर्जा या जड-सधारण (conservation of energy or matter) का सिद्धान्त, जिस भित्ति पर प्रतिष्ठित है, आवागमन का सिद्धान्त भी उसी भित्ति पर स्थापित है। इस सिद्धान्त (conservation of energy or

matter) का प्रकृति नर्वप्रयम हमारे देश ने एक दार्गितक में ही किया था। प्राचीन ऋषि मृद्धि पर विश्वाग गर्दा बच्चों से । 'मृद्धि' बच्च में हालाई विश्वण्या ि— इत्र नहीं संबुध वाहोता अभाव शिभार वी उलानि । महसमम्बर है। जिन प्रशास्त्राज का आदि कही है। उसी प्रशास मुख्यिका मी। मादि नहीं है। र्रेप्टर और मुख्यिमानो हो गमानाग्त्रर नेपाओं व नमान है---उनरा न मार्टि है म अस्त-ने निय पुरुष है। मुख्ट व बारे में हमारा मत यह है-कि में। है मोर रहेगी। भाषांत्र बंगरानियां की भारत में पर बान मीतनी है-वट है परवर्त-गृहित्तुना। कां भी बने कुल नहीं है क्यारि गव धर्मी का मार एक ही है।

प्रस्त-भारत की रिवर्ण उननी उपत करो नहीं है? उत्तर-विभिन्न गर्वयों व अनेत अगस्य जार्गियों ने भारत पर सामगण शिया या प्रयानक वर्ताके नारण मार्ग्याय महिमार्च इतनी बनुप्रक है। किर इसय राज दोय हो। भारतदासिया ने निजी भी हैं।

किमी समय अमेरिका म स्वामी जी है कहा यथा था कि हिम्दू धर्म ने नभी हिमी अन्य पर्याजनान्त्रां को अपन धर्म म नहीं मिलाया है। इसके उत्तर म उन्हेंनि बहा "वैश पूर्व के लिए बुढ़देव के पाल एक विरोध सन्देश वा उसी प्रशास परिचम के लिए मेरे पात भी एक सन्देश है।

प्रश्त--- जाप नरा यहाँ (अमरिशा म) हिन्तू धर्म क नियानसाप अनुष्ठान

बादि को पताना चाहते हैं।

उत्तर-मी तो वेशक दार्धनिक इत्यों का ही अचार कर पहा हैं।

प्रस्त-नया भाषको पेना शक्षी शासम होता कि यदि भागी नरक का कर मनुष्य के सामने हैं हटा दिवा जाय तो निभी भी कर से उसे काब मे रखना जसम्मर्व ही जावगा ?

उत्तर-नदी वस्किमें तो यह समझता है कि सब की बपेका हृदय में भैग भीर साम्रा का तकार होने से वह अधिक अवडा हो सकेगा।

(स्वामी जी ने २५ वार्ज तन् १८९६ ई जी तंत्रुक्त राष्ट्र समेरिका के हॉर्बर्ड विश्वविद्यालय जी जीवृद्द वर्त्वानिक समा में वैदान्त वर्षान है बारे में एक ध्याक्यान विमा ना । स्थानकान समाप्त होने पर बोताओं के सान निम्नक्तिकार प्रकृतीलर हुए ।)

प्रका-मैं यह जानना चाहता हैं कि भारत से वार्चनिक विकास की बर्तसान अवस्या कैसी है ? प्रन सब बातों की वहाँ आजनक नहीं तक आलोचना होती है ?

उत्तर—मैंने पहले ही कहा है कि भारत मे अधिकाश लोग द्वैतवादी है। अद्वैतवादियों की सख्या वहुत अल्प है। उस देश मे (भारत मे) आलोचना का प्रवान विषय है मायावाद और जीव-तत्त्व। मैंने इस देश मे आकर देखा कि यहाँ के श्रमिक ससार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थित से भली भाँति परिचित है, परन्तु जब मैंने उनसे पूछा, 'वर्म कहने से तुम क्या समझते हो, अमुक अमुक सम्प्रदाय का वर्म-मत किस प्रकार का है', तो उन्होंने कहा, 'ये सब वातें हम नहीं जानते—हम तो वस चर्च मे जाते भर हैं।' परन्तु भारत मे किसी किसान के पास जाकर यदि में पूछूं कि तुम्हारा शासनकर्ता कौन है, तो वह उत्तर देगा, 'यह वात मैं नहीं जानता, मैं तो केवल टैक्स (कर) दे देता हूँ।' पर यदि मैं उससे घर्म के विषय मे पूछूं, तो वह तत्काल वता देगा कि वह द्वैतवादी है, और माया तथा जीव-तत्त्व के सम्बन्ध मे वह अपनी घारणा को विस्तृत रूप से कहने के लिए भी तैयार हो जायगा। वे लिखना-पढना नहीं जानते, परन्तु इन वातों को उन्होंने साधु-सन्यासियों से सीखा है, और इन विषयों पर विचार करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। दिन भर काम करने के पश्चात् पेड के नीचे बैठकर किसान लोग इन सब तत्त्वों पर विचार किया करते हैं।

प्रश्त—कट्टर या असल हिन्दू किसे कह सकते हैं ? हिन्दू धर्म मे कट्टरता (orthodoxy) का क्या अर्थ है ?

उत्तर—वर्तमान काल में तो खान-पान अथवा विवाह के विषय मे जातिगत विधि-निषेध का पालन करने से ही कट्टर या असल हिन्दू हो जाता है। फिर वह चाहे जिस किसी धर्म-मत मे विश्वास क्यो न करे, कुछ बनता-बिगडता नहीं। मारत मे कभी भी कोई नियमित धर्मसघ या चर्च नहीं था, इसलिए कट्टर या असल हिन्दूपन गठित तथा नियमित करने के लिए सघवद्ध रूप से कभी चेष्टा नहीं हुई। सक्षेप मे हम कह सकते हैं कि जो वेदो मे विश्वास रखते हैं, वे ही असल या कट्टर हिन्दू हैं। पर वास्तव मे, देखने में यह आता है कि द्वैतवादी सम्प्रदायों मे से अनेक केवल वेद-विश्वासी न होकर पुराणों मे ही अधिक विश्वास•रखते हैं।

प्रश्त--आपके हिन्दू दर्शन ने यूनानियों के स्टोइक दर्शन पर किस प्रकार प्रभाव डाला था ?

१ सम्भवत ईसा से ३०८ वर्ष पूर्व ग्रीस के दार्शनिक जीनो (Zeno) ने इस दर्शन का प्रचार किया था। इनके मत से, सुख-दु ख, भला-बुरा, सब विषयीं में समभावसम्पन्न रहना और अविचलित रहकर सबको सहना ही मनुष्य जीवन का परम पुरुषार्थ है। स०

दतर—पहुछ सम्भव है कि स्वयं सिक्तवरिया निवानियों हारा उस पर बुध प्रमाद बाना था। ऐसा सन्देह किया जाता है कि पारणापीरता के उपदेशों में सीरय वर्षन का प्रभाव विद्यामण है। भी ही। हमारी यह पारणा है कि सारम बर्दन हो विदेश निहित वार्षितित तत्वा का सूर्वन-विचार हारा मानन्व करने का सबसे प्रमाप प्रयत्न है। हम वेदों सह स क्लिस के माम का उन्तर्स्य पाते है—व्यत्नि प्रमुख करिली सारसायी।

--- जिन्होंने एन कपिस ऋषि को पहले प्रसव विधा ना।

प्रस्त—पारचारय विज्ञान ने साथ इस मत का विरोध कहाँ पर है ? उत्तर—विरोध कुछ भी मही है। वस्ति हमारे इस मत ने साथ पारचारय

विज्ञान का सार्द्रम ही है। हमारा परिणानकाद क्या आकास और प्राप करन ठीक मापक वाप्तिक दर्शनो ने निवान्त क रामान है। मापना परिमानवाद या कमितरास हमारे याग और साक्य वर्धन में पाया जाता है। बुग्टान्तरकरून बार्ति म परिपत होती है-बारवन्तरपरिवास अक्रव्यापुरात । देवस इसकी व्याप्या न विषय में पत्रविध ने साथ भावनात्य विकास का मत्रवेद है। पर्वजि की परिभाम की स्थावया आध्यारियक है। वे कहते हैं--बार एवा किसान संपर्त चैत में पानी देने के स्थिप पास ने ही जलाश्चर से पानी संना पाहदा है तो वह वस पानी को रीक रखनेवाले हार को सोख यर देता है—निमित्तसप्रयोजक प्रकृतीयाँ बरबमेदल्तु स्तः क्षेत्रिकवत्। उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य पहछे स ही मनन्त हैं केवळ इत सब विभिन्न जनस्वा-वकस्ती हारी या प्रतिबन्ता ने उसे बद्ध कर रखा है। इन प्रतिबन्धों को हटाने साथ से ही उसकी वह समन्त धनित बड़े देय के साथ मिम्बन्त होन करती है। विर्यक् गोनि से समुख्यत्व पृद्ध भाव से निहित्त है मनुष्क परिस्थिति चपस्थित होने पर यह तत्वान हो भानव क्य मे समिन्यक्त हो भाता है। उसी प्रकार उपमुक्त सुयोग तथा अवसर उपस्थित होत पर मनुष्य के भीतर को देश्यराज निकामान है यह अपने की अधित्यक्त कर वेता है। इसकिए वामुनिक नुतन मदानायवासी के साथ निवाब करने की निवेत कुछ नहीं है। उदा हरपार्च विवय-मध्यक्ष के विकाल्य के सम्बन्ध में सास्य मत के साव आयुनिक सरीर विकास (Physiology) का बहुत ही जीवा महायेष है।

प्रस्त-परन्तु साप कौना की प्रसृति शिक्ष है।

१ व्येतास्थ्यरोगनिवद् ॥५१२॥

उत्तर—हाँ, हमारे मतानुसार मन की समस्त शक्तियों को एकमुखी करना ही ज्ञान-लाभ का एकमात्र उपाय है। वहिर्विज्ञान मे वाह्य विषयों पर मन को एकाग्र करना होता है और अन्तर्विज्ञान मे मन की गित को आत्माभिमुखी करना पडता है। मन की इस एकाग्रता को ही हम योग कहते हैं।

प्रश्न—एकाग्रता की दशा में क्या इन सब तत्त्वों का यथार्थ ज्ञान आप ही आप प्रकट होता है ?

उत्तर—योगी कहते है कि इस एकाग्रता शक्ति का फल अत्यन्त महान् है। उनका कहना है कि मन की एकाग्रता के बल से ससार के सारे सत्य—वाह्य और अन्तर दोनो जगत् के सत्य—करामलकवत् प्रत्यक्ष हो जाते हैं।

प्रश्न-अद्वेतवादी सृष्टि-तत्त्व के विषय मे क्या कहते हैं ?

उत्तर—अद्वैतवादी कहते है कि यह सारा सृष्टि-तत्त्व तथा इस ससार मे जो कुछ भी है, सब माया के, इस आपातप्रतीयमान प्रपच के अन्तर्गत है। वास्तव मे इस सबका कोई अस्तित्व नही है। परन्तु जब तक हम बद्ध हैं, तब तक हमे यह दृश्य जगत् देखना पडेगा। इस दृश्य जगत् मे घटनाएँ कुछ निर्दिष्ट कम के अनुसार घटती रहती हैं। परन्तु उसके परे न कोई नियम है, न कम। वहाँ सम्पूर्ण मुक्ति —सम्पूर्ण स्वाधीनता है।

प्रश्न-अद्वैतवाद क्या द्वैतवाद का विरोधी है?

उत्तर—उपिनषद् प्रणालीबद्ध रूप से लिखित न होने के कारण जब कभी दार्शनिकों ने किसी प्रणालीबद्ध दर्शनशास्त्र की रचना करनी चाही, तब उन्होंने इन उपिनषदों में से अपने अभिप्राय के अनुकूल प्रामाणिक वाक्यों को चुन लिया है। इसी कारण सभी दर्शनकारों ने उपिनषदों को प्रमाण रूप से ग्रहण किया है,—अन्यथा उनके दर्शन को किसी प्रकार का आधार ही नहीं रह जाता। तो भी हम देखते हैं कि उपिनषदों में सब प्रकार की विभिन्न चिन्तन-प्रणालियों विद्यमान हैं। हमारा यह सिद्धान्त है कि अद्धैतवाद द्वैतवाद का विरोधी नहीं है। हम तो कहते हैं कि चरम ज्ञान में पहुँचने के लिए जो तीन सोपान हैं, उनमें से द्वैतवाद एक है। धर्म में सर्वदा तीन सोपान देखने में आते हैं। प्रथम—द्वैतवाद। उसके बाद मनुष्य अपेक्षाकृत उच्चतर अवस्था में उपस्थित होता है—वह है विशिष्टा-द्वैतवाद। और अन्त में उसे यह अनुभव होता है कि वह समस्त विश्व- ब्रह्माण्ड के साथ अभिन्न है। यही चरम दशा अद्वैतवाद है। इसलिए इन तीनों में परस्पर विरोध नहीं है, बल्कि वे आपस में एक दूसरे के सहायक या पूरक हैं।

प्रश्न--माया या अज्ञान के अस्तित्व का क्या कारण है ?

जत्तर-कार्य-कारण सवात की सीमा के बाहर 'क्यो' का प्रस्त नहीं पूर्ण जा सकता । माया-राज्य के मीतर ही 'क्यों' का प्रस्त पूर्ण जा सकता है। इन कहुँ हैं कि यदि व्यायसास्त्र के कपूगार यह प्रक्त पूर्ण सका जाय त्याँ हम उसका स्त्रत होंगे। उसके पहुंके उसका उत्तर देने का हुये अविकार नहीं है।

प्रकृत-समय दिवर क्या मामा के अन्तर्गत है ?

प्रकल—उस पूर्व निरोश सत्ता को जानने की विशेष प्रवाली कीन सी है? 
जारा—हुमारे अब से बी प्रवाहियाँ है। उनसे से एक ती अस्तिनावधीयक 
मा महीत मार्ग है बीर हुस्दी नारिकालकोयक या निवृत्ति सार्थ है। अममेनक 
मार्ने से सार्थ निव्हाल क्या है—सींग एक से हुम प्रेम के हाए उस पूर्व बस्तु की मार्य 
करते को पेटन कर रखे हैं। अबि मेम की परिक्ष बनना पूर्वा बसा दो बाम यो हम 
वर्षी किम-मेम से गुल्व बायोंग। हुस्द एक में निर्देश की प्रवाह पह सार्थ से हम 
पह नहीं एक प्रकार को सावना करती प्रवाह है। इस सावना में बित्त की में 
कोई दरंग मन को बहिसुंबी बनाने की चेक्स करती है स्वस्त प्रकारित हो बात 
पत्रता है। अस्त से मार्ग हो मार्ग मर बाता है तब स्वस्त स्वस्त प्रकारित है सा

प्रका—तर तो यह विषयी (काता था त्रण्टा) की विषय (त्रेय मा वृस्य) में बता देने की जबस्था हुई है

उत्तर—विपनी को विपन में नहीं बरत् विपय को विपयी से दुवा देने की। बास्तर में यह पगद विकीन ही जाता है नेवक मैं यह पाता है—एकमात्र मैं ही बर्तमान पहला है। प्रश्न—हमारे कुछ जर्मन दार्शनिको का मत है कि भारतीय भिक्तवाद सम्भवत पाश्चात्य प्रभाव का ही फल है।

उत्तर—इस विषय में मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। इस प्रकार का अनुमान एक क्षण के लिए भी नहीं टिक सकता। भारतीय भिक्त पाश्चात्य देशों की भिक्त के समान नहीं है। भिक्त के सम्बन्ध में हमारी मुख्य धारणा यह है कि उसमें भय का भाव बिल्कुल ही नहीं रहता—रहता है केवल भगवान के प्रति प्रेम। दूसरी बात यह है कि ऐसा अनुमान बिल्कुल अनावश्यक है। भिक्त की बात हमारी प्राचीनतम उपनिषदों तक में विद्यमान हैं और ये उपनिषद् ईसाइयों की बाइबिल से बहुत प्राचीन हैं। सहिता में भी भिक्त का बीज देखने में आता है। फिर 'भिक्त' शब्द भी कोई पाश्चात्य शब्द नहीं है। वेद-मन्त्र में 'श्रद्धा' शब्द का जो उल्लेख है, उसीसे क्रमश भिक्तवाद का उद्भव हुआ था।

प्रश्न—ईसाई वर्म के सम्बन्व मे भारतवासियो की क्या घारणा है ?

उत्तर—बडी अच्छी घारणा है। वेदान्त सभी को ग्रहण करता है। दूसरे देशों की तुलना में भारत में हमारी वर्म-शिक्षा का एक विशेषत्व है। मान लीजिए, मेरे एक लड़का है। मैं उसे किसी वर्ममत की शिक्षा नहीं दूंगा, मैं उसे प्राणायाम सिखांऊँगा, मन को एकाग्र करना सिखाऊँगा और थोडी-बहुत सामान्य प्रार्थना की शिक्षा दूंगा, परन्तु वैसी प्रार्थना नहीं, जैसी आप समझते हैं, वरन् इस प्रकार की कुछ प्रार्थना—'जिन्होंने इस विश्व-ब्रह्माण्ड की सृष्टि की है, मैं उनका घ्यान करता हूँ—वे मेरे मन को ज्ञानालोक से आलोकित करें।'' इस प्रकार उसकी घर्म-शिक्षा चलती रहेगी। इसके वाद वह विभिन्न मतावलम्बी दार्शनिको एव आचार्यों के मत सुनता रहेगा। उनमें से जिनका मत वह अपने लिए सबसे अधिक उपयुक्त समझेगा, उन्हींको वह गुरु रूप से ग्रहण करेगा और वह स्वय उनका शिष्य वन जायगा। वह उनसे प्रार्थना करेगा, 'आप जिस दर्शन का प्रचार कर रहे हैं, वहीं सर्वोत्कृष्ट हैं, अतएव आप कृपा करके मुझे उसकी शिक्षा दीजिए।'

हमारी मूल वात यह है कि आपका मत मेरे लिए तथा मेरा मत आपके लिए उपयोगी नहीं हो सकता। प्रत्येक का साधन-पथ भिन्न भिन्न होता है। यह भी हो सकता है कि मेरी लड़की का साधन-मार्ग एक प्रकार का हो, मेरे लड़के का दूसरे प्रकार का, और मेरा इन दोनों से विल्कुल भिन्न प्रकार का। अत प्रत्येक व्यक्ति का इष्ट या निर्वाचित पथ भिन्न भिन्न हो सकता है,—और सब लोग अपने अपने साधन-मार्ग की वार्ते गुप्त रखते हैं। अपने साधन-पथ के विषय में केवल

१ ॐ तत्सवितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य घीमहि घियो यो न प्रचोदयात्।

क्योंकि हम इसरी से क्या विवाद करना नहीं चाहते। फिर, इस दूसरों के पास प्रकट करने से उनका कोई काम नहीं होता। नयोंकि प्रत्येक को ही अपना अपना मार्ग पुन केना पढता है। इसीकिए सर्वसामारण को केवक सर्वसामारणोपीमी वर्षन और सावना प्रचाली का ही उपवेख दिया का धकता है। एक वृष्टान्त जीनिए--- जनस्य उसे सुनकर भाप होंसेने। मान खीनिए, एक पैर पर खडे रहने से पायब मेरी जनति में कुछ सहायता होती हो। परम्तु इसी कारण सवि मैं समी को एक पैर पर खडे होने का उपवेश देने अर्थ ती क्या यह हुँसी की बात न होगी है ही चन्दा है कि में बैदनानी होऊँ बीर गेरी स्नी अब्दिनानी। मेरा कोई काना इच्छा करे तो ईसा बुद्ध ना मुहम्मद का उपासक बन सकता है वे उसके इन्हें है। हाँ यह अवस्य है कि उसे अपने बातिनत सामाधिक नियमी का पासन करना पडेता ।

मैं चानता हूँ और मेरे गुब—किसी तीसरे त्यक्ति को यह नही बताया जाता

प्रस्त-नया सब हिन्दुमी का बादि-विवास में विस्थास है ?

उत्तर--उन्हें बाध्य होकर जावियत नियम मानने पहते हैं। उनका नके ही उनमें विश्वास न ही पर तो भी वे सामाजिक नियमों का उस्संबन नहीं कर मकते ।

प्रस्त-इस प्राचायाम भीर एकावता का अभ्यास नया सब लोग करते 🖁 ?

उत्तर-ही पर कोई कोई कोन बहुद योडा इरते हैं--धर्मशास्त्र के मादेस का उस्मानन न करने के किए जितना करना परता 🕻 बस उदना ही करते 📳 भारत के मन्दिर यहाँ के गिरवानरों के समान नहीं हैं। बाहे तो कुछ ही सारे मन्दिर प्रापंत हो जायें तो भी कोगी को उनका नमान महसूत नहीं होगा। स्वर्ग की रुक्ता से पुत्र की रुक्ता से अवना रही प्रकार की और किसी कामना से कोम मन्दिर बनवाते हैं। ही सनवा है किसीने एक बढे भारी मन्दिर की प्रविध्ठा कर चसमें पूजा के किए जी-बार प्रतिहितों को भी नियुष्त कर दिया पर मुसे वहाँ बाने की कुछ भी आवश्यकता नहीं हैं. क्योंकि मेरा जो कुछ पूजा-याठ है, वह मेरे पर में ही होता है। प्रत्मेक वर में एक बक्तग कमरा होता है, जिसे ठानुर-वर मा पूजा-गृह' कहते हैं। बौधा-गृहण के बाद प्रत्येक बासक या वालिका का यह वर्तम्य ही बादा है कि वह पहुके स्वान करे, फिर पूजा संस्था कन्दनायि। उसकी इस पूत्रा या उपासना ना अर्च है—प्राप्तायाम ज्यान सवा निसी मन्त्र विश्वेष ना अप। भीर एक बात नी और विशेष ब्यान देना पहता है वह है---शामना के समय सरीर को हमेदा सीमा रणना। हमास निस्तास है कि मन के बस से प्रतीर को स्वस्य और तवल रक्षा जा धनता है। एक व्यक्ति दक्ष प्रशार पूजा

आदि करके चला जाता है, फिर दूसरा आकर वहाँ वैठकर अपना पूजा-पाठ आदि करने लगता है। सभी निस्तव्य भाव से अपनी अपनी पूजा करके चले जाते हैं। कभी कभी एक ही कमरे मे तीन-चार व्यक्ति वैठकर उपासना करते हैं, परन्तु उनमे से हर एक की जपामना-प्रणाली भिन्न भिन्न हो सकती है। इस प्रकार की पूजा प्रतिदिन कम से कम दो वार करनी पडती है।

प्रश्न—आपने जिस अद्वैत-अवस्था के वारे में कहा है, वह क्या केवल एक आदर्श है, अथवा उसे लोग प्राप्त भी करते हैं ?

उत्तर—हम कहते हैं कि वह ययायं है—हम कहते हैं कि वह अवस्था उपलब्ध होती है। यदि वह केवल थोथी वात हो, तब तो उसका कुछ भी मूल्य नहीं। उस तत्त्व की उपलब्धि करने के लिए वेदों में तीन उपाय बतलायें गये हैं—अवण, मनन और निदिघ्यासन। इस आत्म-तत्त्व के विषय में पहले श्रवण करना होगा। श्रवण करने के बाद इस विषय पर विचार करना होगा—आंखें मूंदकर विश्वास न कर, अच्छी तरह विचार करके समझ-बूझकर उस पर विश्वास करना होगा। इस प्रकार अपने सत्यस्वरूप पर विचार करके उसके निरन्तर घ्यान में नियुक्त होना होगा, तव उसका साक्षात्कार होगा। यह प्रत्यक्षानुभूति ही यथार्थ धर्म है। फेवल किसी मतवाद को स्वीकार कर लेना धर्म का अग नहीं है। हम तो कहते हैं कि यह समाधि या ज्ञानातीत अवस्था ही धर्म है।

प्रश्न—यदि आप कभी इस समाघि अवस्था को प्राप्त कर लें, तो क्या आप उसका वर्णन भी कर सकेंगे ?

उत्तर—नही, परन्तु समाघि अवस्था या पूर्ण ज्ञान की अवस्था प्राप्त हुई है या नहीं, इस बात को हम जीवन के ऊपर उसके फलाफल को देखकर जान सकते हैं। एक मूर्ख व्यक्ति जब सोकर उठता है, तो वह पहले जैसा मूर्ख था, अब भी वैसा ही मूर्ख रहता है, शायद पहले से और भी खराब हो सकता है। परन्तु जब कोई व्यक्ति समाघि में स्थित होता है, तो वहाँ से व्युत्थान के बाद वह एक तत्त्वज्ञ, साघु, महापुरुष हो जाता है। इसीसे स्पष्ट है कि ये दोनो अवस्थाएँ कितनी भिन्न भिन्न है।

प्रश्न—मै प्राघ्यापक—के प्रश्न का सूत्र पकडते हुए यह पूछना चाहता हूँ कि क्या आप ऐसे लोगो के विषय मे जानते हैं, जिन्होंने आत्म-सम्मोहन विद्या (self-hypnotism) का कुछ अध्ययन किया है? अवश्य ही प्राचीन भारत मे इस विद्या की बहुत चर्चा होती थी—पर अब उतनी दिखायी नही देती। मैं जानना चाहता हूँ कि जो लोग आजकल उसकी चर्चा और साधना करते हैं, उनका इस विद्या के विषय मे क्या कहना है, और वे इसका अभ्यास या साधना किस तरह करते हैं।

उत्तर—जाप पाश्चारय देश में जिसे सम्मोहन-विद्या कहते हैं, वह दो जसकी क्यापार का एक सामार्थ्य मंत्र जात्र है। हिन्दू कीय उसे आरबापसम्मोहन (scif de-bypnotisation) कहते हैं। वे कहते हैं जाप दो पहले से हो सम्मोहित (hypnotised) हैं—इस सम्माहित-मात्र को दूर करना होगा अपसम्मोहित (de-hypnotised) हैं।ना होगा—

न तत्र सुर्यो भारत न बन्धतारकम् नेमा विद्युनो भारत कुतीप्रयमिनः। तमेव भारतमनुष्याति सर्वम् तस्य भारता सर्वसिषं विमाति॥

— 'बहाँ मूर्व प्रकारित नहीं होता चन्न वारक विद्युत भी नहीं—यो फिर इस सामान्य अनिन की वात ही क्या । उन्होंके प्रकाश से समस्य प्रकासित ही 'सा है।'

यह तो सम्मीहर ( hypnotism ) नहीं है—यह तो अपसम्मोहर (dehypnotisation) है। हम नहां है कि यह मलेक वर्ष को एक मरव की एक्या की दिवार देश है एक मकार के सम्मोहत का मत्रीन पर पहां है। निव्ह मद्रीवरायों ही ऐसे हैं को सम्मोहित होना नहीं चाहते। एक्या महित्यारी है। समारी है कि सभी महार ने हैं तबाद से सम्मोहन या मोह उत्तरम होता है। समीमिए स्टैटवारी नहते हैं को सो भाषण विचा समझकर उनने नतीत हैं। साभी सपुत्र कि स्पी पर चले साभी सोर दिवस्पद्रामक को भी हुए मेंर या दनना ही नहीं सप्तर साधीर-मन साहि को भी साह पर बासे—कुछ भी पेप म एक्न पाय सभी एक मान्युल कर के मोह के मुक्त होनीय।

> पनौ वाची तिवर्तमी क्षप्राप्य मनला सह । सानम्बं ब्रह्ममो विश्वान् श विमेति वदाचन ॥

१ वटोपनिषद् ॥२।२।१५॥

२ तेतिरीयोपनियद् ॥२।४।१॥

न पुण्य न पाप न सौख्य न दुखम् न मन्त्रो न तीर्यं न वेदा न यज्ञा। अह भोजन नैव भोज्य न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽह शिवोऽहम्॥

— 'मेरे न कोई पुण्य है, न पाप, न सुख है, न दुख, मेरे लिए मन्त्र, तीर्थ वेद या यज्ञ कुछ भी नहीं है। मैं भोजन, भोज्य या भोक्ता कुछ भी नहीं हूँ—मैं तो चिदानन्दरूप शिव हूँ, मैं ही शिव (मगलस्वरूप) हूँ।"

हम लोग सम्मोहन-विद्या के सारे तत्त्व जानते हैं। हमारी जो मनस्तत्त्व-विद्या है, उसके विषय मे पाश्चात्य देशवालों ने हाल ही मे थोडा थोडा जानना प्रारम्भ किया है, परन्तु दुख की वात है कि अभी तक वे उसे पूर्ण रूप से नहीं जान सके हैं।

प्रश्न-आप लोग 'ऐस्ट्रल बॉडी' (astral body) किसे कहते हैं ?

उत्तर—हम उसे लिंग-शरीर कहते हैं। जब इस देह का नाश होता है, तब दूसरे शरीर का प्रहण किस प्रकार होता है? जड-भूत को छोडकर शक्ति नहीं रह सकती। इसलिए सिद्धान्त यह है कि देहत्याग होने के पश्चात् भी सूक्ष्म-भूत का कुछ अश हमारे साथ रह जाता है। भीतर की इन्द्रिया इस सूक्ष्म-भूत की सहायता से और एक नूतन देह तैयार कर लेती है, क्योंकि प्रत्येक ही अपनी अपनी देह बना रहा है—मन ही शरीर को तैयार करता है। यदि मैं साधु बनूँ, तो मेरा मस्तिष्क साधु के मस्तिष्क मे परिणत हो जायगा। योगी कहते है कि वे इसी जीवन मे अपने शरीर को देव-शरीर मे परिणत कर सकते है।

योगी अनेक चमत्कार दिखाते हैं। कोरे मतवादों की राशि की अपेक्षा अल्प अभ्यास का मूल्य अधिक है। अतएव मुझे यह कहने का अधिकार नहीं है कि अमुक अमुक बातें घटती मैंने नहीं देखी, इसलिए वे मिथ्या हैं। योगियों के ग्रन्थों में लिखा है कि अभ्यास के द्वारा सब प्रकार के अति अद्भुत फलों की प्राप्ति हो सकती है। नियमित रूप से अभ्यास करने पर अल्प काल में ही थोड़े-बहुत फल की प्राप्ति हो जाती है, जिससे यह जाना जा सकता है कि इसमें कुछ कपट या घोषेबाजी नहीं है। और इन सब शास्त्रों में जिन अलौकिक बातों का उल्लेख है, योगी वैज्ञानिक रीति से उनकी ज्याख्या करते हैं। अब प्रश्न यह है कि ससार की सभी जातियों में इस प्रकार के अलौकिक कार्यों का विवरण कैसे लिपबद्ध किया गया ? जो ज्यक्ति कहता है कि ये सब मिथ्या हैं, अत इनकी ज्याख्या करने

१ निर्वाणषट्कम् ॥४॥

प्रस्त---योगी क्या क्या कमल्कार विधा सकते हैं इसके उवाहरक क्या जाए वे सकते हैं?

उत्तर--योगियो का कथन है कि बन्य किसी विज्ञान की चर्चा करने के छिए जित्तरे निस्तास की जानस्थलता होती है योग विश्वा के निमित्त उससे मिनक निस्वास की अकरत नहीं। किसी विषय को स्वीकार करने के बाद एक मह व्यक्ति उसकी सरवता की परीक्षा के किए जितना विकास करता 🖁 उससे जयिक विस्वास नारने को मोगी छोग नहीं बहुते। योगी का बावर्ष अतिहास सक्य है। मन की धिन से जो सब नार्य हो सबते हैं उनमें से निम्नतर कुछ वार्यों को मैंने प्रत्यक्ष देगा है। अब मैं इस पर जविष्यास नहीं कर सकता कि उच्चतर कार्य भी मन ही चनित हारा हो सकते हैं। योगी का मानर्थ है--सर्ववता बीर सर्वधनितमता की प्राप्ति कर उनको सदायका है सास्यक सान्ति और प्रेम का अधिकारी हो। जाना । मैं एक योगी को जानता हैं जिन्हे एक बड़े वियंक्ते सर्प ने बाट किया था। सर्पेष्ण ह ति ही ने बेड़ोश हो बमीन पर गिर पडे। सच्चा ने समय ने हीय में नामे। उनमें जब पूछा यथा कि नवा हुआ था तो ने नीसे 'सेरे प्रियतम के पास से एक इत आया भा। इन महारमा की खारी शृता जोप और हिंसा वा भाव पूर्व रूप से पान ही चवा है। कोई भी चांच उन्हें बदसा क्षेत्रे ने लिए प्रवस्त नहीं कर समग्री। मैं सर्वेदा अनुन्न प्रेमन्बरूप हैं और प्रेम की धनित हैं। नवेंगवितमान ही यदे हैं। वस ऐसा व्यक्ति ही धवार्व गाँमी है, बीर यह सब सक्तियों का विकास-अनेक प्रशास के अमरकार दिल्लामा-भीन मान है। यह सब बाया कर केना मोगी का सक्य वही है। योगी बदने हैं कि योगी के अनिश्वित अन्य सब मानी प्रकास है---पाने-वीते के मुजाम अपनी रजी के नुजास अपने लड़के-बच्चों के नुजास पराय-पैछे व

गुलाम, स्वदेशवासियो के गुलाम, नाम-यश के गुलाम, जलवायु के गुलाम, इस ससार के हज़ारो विषयो के गुलाम । जो मनुष्य इन वन्वनो मे से किसीमे भी नही फँसें, वे ही यथार्थ मनुष्य हैं—यथार्थ योगी है।

# इहैव तैंजित सर्गों येषा साम्ये स्थित मनः। निर्दोष हि सम ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः॥

— 'जिनका मन साम्यभाव मे अवस्थित है, उन्होंने यही ससार पर जय प्राप्त कर ली है। ब्रह्म निर्दोष और समभावापन्न है, इसलिए वे ब्रह्म मे अवस्थित हैं।'

प्रश्न-- नया योगी जाति-भेद को विशेष आवश्यक समझते हैं ?

उत्तर—नही, जाति-विभाग तो उन लोगो को, जिनका मन अभी अपरि-पक्व है, शिक्षा प्रदान करने का एक विद्यालय मात्र है।

प्रश्त—इस समाघि-तत्त्व के साथ भारत की गर्म जलवायु का तो कुछ सम्बन्घ नहीं है  $^{?}$ 

उत्तर—मैं तो ऐसा नहीं समझता। कारण, समुद्र-घरातल से पन्द्रह हजार फीट की ऊँचाई पर, सुमेरु के समान जलवायुवाले हिमालय में ही तो योगविद्या का उद्भव हुआ था।

प्रश्न--- ठण्डी जलवायु मे क्या योग मे सिद्धि प्राप्त हो सकती है ?

उत्तर—हाँ, अवश्य हो सकती है। और ससार मे इसकी प्राप्ति जितनी सम्भव है, उतनी सम्भव और कुछ भी नहीं है। हम कहते है, आप लोग— आपमें से प्रत्येक, जन्म से ही वेदान्ती है। आप अपने जीवन के प्रत्येक मुहूर्त मे ससार की प्रत्येक वस्तु के साथ अपने एकत्व की घोषणा कर रहे हैं। जब कभी आपका हृदय ससार के कल्याण के लिए उन्मुख होता है, तभी आप अनजान मे सच्चे वेदान्तवादी हो जाते हैं। आप नीतिपरायण हैं, पर यह नहीं जानते कि आप क्यो नीतिपरायण हो रहे हैं। एकमात्र वेदान्त दर्शन ही नीति-तत्त्व का विश्ले-पण कर मनुष्य को ज्ञानपूर्वक नीतिपरायण होने की शिक्षा देता है। वह सब घर्मों का सारस्वरूप है।

प्रश्न—आपके मत मे क्या हम पाश्चात्यों मे ऐसा कुछ असामाजिक भाव है, जिसके कारण हम इस तरह बहुवादी और भेदपरायण वन रहे हैं, और जिसके अभाव के कारण प्राच्य देश के छोग हमसे अविक सहानुभूतिसम्पन्न हैं?

१. गीता ॥५।१९॥

उत्तर—मेरे यत से पाक्षात्य चाति विभिन्न निर्वेय स्वमात की है मीर प्राप्य देश के छोग सब मूटी के प्रति अधिक प्रशासन्य हैं। परलु इसका कारण यही हैं कि आपकी ध्यादा बहुत हो आधुनिक हैं। विकाश कारण यही हैं कि आपकी ध्यादा बहुत हो आधुनिक हैं। विकाश को दयानु कारण में विकाश को प्रतास को दयानु कारण में प्रति कारण है परणु विकाश में प्रत्य का सिकार नहीं हैं। परणु हैं। विधेयकर मन संवय का सम्मास बहुत ही सक्य परिमाम में हुमा है। आपको धानु और साला प्रकृति कारण में प्रत्य की मारा पर मारत वालियों के प्रतिक एकर-विन्तु में यह मात्र प्रवासिक ही एसा है। यदि में मारत के कि कि पी पी में बाकर वहीं के की की एकर्नीति की पिता देनी वहीं को के उत्तर निवास की पार्च में विकाश की कि की पी मारा के की नहीं एसामित । एरलु यदि में उन्हें बेशाल का उपवेशा है ने दी कहीं ही स्वामी में सब हम सायको बात समार रहे कुन नहीं एसामित। एरलु विरास पार्च के स्वास की मारा है। साम में मारा के सकत में पार्च के स्वास की मारा है। साम में मारा के सकत में पार्च के साम मारा में साम साम से पार्च में साम से मारा है। साम मारा में साम समार में पार्च की साम मारा में साम से पार्च मारा की साम से साम साम से साम साम से सा

वहीं कहीं पर गांव को एक शावारण कड़की भी अपने पर हो है पूर्व काठते समय कहती है—मुखे हैं उतार का उपयेख मत युनायों मेरा पर का तक 'डीम्ड्र' सिम्ह्र' कहा रहा है। इस कोवों के पात काकर उनके वार्याक्षण कीचिया की उनसे पुष्टिप कि वक तुम कर प्रकार 'बीम्ड्र' कहते हो। तो फिर उस परम की प्रमान करों करते ही। इसके उतार में के बहैंये वापकी दृष्टि में तो की एक मतवार मान है पर हम तो वर्ग का अर्थ प्रत्यकातुमृति हो। समस्ते हैं। उनमें के कोई सामय कहेगा। मैं तो तभी व्यापों कीच्याक्यारों होक्सा। बब सारा स्वाप मेरे सामने से मन्दित्त हो जायगा। जब मैं स्वप्त के पर्यंत कर प्रमृत। वह तम की चया स्विति में नहीं पहुँचता तम तक प्रवृत्ति भी वपाया का कर रहा हूं मन्दिर में वादी है। यही कारण है कि मैं प्रस्तर-मूर्ति की वपासना कर रहा हूं मन्दिर में वादी में वह उस के मेराल प्रतिस्ता कारने तम ने वेवान वाद समय किया तो है। पर मैं बब उस के मेराल प्रतिस्ता कारने को बेवान वाद समय किया ती है। पर मैं बब उस के मेराल प्रतिस्ता कारने तम ने देवना चाहता हूँ—उसम

> नाम्बेतरी शास्त्ररी श्वारतम्यास्यानकीशतम्। वैदुव्यं विदुषां तद्ववृत्त्रतये न तु नृत्तये॥

१ विवेरचुड़ामणि ॥५८॥

— 'घाराप्रवाह रूप से मनोरम सद्वाक्यों की योजना, शास्त्रों की व्याख्या करने के नाना प्रकार के कौशल—ये केवल पण्डितों के आमोद के लिए ही हैं, इनके द्वारा मुक्ति-नाभ की कोई सम्भावना नहीं है।' ब्रह्म के साक्षात्कार से ही हमें उस मुक्ति की प्राप्ति होती है।

प्रश्न—आध्यात्मिक विषय मे जब सर्वमाघारण के लिए इस प्रकार की स्वाचीनता है, तो क्या इस स्वाचीनता के साथ जाति-भेद का मानना मेल खाता है ?

उत्तर-कदापि नही। लोग कहते हैं कि जाति-भेद नही रहना चाहिए, इतना ही नहीं, बल्कि जो लोग भिन्न भिन्न जातियों के अन्तर्गत हैं, वे भी कहते हैं कि जाति-विभाग कोई बहुत उच्च स्तर की चीज नही है। पर साथ ही वे यह भी कहते हैं कि यदि तम इससे अच्छी कोई अन्य वस्तु हमे दो, तो हम इसे छोड देंगे। वे पूछते हैं कि तुम इमके बदले हमे क्या दोगे? जाति-भेद कहाँ नहीं है, बोलों ? आप भी तो अपने देश में इसी प्रकार के एक जाति-विभाग की सुष्टि करने का प्रयत्न सर्वदा कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति कुछ अर्थ सग्रह कर लेता है, तो वह कहने लगता है कि 'मैं भी तुम्हारे चार सौ धनिको मे से एक हैं।' केवल हमी लोग एक स्थायी जाति-विभाग का निर्माण करने मे सफल हुए हैं। अन्य देशवाले इस प्रकार के स्यायी जाति-विभाग की स्थापना के लिए प्रयतन कर रहे हैं, किन्तु वे सफल नहीं हो पा रहे है। यह सच है कि हमारे समाज मे काफी कुसस्कार और बुरी बाते है, पर क्या आपके देश के कुसस्कारी तथा बुरी बातो को हमारे देश मे प्रचलित कर देने से ही सब ठीक हो जायगा? जाति-भेद के कारण ही तो आज भी हमारे देश के तील करोड़ लोगो को खाने के लिए रोटी का एक ट्कडा मिल रहा है। हाँ, यह सच है कि रीति-नीति की दृष्टि से इसमें अपूर्णता है। पर यदि यह जाति-विभाग न होता, तो आज आपको एक भी सस्कृत ग्रन्थ पढ़ने के लिए न मिलता। इसी जाति-विमाग के द्वारा ऐसी मजबत दीवालो की सुष्टि हुई थी, जो शत शत बाहरी चढाइयो के बावजूद भी नही गिरी। आज भी वह प्रयोजन मिटा नहीं है, इसीलिए अभी तक जाति-विमाग वना हुआ है। सात सौ वर्ष पहले जाति-विभाग जैसा था, आज वह वैसा नही है। उस पर जितने हो आघात होते गये, वह उतना ही दृढ होता गया। क्या आप यह नहीं जानते कि केवल भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है, जो दूसरे राष्ट्रों पर विजय प्राप्त करने अपनी सीमा से वाहर कभी नहीं गया ? महान् सम्राट् अशोक यह विशेष रूप से कह गये थे कि उनके कोई भी उत्तराधिकारी परराप्ट्र विजय कें लिए प्रयत्न न करें। यदि कोई अन्य जाति हमारे यहाँ प्रचारक भेजना चाहती है, तो भेजे, पर वह हमारी वास्तविक सहायता ही करे, जातीय सम्पत्त- स्वस्य हमारा को धर्म-माब है उसे शांति न पहुँ नावे। ये सब विधिन्न जातियाँ हिन्दू जाति पर दिवस प्राप्त करने ने किए नवीं आयी? नवा हिन्दू में में मारा आतियों का दूख मिनट निया चा? विदेन जहाँ तक गम्मव चा उनहींने सारा नवें विकास हों। वसी पारों के प्राप्त की प

प्रस्त-सम्प्रता के विषय में वेदान्त की वया पारणा है?

उत्तर-आप वार्शनक कोन हैं-आप यह नहीं मानते कि साथे की बैकी पास पहने से हो मनुष्य मनुष्य में हुछ मेद उत्पन्न ही जाता है। इन सब कर-कारकानो और जब-विज्ञानो ना मृत्य नया है? उनका ती बस एक ही फर्ड देवने में आता है- वे सर्वत जान का विक्तार करते हैं। खाप अमाद अवदा दारिक्रम की समस्या को हक नहीं कर सके बरिक आपने तो असान की माना और मी वडा दी है। अन्त्रों की सहायका 🏿 'दारिक्य-समस्या' का कमी समावाद मही हो सकता। उनके द्वारा जीवन-सम्राप्त और भी तीब ही बादा है अवियो-विता और भी वह वादी है। यह महदि का बना कोई स्वतन्त्र शस्य है? कोई क्वनित यदि तार के माध्यम से विवसी का प्रवाह केव सकता है तो जाप उसी समय उसका स्मारक बनाने के किए उच्चत हो जाते हैं। नयो ! क्या प्रकृति स्वय यह कार्यवाची कार निरम नहीं करती? प्रकृति से सब कब क्या पहले से ही विक्रमान नहीं है ? कापको प्रस्की प्राप्ति बर्ड सी तो शससे क्या काम ? वह द्यो पहले से ही नहीं नर्देगान है। जसका एकमान गृहम शही है कि नह हमें मीटर चे उन्नत बनाता है। यह जनव मानो एक न्यायाम**साला के सद्ध है**—इसमें भीवारमाएँ मपने मपने कर्म के हारा मपनी बपनी उन्नति कर रही हैं और इसी जप्रति के फकरनकम इस देवस्थकम या बहास्वकम हो बाते हैं। बता किस नियम में ईस्बर की किवनी निमन्पनित है यह जानकर ही उस निवय का मूस्य या सार निवारित करना वाहिए। सम्पता का वर्ष है, मनुष्य में इसी वैस्वरस्य की अधिकाकित।

प्रश्त--क्या बौद्धों में भी किसी प्रकार का जाति-विभाग है ?

उत्तर—बौद्धों में कभी कोई विशेष जाति-विभाग नहीं था, और भारत में बौद्धों की संख्या भी बहुत थोड़ी है। बुद्ध एक समाज-सुधारक थे। फिर भी मैंने बौद्ध देशों में देखा है, वहाँ जाति-विभाग की सृष्टि करने के बहुत प्रयत्न होते रहे हैं, पर उसमें सफलता नहीं मिली। बौद्धों का जाति-विभाग वास्तव में नहीं जैसा ही है, परन्तु मन ही मन वे स्वयं को उच्च जाति मानकर गर्व करते हैं।

बुद्ध एक वेदान्तवादी सन्यासी थे। उन्होंने एक नये सम्प्रदाय की स्थापना की थी, जैसे कि आजकल नये नये सम्प्रदाय स्थापित होते हैं। जो सब भाव आजकल बौद्ध धर्म के नाम से प्रचलित हैं, वे वास्तव में बुद्ध के अपने नहीं थे। वे तो उनसे भी बहुत प्राचीन थे। बुद्ध एक महापुरुष थे—उन्होंने इन भावों में शक्ति का सचार कर दिया था। बौद्ध धर्म का सामाजिक भाव ही उसकी नवीनता है। ब्राह्मण और क्षत्रिय ही सदा से हमारे आचार्य रहे हैं। उपनिषदों में से अधिकांश तो क्षत्रियों द्वारा रचे गये हैं, और वेदों का कर्मकाण्ड भाग ब्राह्मणों द्वारा। समग्र भारत में हमारे जो बढ़े बड़े आचार्य हो गये हैं, उनमें से अधिकांश क्षत्रिय थे, और उनके उपदेश भी बड़े उदार और सार्वजनीन हैं, परन्तु केवल दो ब्राह्मण आचार्यों को छोडकर शेष सब ब्राह्मण आचार्य अनुदार भावसम्पन्न थे। भगवान् के अवतार के रूप में पूजे जानेवाले राम, कृष्ण, बुद्ध—ये सभी क्षत्रिय थे।

प्रश्न—सम्प्रदाय, अनुष्ठान, शास्त्र—ये सब क्या तत्त्व की उपलब्धि में सहायक हैं ?

उत्तर—तत्त्व-साक्षात्कार हो जाने पर मनुष्य सब कुछ छोड देता है। विभिन्न सम्प्रदाय, अनुष्ठान, शास्त्र आदि की वही तक उपयोगिता है, जहाँ तक वे उस पूर्णत्व की अवस्था मे पहुँचने के लिए सहायक हैं। परन्तु जब उनसे कोई सहायता नहीं मिल पाती, तब अवश्य उनमे परिवर्तन करना चाहिए।

> सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। कुर्योद्विद्वास्तयासक्तिश्चिकीर्युन्जोकसग्रहम् ॥ न बुद्धिमेवं जनयेदज्ञाना कर्मसगिनाम्। जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन्॥

—अर्थात् 'ज्ञानी व्यक्ति को कभी भी अज्ञानी की अवस्था के प्रति घृणा प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए और न उनकी अपनी अपनी साधन-प्रणाली मे उनके विश्वास

१ गीता ॥३।२५-६॥ १०--२६

को सच्य हो करना चाहिए। बस्कि सानी व्यक्ति को चाहिए कि वह उनकी ठीक ठीक मार्ग प्रशंसित करे, विसक्ते वे उस सवस्था मे पहुँच आर्य वहाँ वह स्वय पर्यचा हमा है।

प्रश्न—नेवान्य व्यक्तिस<sup>व</sup> (individuality) जीर नीतिसास्त्र की व्यास्या किस प्रकार करता है?

उत्तर—नह पूर्व बहा यवार्व विवास्य व्यक्तित्वही है—मामा हाए उछने पृत्तक पृत्रक व्यक्ति के बाकार वारल किये हैं। केवल करार से ही इस प्रकार का बोब ही प्या है पर बास्तव में बहु सर्वत बही पूर्व बहुस्तकक हैं। बास्तव में स्तार पढ़ है पर माना के कारण बहु विविश्त कमो में प्रतीत हो हो हैं। यह स्तरत पेद-बोब माना में हैं। पर इस माना के मीतर भी सर्वत डासे एक की बोर स्तर कोर बात की प्रवृत्ति बड़ी हुई है। प्रत्येक एएटू के समस्त गीतिसास्य बीर समस्त बावरणसारम में यहाँ प्रवृत्ति प्रतिक्वस्त हुई है क्योंकि यह मी बीवारमा का स्वप्तवस्त प्रयोजन है। यह उसी एक्टब की प्राप्ति के किए प्रयक्त कर एही है—मीर एक्टब लाम के इस स्वर्ष को हम नीतिसास्य वावस्त-सारण करते हैं। स्वीकिए हमें उपवित्त एक्टब क्याया करणा व्यक्ति

प्रसन—नीतिश्वासन का अधिकाश साग क्या विभिन्न व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्ध को ही केकर नहीं है ?

उत्तर-निर्वेशस्त्र पुरुष्य यही है। पूर्व बहुद कमी माया की सीमा के मीठर नहीं का स्कृता।

भावर गहा जा उच्छा। प्रस्त—सापने कहा कि 'मैं' ही यह पूर्व बहा है—मी जापसे पूक्नीवासा था कि इस मैं या जिंहें को कोई बान पहला है या नहीं?

उत्तर—यह जिह या 'मैं' उठी पूर्व बहा की विस्थानित है, और इठ बारियमक दक्षा में कहते को महाचन्द्रीक कार्य कर खेरे हैं उठीको हम 'बार्ग' कहते हैं। दर्शकर उठ पूर्व बहा के बार्शस्त्रकल में आग स्थास का प्रयोग ठीक मात्री है नवीरि बहु पूर्वमस्त्रा दो इस छाचेल ब्राम के परे हैं।

प्रस्त-वह सापेस जान क्या पूर्व जान के अन्तर्गत है?

र अरोबी के individual सम्म में 'क-विभाज्य' और 'काबिन' बीजी मान निर्मित हैं। रचामी जी जब असर में कहते हैं कि 'बहा हो प्रचार्य individual है तब प्रमानित नाम को अर्थात् प्रचय-मण्डम-होन विभाग्यता को वे अन्य करते हैं। जिस में कहते हैं कि यस सत्ता ने भागा के कारण पृथक पृथक व्यक्ति के आकार वारण किये हैं। स

उत्तर—सुकृत द्वारा। सुकृत दो प्रकार के हैं सकारात्मक और नकारा-त्मक। 'चोरो मत करो'—यह नकारात्मक निर्देश है, 'परोपकार करो'—यह सकारात्मक है।

प्रश्न—परोपकार उच्च अवस्था मे क्यो न किया जाय, क्योकि निम्न अवस्था मे वैसा करने से साधक भवबन्धन मे पड सकता है ?

उत्तर—प्रथम अवस्था मे ही इसे करना चाहिए। आरम्भ मे जिसे कोई कामना रहती है, वह भ्रान्त होता है और बन्धन मे पडता है, अन्य लोग नहीं। धीरे घीरे यह विल्कुल स्वाभाविक बन जायगा।

प्रश्न—स्वामी जी । कल रात आपने कहा था, 'तुममे सब कुछ है।' तब यदि मैं विष्णु जैसा वनना चाहूँ, तो क्या मुझे केवल इस मनोरथ का ही चिन्तन करना चाहिए अथवा विष्णु रूप का ध्यान करना चाहिए ?

उत्तर—सामर्थ्य के अनुसार इनमे से किसी मार्ग का अनुसरण किया जा सकता है।

प्रश्न---आत्मानुभूति का साधन क्या है ?

उत्तर—गुरु ही आत्मानुभूति का साधन है। 'गुरु बिन् होइ कि ज्ञान।'
प्रश्न—कुछ लोगों का कहना है कि ध्यान लगाने के लिए किसी पूजा-गृह
में बैठने की आवश्यकता नहीं है। यह कहाँ तक ठींक है?

उत्तर—जिन्होंने प्रमृ की विद्यमानता का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनके लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन औरो के लिए है। किन्तु साघक को सगुण ब्रह्म की उपासना से ऊपर उठकर निर्मुण ब्रह्म की उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि सगुण या साकार उपासना से मोक्ष नहीं मिल सकता। साकार के दर्शन से आपको सासारिक समृद्धि प्राप्त हो सकती है। जो माता की भिक्त करता है, वह इस दुनिया मे सफल होता है, जो पिता की पूजा करता है, वह स्वर्ग जाता है, किन्तु जो साधु की पूजा करता है, वह ज्ञान तथा भिक्त लाभ करता है।

प्रश्त—इसका क्या अर्थ है **क्षणीमह सज्जन सगतिरेका** आदि—'सत्सग का एक क्षण भी मनुष्य को इस भवलोक के परे ले जाता है'?

उत्तर—सच्चे साघु के सम्पर्क मे आने पर सत्पात्र मुक्तावस्था प्राप्त कर लेता है। मच्चे साघु विरले होते है, किन्तु उनका प्रभाव इतना होता है कि एक महान् लेखक ने लिखा है, 'पाखड वह कर है, जो दुप्टता सज्जनता को देती है।' दुप्ट जन सज्जन होने का ढोग करते है। किन्तु अवतार कपाल-मोचन होते हैं, अर्थात् वे लोगो का दुर्भाग्य पलट मकते हैं। वे मारे विय्व को हिला सकते

प्रका—क्या गीता से बी कृष्ण के विश्व क्य से जिस विका ऐस्तर्य का वर्षन कराया गया है वह बी हुष्ण के क्य से निश्चित सन्य सबुण उपाधियों के निना गोपियों से उनके सम्बन्ध में स्वक्त प्रेस साव के प्रकाश से बेस्टतर है?

उत्तर—दित्य एंसवर्ष ने प्रकाध की अपेक्षा निष्वय ही वह प्रेम हीनतर है का प्रिय के प्रति भववव्यावका क रहित हो। यदि ऐसा न होता तो हुम्ब-मास के सरीर से प्रम करनेवाले सभी लोग मोक्ष प्राप्त कर केवे।

4

## (पुर, अवतार, योग, वर सेवा)

प्रस्त—वेदान्त ने अक्य तक कैशे पहुँचा वा सकता है? उत्तर—मबन मनन और निविध्यासन हारा। विमी सब्दुद से ही भवन करना बाहिए। बाहे कोई नियमित रूप सं स्थिय न हुना ही पर अमर किसायु पुपान है और बह सब्दाह के सक्यों ना अवस करता है यो उसकी मुन्ति हो असी है।

प्रसन—सर्मुव कीन है?

उदार—हमूद नह है, जिसे गुरू-गरम्पण दे जाप्यारिक स्थित प्राप्त हुई है। जन्मारम मुद का कार्य बचा कठिल है। हुस्तरों के पार्यों की स्था बयने उत्तर सेना पराता है। नम स्पुत्तक व्यक्तियों ने पतन की पूरी बासका रहती है। यदि धारी-पिन पीड़ा मात्र हो सो सेस करने को आध्यक्त समझान चाहिए।

प्रस्त---स्मा अभ्यारम मुद्र जिज्ञासु को सुपात्र नहीं बना सन्ता है उत्तर---नोई जननार बना सन्ता है। सामारण पुर नहीं।

प्रस्त-न्या मोक्ष का कोई खरक मार्ग नहीं है है

बदर-भीन की पत्र इपाध की बाउँ-देशक उन कोरों के किए बाधान है निर्मे क्रवार के सम्पर्क में बाने का बीनाम्य मन्त्र हुमा हो। परमुख वर वहा करते ने निक्का यह जातियाँ जन्म है वह विश्वी न विधी मकार स गए वर्षन कर लेखा।

प्रश्त-न्या उसके लिए याँग मुक्त मार्ग नहीं है?

उत्तर—(मजार प) आपने सूब नहा समझा !—योग मुनन मार्थ ! मार्य मारमा नन निर्मन न होया और बाप योगमार्थ पर आवक् हुँने तो आपरो पूछ अत्रीवन्त विजियों मिल जायेंगी परन्तु वे क्लावर्टे हुँगी। इसिन्य नन भी निर्मनता प्रथम भाष्यकता है।

प्रस्त---इनका जराय क्या है?

प्रश्न-क्या जीव-सेवा मात्र से मुक्ति मिल सकती है ?

उत्तर—जीव-सेवा प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, परोक्ष रूप से आत्मशुद्धि द्वारा मुक्ति प्रदान कर सकती है। किन्तु यदि आप समुचित रूप से किसी कार्य के करने की इच्छा रखते हैं, तो सम्प्रति उसे ही पूर्ण पर्याप्त समझिए। किसी भी प्रथ में खतरा है मुमुक्षा के अभाव का। निष्ठा का होना आवश्यक है, अन्यथा विकास न होगा। इस समय कर्म पर जोर देना आवश्यक हो गया है।

प्रश्न—कर्म मे हमारी भावना क्या होनी चाहिए—परोपकारमूलक करुणा या अन्य कोई भावना ?

उत्तर—करुणाजन्य परोपकार उत्तम है, परन्तु शिव ज्ञान से सर्व जीव की सेवा उससे श्रेष्ठ है।

प्रश्न-प्रार्थना की उपादेयता क्या है ?

उत्तर—सोयी हुई शक्ति प्रार्थना से आसानी से जाग उठती है और यदि सच्चे दिल से की जाय, तो सभी इच्छाएँ पूरी हो सकती हैं, किन्तु अगर सच्चे दिल से न की जाय, तो दस मे से एक की पूर्ति होती है। परन्तु इस तरह की प्रार्थना स्वार्थपूर्ण होती है, अत वह त्याज्य है।

प्रश्न-नर-रूपघारी अवतार की पहचान क्या है ?

उत्तर—जो मनुष्यों के विनाश के दुर्भाग्य को वदल सके, वह भगवान् है। कोई भी सायु, चाहे वह कितना भी पहुँचा हुआ क्यों न हो, इस अनुपम पद के लिए दावा नहीं कर सकता। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखायी पडता, जो रामकृष्ण को भगवान् समझता हो। हमें कभी कभी इसकी घुँवली प्रतीति मात्र हो जाती है, बस। उन्हें भगवान् के रूप में जान लेने और साथ ही ससार से आसक्ति रखने में सगति नहीं है।

९

# (भगिनी निवेविता के कुछ प्रश्नों के उत्तर')

प्रश्त—पृथ्वीराज एव चद जिस समय कन्नौज मे स्वयवर के लिए जाने को प्रस्तुत हुए, उस समय उन्होंने किनका छद्मवेश घारण किया था—मुझे याद नहीं आ रहा है?

उत्तर-दोनो ही भाट का वेष घारण कर गये थे।

१ ये उत्तर स्वामी जी ने सैन फ्रांसिस्को से मई २४, १९०० ई० को एक पत्र में लिखे थे। स०

करना है जिसने मानव से बड़ा के होने का विचार प्रतिष्ठित कर किया असने विवय न्यापी बद्धा का साम्रात्कार कर किया। विभिन्न परिस्पितियों के अनुसार सन्यस्त भीवन तमा गृहस्य भीवन दोनों ही श्रंयस्कर हैं। श्रेमक ज्ञान मामस्यक मस्तु है।

प्रस्त—स्थान कहाँ क्रमाना चाहिए---शरीर के मीतर या बाहर ? मन की भीतर संमेटना बाहिए बचना नाह्य प्रदेश में स्वापित करना बाहिए है

उत्तर-इस मीतर व्यान कगाने का यान करना चाहिए। वहाँ तक सन के इसर-उधर भायते का सवाल है जनीमन कीव ने पहुँचने ने कम्बा समय समेया। मनी तो हुनारा धनवें गरीर संहै। जब आसन सिंद हो जाता है। तमी मन से सवर्ष आरम्म होता है। आसन सिद्ध हो चाने पर जब-प्रत्यन निक्चल हो जाता है— बौर साबक बाहे जिठने समय तक बैठा राह सकता है।

प्रस्त-कमी कमी चप सं प्रकान भाष्ट्रम होने कमती है। तब स्था उसकी बगह स्वाच्याय करका चाहिए, या उसी पर आक्रम रहना चाहिए?

उत्तर--वो कारणो सं जप में बकान भाषम होती है। कमी कभी मस्तिन्त वक बाता है बीर कभी कभी बासस्य के परिवासस्वरूप ऐसा होता है। यदि प्रवम

कारल है तो उस समय कुछ सक तक अप छोड़ देना चाहिए, स्योकि हळपूर्वक क्या में अने एडने से विश्वन या विक्रिप्तावस्था नावि का वादी है। परन्तु यदि क्रितीय कारन है तो मन को बकात अप संख्याना चाहिए।

प्रका-कमी कमी बप करते समय पहले आनन्द की बनुमृति होती है सेकिन तब बानन्त के कारन जप में मन नहीं करता। ऐसी स्विति में क्या वर्ष

**यारी रखना नाहिए?** उत्तर-हाँ वह बानन्व वाध्यारियक शाधना ये बावक है। उसे एसरवादन

कारते है। उससे क्यार स्टब्स काहिए।

प्रक्त--- यदि मन इवर-उघर भागता रहे तब मी नमा बेर तक बप करते खना ठीक है <sup>7</sup>

उत्तर-हीं उसी प्रकार पैसे सगर किसी बदमाश बोबे की पीठ पर कोई

अपना भारत जमाये रसे तो वह उसे बख से कर सेता है।

प्रदत-आपने अपने 'चनित्योध' से किसा है कि बबि कोई कस्प्रोप आहमी थोगाभ्यास का गरन करता है. यो बीर प्रतिनिया होती है। तब क्या किया बाथ है उत्तर-मदि मारमद्यान के प्रमास में भर जाना पत्रे हो भय किस बाद ना ! बानार्वन तथा भग्य बहुत थी वस्तुवी के किए गरने में सनुष्य को गय गड़ी होता भार वर्ग के किए गरने में भाग भवसीत क्यों ही ?

प्रश्न-क्या जीव-सेवा मात्र से मुक्ति मिल सकती है ?

उत्तर—जीव-सेवा प्रत्यक्ष रूप से तो नही, परोक्ष रूप से आत्मशुद्धि द्वारा मुक्ति प्रदान कर सकती है। किन्तु यदि आप समुचित रूप से किसी कार्य के करने की इच्छा रखते हैं, तो सम्प्रति उसे ही पूर्ण पर्याप्त समझिए। किसी भी पथ मे खतरा है मुमुक्षा के अभाव का। निष्ठा का होना आवश्यक है, अन्यथा विकास न होगा। इस समय कर्म पर जोर देना आवश्यक हो गया है।

प्रश्न—कर्म मे हमारी भावना क्या होनी चाहिए—परोपकारमूलक करुणा या अन्य कोई भावना ?

उत्तर—करुणाजन्य परोपकार उत्तम है, परन्तु शिव ज्ञान से सर्व जीव की सेवा उससे श्रेष्ठ है।

प्रश्न--प्रार्थना की उपादेयता क्या है ?

उत्तर—सोयी हुई शक्ति प्रार्थना से आसानी से जाग उठती है और यदि सच्चे दिल से की जाय, तो सभी इच्छाएँ पूरी हो सकती हैं, किन्तु अगर सच्चे दिल से न की जाय, तो दस मे से एक की पूर्ति होती है। परन्तु इस तरह की प्रार्थना स्वार्थपूर्ण होती है, अत वह त्याज्य है।

प्रश्न-नर-रूपघारी अवतार की पहचान क्या है?

उत्तर—जो मनुष्यों के विनाश के दुर्भाग्य को बदल सके, वह भगवान् है। कोई भी साधु, चाहे वह कितना भी पहुँचा हुआ क्यों न हो, इस अनुपम पद के लिए दावा नहीं कर सकता। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखायी पडता, जो रामकृष्ण को भगवान् समझता हो। हमें कभी कभी इसकी धुँचली प्रतीति मात्र हो जाती है, बस। उन्हें भगवान् के रूप में जान लेने और साथ ही ससार से आसक्ति रखने में सगति नहीं है।

९

# (भगिनी निवेदिता के कुछ प्रश्नो के उत्तर')

प्रश्त—पृथ्वीराज एव चद जिस समय कन्नीज मे स्वयवर के लिए जाने को प्रस्तुत हुए, उस समय उन्होंने किनका छद्मवेश घारण किया था—मुझे याद नहीं का रहा है ?

उत्तर—दोनो ही माट का वेष घारण कर गये थे।

१ ये उत्तर स्वामी जी ने सैन फ्रांसिस्को से मई २४, १९०० ई० को एक पत्र मे लिखे थे। स०

प्रश्न-नया पृथ्वीचय न धपुनता के साथ इसकिए विवाह करना चाहा चा कि वह स्थ्वीकित स्थारती थी तथा उन्हों ने स्थारी भी पुनी थी? सपुन्ता का पित्राधिका होने के किए क्या उन्होंने सपनी एक साथी की सिखा-माकर का ही मेवा वा? और क्या इसी नृबा वाली ने सक्कुमारी के बुक्य में पृथ्वीचन के प्रति प्रेम का वीन कड़ुरित किया था?

उत्तर—योतो ही परस्पर के कर-मुनों का वर्णन सुनकर तथा विन वर्ष-कोकन कर एक कुसरे के प्रति आक्रस्ट हुए थे। विव-वर्धन के हारा गायक-गामिका के ह्रायद में प्रेम का सकार भारत की एक प्राचीन रीति है।

मिका के हुदय में प्रेम को स्वार भारत की एक प्राचीन रीति है। प्रका—गोप वासको के बीच में कव्य का प्रतिपासन कैसे कमा?

उत्तर—ऐसी मिवयाबाबी हुई बी कि इन्म बस को खिहासन से विष्कृत इरेंदे। इस मय से कि बाम केने के बाब इन्म कहीं गुन्त क्या में मित्याकित हैं इस्मारी कस ने इन्म के भारत-पिता को (यसपि के कस की बहम और बहतोई के) और में बाब रखा वा तबा इस प्रकार का नारेश दिया कि दश्च वर्ष से राम्म में विद्यूत बाकर पैवा होंगे उन सबकी हत्या की वामगी। कत्याबारी कैसे के हाल से साल रेजों के किए ही इन्म के पिता में सक्ष्म एन से समुना पार पहुँकाम था।

प्रसा—- उनके भीवन के इस सम्भाग की परिसमाध्य किस प्रकार हुई थी? उत्तर—सत्याचारी कर के हाता सामन्त्रत होकर वे कपने माई बसदेव दवा भएने पाकक पिता नगर के साथ पावसमा थे पचारे। (अस्ताचारों में उनकी हस्या वर्ग का वक्ष्यन्व रचा था।) उन्होंने संस्थाचारी वा वक्ष स्त्रिया। किसु स्त्रय प्रसान वक्षयन के निक्ष्यम उत्तर्याक्षण की प्रमृति व्यवस्थित को पन्हींने प्रवसिद्यासन पर किम्मा। उन्होंने मंत्री कुल के एक की स्त्रय नहीं मोगा।

प्रस्त---इंस समय की विश्वी नाटकीय बटना का उस्केय क्या जाप कर सक्ते हैं?

उत्तर—हर समय को जीवन मजीविक घटनाओं से परिपूर्ण था। बास्ता बस्मा में में मराक्ष ही पर्यक्त थे। चक्ता के बारण उनकी परिवार माता में एक दिन उन्हें दिध्यम्बन की रास्ती से बीचना बाहा था। विक्तु सेकेट दिख्यों को जोकर भी के उन्हें बीचने संस्ताव के हुई। इस उनकी कृदित पूजी और उन्होंने देना कि जिनतों के बीचने सा खी हैं उनके सरीत में समय बहुताब्द मर्बिक्ट हैं। करकर बीचनी हुई से उनकी स्पृति करने करी। तब प्रवान के दे उन्हें कुत माया से मानुन दिया और एक मात्र बही बासन उन्हें बृद्धियोचर हुन। देवश्रेष्ठ ब्रह्मा को यह विश्वास न हुआ कि परब्रह्म ने ही गोप वालक का रूप घारण किया है। इसलिए परीक्षा के निमित्त एक दिन उन्होंने समस्त गायों को तथा गोप वालकों को चुराकर एक गुफा में निद्रित कर रखा। किन्तु वहाँ से लौटकर उन्होंने देखा कि वे ही गायें तथा गोप वालक कृष्ण के चारों और विद्यमान हैं। वे फिर उनकों भी चुरा कर ले गये एव उन्हें भी छिपाकर रखा। किन्तु लौटने पर फिर उन्हें वे ही ज्यों के त्यों दिखायी देने लगे। तव उनके ज्ञान-नेत्र खुले, उन्होंने देखा कि अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड तथा सहस्र सहस्र ब्रह्मा कृष्ण की देह में विराजमान हैं।

कालिय नाग ने यमुना के जल को विषाक्त कर डाला या, इसलिए उन्होंने उसके फन पर नृत्य किया था। उनके ारा इन्द्र की पूजा वन्द किये जाने के फल-स्वरूप कुपित होकर इन्द्र ने जब इस प्रकार प्रवल वेग से जल वरसाना प्रारम्भ किया कि समस्त ब्रजवासी मानो उसमे डूबकर मर जायेंगे, तब कृष्ण ने गोवर्घन-घारण किया। कृष्ण ने एक अगुली से छत्र की तरह गोवर्घन पर्वत को ऊपर उठा-कर घारण किया, और उसके नीचे सभी ने आश्रय लिया।

बाल्यकाल से ही वे नाग-पूजा तथा इन्द्र-पूजा के विरोधी थे। इन्द्र-पूजा एक वैदिक अनुष्ठान है। गीता मे सर्वत्र यह स्पष्ट है कि वे वैदिक अनुष्ठानों के पक्षपाती नहीं थे।

अपने जीवन में इसी समय उन्होंने गोपियों के साथ लीला की थी! उस समय उनकी आयु ग्यारह वर्ष की थी।

## अनुक्रमणिका

बनन-पर्वति २८४ बरोप १५-५ जनना मौजन ८३ वनभा सुदुद सिद्वासम ५९ वनकी मूल विश्वेषता ५९ जनकी स्ववसाय बुद्धि ५९ और समेरिक्न ८८ ९ ९६ मीर फांचीची ६ जाति ७९, १५५ तमा मसब्बमान २८९ पुरुष ६७ सम्बन् १९ रिजयी १९ मधनी मनुबाद १९६ जीकार ११४ दैनिक ३६४ । पडनेवाके १५५ बोक्तेबाकी जाति २७६ माना ९ (पा हि ) १४९ २९१ मित्र १९ राज्यकाळ १२४ बाक्य २७४ चाउन १२५ विका १२१ सम्पदा का निर्माण २८९ सरकारी कर्मचा**री** ४८ सब बारम-विनास २८६ व्यवस्थित ५ २४२, २५४ २८७ २९५ और वड विवि-विधान २४२ बीक्रिक २९३ विक्रमाधी देश २५६ (देखिए नुसल्कार) मकार ६३ धकाल प्रशासाय ३२३ मधार ब्रह्म २१५ अधिन ४ २१३ ३५१ कुल्बा इ नारकीय २६ परीका २५**७** पुराण ५१ श्रवका स्मृति ७२ 'बच्चा' ५३ (वैक्रिए सूम) क्यात ४१ ६७४ ससका कारण ४१ प्रसका विरोमान २१८ अञ्चली ३४३ अजीयनाव ३७ २७४

**भटलान्तिक २७ महासागर २८५** स्रतिचेत्रताताता २१५ जतीत और भविष्य २९५ वरीत्रिय अवस्या ४३ सन्ति १३९ अवर्षिय शहिता १६२ अष्टचार १३६ वर्शेष्ठ ३८१ जान्यम ९ (पा टि ) बसनी उपक्रमि २१८ बीर हैत ३४ और विदिप्टाईव ३५९ सात ३३६ ११८ १७१ तरम १३७ ३७४ मत १३४ ३५९ शब सारक्य मे ३४ सत्य ३३४ ३५ अधिवाद १७४-७५ १५ हैतकार का विरोधी नहीं ३८३ महीतवासी १ २५३ २८१ ३८% ३८६ और उतका कथन २८२ फटर १ ८ नावानम्ब स्वामी १५५ बम्पारम और अविभूत वयत् १ नुव १९८ तस्त्रीवश् १५१ वर्षेत नावी ३१ २५९ १३५ १४२ विवस १६५ बन्यापन-कार्य १२६, ३४७ मानन १२४ स्वाम १६२ नगाचार ३२९ बनारमा ३७४ जगासक्ति १९२ वनुमानगम्म ३५९ वर्गेक' १८४ बन्दमान १५९ **जन्म भागना २२ -विष्यास १५**८ १२ १५१ १८६ २१७

अन्नदान ६१ अपरा १५९, एव परा विद्या मे भेद १५९, विद्या ३८८ अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य २८३ अपसम्मोहन ३८८ 'अपील एवलाश' २७, ३५, २४८ अपोलो क्लव २३६ अफगानिस्तान ६३, १२३ अफ़ीका ४९, ६७, ९१, १११ अफ़ीदी ६५ 'अभाव' से 'भाव' की उत्पत्ति ३८० अभिव्यक्ति ३९६ अभीष्ट लक्ष्य, मानवीय वघुता ३८ अमगल ३७५-७६ अमरावती ९३ अमरीकी जनता २२७, प्रेस २४१ (पा० टि०) अमृत का सेतु ३५० अमृत पुत्र ३५१ अमृतवाजार ३३९ अमेरिकन २७, ७५, ८१, ८९, २७८, और पैसा २७०, कन्याएँ ९०, जाति २४६, ढग २२९, परिवार ९०, पुरुष २६५, भक्त २२०, मित्र १९३ (पा० टि०), लडकी २६३, शिष्य २०३ (पा० टि०), सवाददाता २२९ (पा० टि०), समाचारपत्र २७ (पा० टि०), स्वातन्त्र्य घोषणा-दिवस २०३ (पा० टि०) अमेरिका ६, १४, ४९, ६३, ६९, ७८-९, ८१, ८५-६, ९१, २२२, २३८, २४८, २६०, २६५, २७०, २८०, २८५, २८९, ३२५, ३४१-४२, ३५४, ३६६, ३७५, ३७८-८०, उसका अहकार २१७, उसके आदिवासी २४१, और भारत २१७, महाद्वीप १०१, वहाँ स्त्री-पूजा का दावा २६५, वाले ९५, २३८, वासी २४९, ३४०,

विरोधी २७५, सयुक्त राज्य २२७ (पा० टि०) अमेरिकी, उनकी नारी के प्रति सम्मान-भावना २७७, जाति २७७, वैज्ञानिकी २८३, व्याख्यान-मच २७६, स्त्रियाँ १९ अम्वापाली १५४ अरव ९२, १०७, १३४, २८५, जाति ९१, निवासी २७, मरु-भृमि १०५-६, वाले २८५ अरवी १०७, खलीका १०७ अर्जुन ५०, ५४, १४३, ३३०-३२, ३४९, ३५७-५८ अलीपुर ३५४ अलौकिक ज्ञान-प्राप्ति १३९, तया लौकिक १६०, सिद्धियाँ ३९८ अल्मोडा १८९ (पा० टि०), १९३ (पा० टि०), ३६५ अवतार ३४८, उसकी पहचान ४०१, पुरुष ३४८ अवतारत्व १६० अवस्था-भेद ३१७ अवस्था, सात्त्विक ५४ 'अविद्या' १३५, अज्ञान १०० अशुभ, अहिर्मन २८१, उसका इलाज २९२, उसका कारण २९२-९३, उसका फल १७३ (देखिए असत्) अशोक, धर्मसम्राट् ८६, महान् सम्राट् ३९३, महाराज ६४, सम्राट् ७४, २८४ अञ्बमेघ १३५ अष्टाग योग १५८ असत् १९६-९७, २४२, ३७४, उससे सत् का आविर्भाव नही ११६, प्रवृत्ति ३७४ (देखिए अश्म) असीरियन जाति ३०० असुर कन्या १०७, जाति १०६, वश १०७, विजयी १०४, सेना १०६ 'अह' २५८-५९, ३७४, ३९६, क्षुद्र २६०

अष्टकार वेथे २२ वे२८ अहिसा ५१ बहिसा परमो भर्ग २८२

**भाराम और प्राम-तत्म ३८२** बागरा २२४

बानरनदास्त्र ११७ १९६ बाबार ५८ और पारवात्म शासन

गरित १३७ और रीति १४९ मैतिक २७५ विचार ६ व्यव हार ६२९ शास्त्र २८३-८४ संहिता २७४ स्त्री सम्बन्धी और

विभिन्न देश ९६

भाषार ही पहला धर्में ७२ बात्म उसेना सर्वे ३७१ - जर्जा ३५ -चिन्तन २८ -बयी १७३ जान ११९ ४ -शस्य २१५ ३५४ ३८७ ३९२ त्याग २३४ निर्मेर ३७१ रहा और धर्म रका १ ५ रसा और राज्य भी सुद्धि १ ३ विष १९-चदि ४१-समम २३३ -सम्मान की भावना २२३ -सम्मोदन विधा १८७ -सामात्कार ११९ स्वक्य २१३

बात्मा १६ २५६ ३२ ३६ ४ 44 46 646 646 46 6AR twi toe tee 2 2 2 4. दर देश देशक देशक देशक २६६, २६९ २७८ २९२, १५ १५८ मनस्य ११ मधरिमतित ३१ जमुतकारेतु३५ असि नवार १२ अविभाज्य २५८ इन्हियातीत ४ ईस्पर पा सरीर २२ असका बन्तर्मिहित विष्णत्व २४२ उसका एक से इसरे सरीर मे प्रवेश २७ उत्तका वेहान्तर ममन २७२ जसका प्रकास ४ **२२२ एसका प्रशास २५८** उसकी उपक्रीन १ उसकी क्या उसकी देन ६७९ उसकी

बेहाग्तर प्राप्ति २६८ प्रशृति १५७ जसकी मुक्ति २६८ जमकी व्यक्तियत सत्ता २६८ उसके शरितरब २९६ । इसके बाना-यमन का सिद्यान्त २८ ६७९-८ जनके आ भारतर में विस्वास २९ एक मुक्त सत्ता २५७ एकात्मक तरव २४ और वड में बतार ११ और सम ४ कार्य-कारण से परे ३६ कियातील ३१ विस्तान नित्य ३७१ बारा प्रकृति-यरि चाक्रम ३१ द्वारा मन का प्रयोग २६७ वर्गमा मुलमूत जानार २६७ न मन है, ने ग्रीर २६ नित्यमुक्त १७४ ३४४ निर्मिय २५७ परम अस्तित्व ३१ २४२ प्रतिबंद की मंति सल्य २५७ सम तथा अक में परे २६७ मनुष्य का बास्तविक स्वरूप २६७ महिमानमी १९१ माननीय २३ किनमुक्त १४४ सुद्ध ३१ समरम ३१ सर्वगत १७४ स्वतन्त्र तस्य 299 बारमाबो की बारमा २ ७ बात्मा के पुनर्वत्म' २७ २४९

बात्मानुमृति उसका सामन ३९९ बात्मापसम्मोहन' १८८ मायम १५७ बार्क्स उसकी अधिकानित ४६ राष्ट्रीम ६ शाद १८ बाबी २४५ व्यक्तिगत १७२ भाविम जनस्था में स्थियों भी रिमर्टि

१२ निकासी ६३ गनम्य तनका रहन-सहन ११ आविवासी १६ और परमेस्बर की करपता ६५

जामुनिक पश्चित ६३ ४ २४ बंगाकी १३३ निवास ६५ बाष्पात्मक बधनानता १२५ उप्रति २४३ ३५६ उपवेशक १२

खोज २५३, चऋ १३६, जीवन
२१, ज्ञान १६०, तरग १३४,
दिग्गज ६, ११, ३५५, पहलू
२९४, प्रतिभा २३०, प्रभाव ४१,
प्रभुता १२०, प्रयोजन १५७,
बाढ ३७२, भूमिका १७, मार्ग
३७९, मृत्यु २९०, यथार्थ ४३,
लहर ४०, विषय ३९३, व्यक्ति
३०, शक्ति २१९, ३९८, समता
११९, समानता १२३, सहायता
१६, ३६३, साक्षात्कार १२३,
सामना १२४,४००, सौन्दर्य ३७७,
स्वामीनता ५९

स्वाधानता ५९
आनुविशक पुरोहित वर्ग १२१
'आप मले तो जग मला' ३२०
आपद्त्राता— क्षत्रिय ११०
'आपेरा हाउस' २४१
आप्त वेद ग्रन्थ ११८
आम्यान्तरिक शुद्धि ६८
आयरिश ११४
आरती ३६७
आर० बी० स्नोडेन, कर्नेल २४५
आर्थ ऐलेस २३२
आर्थर स्मिय, श्रीमती २७८
आर्य १०९-१०, ११८, २५०,

उनका उद्देश्य ११२, उनका गठन और वर्ण ६४, उनका पारिवारिक जीवन ११७, उनका योगदान ११६, उनकी काव्य-कल्पना ११७, उनकी दयालुता १११, उनकी विद्या का बीज १६४, उनकी विशेषता २६४, उनके वस्त्र ८६, उनके सब्ध मे अमपूर्ण इतिहास ११०, ऋषि ११६, एव म्लेन्छ १४०, और अमेरिका २४२, और जगली जाति १११, और यूनानी १३४, और-वर्णाश्रम की सृष्टि ११२, चारित्रिक विशे-यता ११७, जाति ६३-४, ११६, १३९, ३००, ३०२, जाति का इतिहास ३६, ज्योति २६४, द्वारा आविष्कृत वेद १४०, घर्म १२२, नाटक और ग्रीक नाटक १६५, परिवार का सगठन १२२, प्रवास ३६४, महान् जाति २४६, लोग ८२, वर्ग ११८, वेदिका १९५, शान्तिप्रिय १०९, शिल्पकला १६५, सन्तान १४०, सम्यता १११-१२, १२२, समाज १४१,

आर्यसमाजी और खाद्य सबघी वाद-विवाद ७५ आर्येतर जाति १२२ आल्मबाजार मठ ३३९, ३५२ आल्मबाजार मठ ३३९, ३५२ आल्मिंगा ३४१, पेरुमल ३५२ आलोचना, उसके अमाव से हानि १५९ आल्प्स २५८, २६० आलागमन १७३, उसका सिद्धान्त ३७९ आश्रम २३३,-विभाग १५३ आश्रम २३३,-विभाग १५३ आस्रम ३६१ आस्त्री शक्ति ३६

आस्ट्रिया ९९, वहाँ का बादशाह ९८

बास्ट्रेलिया ४९, ६७, १११, ११३,

निवासी १५९
आहार ३१४, उसकी शुद्धता से मन
शुद्ध ७२, उसके अभाव से शक्तिह्रास ७२, और आत्मा का सबघ
७२, और उसकी तुलना ७६,
और जाति ८४, और जातिगत
स्वभाव ३२७, और मुसलमान
८३, और यहूदी ८३, जन्म-कर्म
के भेद से भिन्नता ७५, प्राच्य मे
८२, रामानुजालाय के अनुसार
७२, शकराचार्य के अनुसार
७२, शकराचार्य के अनुसार ७२,
शब्द का अर्थ ७२, सम्बन्धी
विधि-निषेष ८३, सम्बन्धी विचार

माह्निक फुत्य ३१२

वार्तक द १४ १९ ८५ ८६ १४ १८ १२४ १३३ १४६ और वेरेदि १३५ १५१ ३६६ और कोरिया ८६ इस्का-१९६ स्टमी ६९ ११ १८ २३४ विचायी ६३ बहु कि पोप १६ इस्का-१६ इस्का-१६ इस्का-१६ इस्का-१४६ इस्का-१४६ इस्का-१४६ इस्का-१४६ इस ४३ हमान वह १३६ इस ४३ हमान ३६ इस

इन्तरन्ति ११४ इनियमण्य ज्ञानं ७२ इनियम २ ७ पाँच २९८ योज जनित नुखा १३ स्वाय की २१८ इमामवाडा १४५ इकाइमार ८४

इकाहानाव ८४ वर्षाना सूच २५४ इस्टबेन ५५, ३६१ इस्टबान स्टब्सी समीका २८१ वर्षे ३७७ सट २१८ इस्टीमो आदि ६२,८२

बस्काम वर्म १ च ११३-१४ १२३ इस्कामी सम्मदा १४५ 'इहकोक' बीर'परकोक' २१७

ई टी स्टर्डी १५५ ईरान ८७ १५९ ईरानी १३४ १ समके क्यां ८७ ईस-केन-कठ (उपनिचयु) ३४९ ईस-केन-कठ (उपनिचयु) ३४९

हरवर २२ २८ वह वट ४८ ४१ २ १२७ १५८ १७५ २१४ १५, २१ २६५ २४४ १५१ २५८ २६६ २६४ २७९-८ १७४-७५ व७६

वनादि अनिवधनीय अनुस्त भाग ३३८ आरमा की जारमा २२ भानन्य २२ जनका सार्वेमीम पिता-भाग ६८ उनने केन्द्रीय नुब २४७ चपासना के सिए उपासना २९९ जसका भरितल (संद्) २२ चसभा प्राप्ता भाष्ट्राम १ ४ उसमा ज्ञान (चित्) २२ वसका प्रेम ४५ २६२ उसना नास्तनिक महिर २९७ उसना सम्बाप्रेमी २६२ उसकी करूपना २१ उसकी प्रवस अपिन्यक्ति ३ २ उसकी स्ता २८२ उसके वर्ग के लिए वर्ग २९९ उसके तीन क्या २६१ जसके प्रवीक २४८ उसके प्रेम के लिए प्रेम २९९ इससे भिन्न स्वनिदाल नहीं ४२ बीरनिक्रप्टकीट१९३ बीर परमोक ६८ और मनुष्य का उपादान ४ और मूपित २४ सीर वि<del>स्थ</del>योजना ३३ औरस्पिट ३८ प्रपा १३ अवत् कार्यमिता २७३ तस्य २२ वचा काळ २७१ निवया विक २२ निर्मुण ३ २ परम २२ परिभाषा २१३ पनित्र २५३ पालक और सहारक २७२ पायनता और स्पासना २६९ पूजा २१ पूर्व २४३ प्रत्येक बस्तू का सर्वनिष्ठ कारण २४ प्रेम २३४ प्रेस प्रेस के 6िए २६%। २९७ विश्वाची का शादा २४७ वैयमितका ४ २९९ धनुमारी 746 798 9 2 9 4 964 १८८ समुख और निर्मुण १९७ संपूर्ण कम से नारी १ २ सर्वे-समितमान २४३ -साम्रास्कार २८२ सप्टा २६९ 'ईस्तरका पित्रल और मनुम्मका

भावत्व' २७८

विभिन्यक्ति ३९४

विवरत्ये जसका ज्ञान २१९ जसकी

ईश्वरीय शक्ति १५२ ईर्प्या-द्वेष, जातिसुलभ १४२, प्रति-द्वन्द्विता १६८ ईसप की कहानियाँ २८५ 'ईसा-अनुसरण' ३४४-४५ ईसाई, अमेरिका के २४८, आदर्श ३०२, उनका अत्याचार २८०, उनका ईश्वर २५८, उनकी आलोचना २७४, उनकी कियाशीलता ९, उनके अव-गुण २७३, उनके नैतिक स्खलन २७५, और उनका धर्म २७३, और मुसलमान की लडाई १०७, और मुसलमान धर्म ११२, और हिन्दू २९८, कैथोलिक २७१, जगत् १६१, डाइन २६५, देश २३५, २५२, २५४, देहात्मवादी १५०, घर्म ९२, १०६, ११२-१४, १६१, २३५-३६, २४२, २४९, २५२, २५९, २६१, २७४, २७७, २८३-८४, २८६, ३०९-१०,३८५, धर्म और इस्लाम ११३, धर्म और भारतवासी की घारणा २८५, धर्म और वर्तमान यूरोप ११३, धर्म की त्रुटि ११३, धर्म की नीव २८४, वर्मेग्रथ ११३, धर्म-प्रचारक २७२, वर्म, वृद्ध वर्म से प्रभावित २८४, पादरी ३७, ८८, १५१, ३०२, पुरातनवादी २४९, प्रेम मे स्वार्थी २६२, वनने के लिए वर्मी का अगीकार २४३, मत २१८, २५९, २७३, २८४, मिशनरी ३०९, ३१३, ३३१, मिशनरी, उनके अतिरजित विवरण २५६, राष्ट्र २७३, शिक्षक २४८, शिक्षा २९५, सघ २७, २६५, सच्चा, एक

> सच्चा हिन्दू २१९ ईसा मसीह ४९, २८१, ३७६, ३७८-७९ ईस्ट इण्डिया १४८ 'ईस्ट चर्च' २३०

उक्ति-सग्रह १५५ उडवर्ड एवेन्यू २६१ उडिया ८२ उडीसा ८० उत्तराखण्ड ८६ उत्तरी घ्रुव १३२ उत्तरोत्तरं सत्य से सत्य पर २९७ उद्जन ३३६, और ओषजन ३३६ 'उद्धार' २५७ उद्धारवाद २७२ 'उद्बोघन' (पत्र) १३२, १३७, १६१ (पा० टि०), १६७ (पा० टि०), ३३९, ३५६, उसका उद्देश्य १३६ उन्नति, मानसिक १०९ उपनिषद् १२०, १२३, १५७, ३८३, ३९५, कठ २४९, ३५० (पा० टि०), ३८८ (पा० टि०), कौषींतकी ३६०, तैत्तिरीय ३८८ (पा० टि०), प्रसग ३५०, प्राचीनतम ३८५, बृहदारण्यक ३५४, मुण्डक २२२, ३५०, वाणी ३५०, खेताख्वतर ३५१ (पा० टि०), ३८२ (पा० टि०) उपयोगितावादी ३१५ उपासक, उनका वर्गीकरण २१५ उपासना, उसका अर्थ ३८६, प्रणाली ३८७, साकार ३९९

ऊर्जा या जड-सघारण का सिद्धान्तः ३७९

श्रह्यवेद १९६ (पा० टि०),-प्रकाशन १४८,-सहिता १४८ श्रह्युपर्ण, राजा ८६ श्रह्युपर्ण, राजा ८६ श्रह्युपर्ण, राजा ८६, १९७, २२२, २८२, उनकी परिभाषा १३९, ज्ञानदीप्त १९९, प्राचीन ३८०, मुनि १०९, १२६, मुनि, पूर्वकालीन ३३५, वामदेव ३६०; -हृदय १४१ श्रह्युपत्व १६०, और वेद-दृष्टि १३९ एकरच उसका झान ३९७ उसकी सोर ३३३-३४ उसकी प्राप्ति

355

एकापता तसका महत्त्व १८३ और योग १८३

र्टर 'गडम्स पीक टु एक्टिन्टा' १४६ ४७ एडवर्ड कारफेटर १४६ ४७

एडवर कार्यन्टर ३४६ ४७ एडा रेकार्ड २६७

एकेस्वरवाद ३६ एपिक्स एसोसि

एपिक्क एसोसियेसन ३ १ एनिस्कास २३१ एनी बिस्तन कुमारी २७९

एतेसबेड २४५

एपिस्कोपल चर्च २३१ एधियादिक क्वार्टली रिज्यू १४९

एंश्विया ६७ ९१ वे १०८, १६२ २६ सम्ब ६४ १२१ सावनर १ ५, १ ७-८ ३०२ वाके २३५

र ७-८ १०२ वाळ २१५ एसोटेरिक वीम्र सच १५१ एसोस्पिशन झार्च २७९ २८१

ऐंन्डो इध्यियन कर्मचारी १४९ समाब १४९ ऐंग्डो सैस्सन बार्टि ३ १

ऐतिहासिक परेषणा १५७ स्थानुतैयान १५७ 'ऐस्ट्रक बॉबी' १८९

बोक्सेंड २६ 'क्रिकंड ड्रिस्तुन' (पविका) २६ कोगर्ट (वर्मन पव्स्वि) १६९ अन्तार, उटका महुष्क ५२ अ तर् सर्व ११६, २ ७ बोम् पास्त्र बोम् १७६-७५ बोम्बन १६६ बोदियो स्ट २६५

बौद्योगिक कार्य २३ व्या २२९ चित्रा २२८, २३०-३१ मौतनिनेधिक ज्ञासम्बन्धपना ९४ मीरंगचेन ५९

कस बस्पाकारी ४ २

कट्टर बर्जनवारी १ ८ कठोपनियद ३४९-५ (पा॰ टि )

३८८ (पा टि॰) क्या करवका की १४५ बास्क

नवा करवज्ञा का १३५ वा<del>ठक</del> नोपाल भी १२६ मेंड और धेर की २५७ राजा और मनुष्य-स्त्रमान की ३२७-२८ धर्म और धन्यासी

भी १२४ भगावा ६१

नचीब ४ १ कन्प्रवृश्वच ८८, ३७९

कन्याकुमारी १२ कन्हाई महाराज १६४

कपिक ऋषि ३८२ समीर १२३

क्बार १२६ कमकोधी बौर धक्ति २२

करना भीर जैस १९१ कर्म ५

कर्म आरमा का नहीं २६९ ससका वर्ष १७५ ससका प्रश्न व्यवस्थानी ११९ ससके नियम १७ असमे भावना ४१ ससे काली का अभि-

कार १६८ काच्य १२३ ३९५ काच्य प्राचीन १२ काच्य विश्वयो ११८ वित १७४ निम्मास ३३

११८ नात १७४ तिम्लास ६६ ६५८ प्रकृति से ११ फल्यु ५६

मार्ग ९६ योग १५६ वेद का मार्ग १४ शक्ति १७५

क्ष्मशता १३ १९, घट-८ ८३ ८६ ११४ १४९, १६८ १८५ १९४

२६९-७ २९५० वर्ट वेक्ट वेक्ट इ६५ ६६ वासी वे६६ क्लाबीर प्रकृति ४३ और वस्तु ४३

का बीर प्रकृति ४३ जीर नस्तु ४३ नाटक कटिन्स्त् ४३ जास्तीम यूनानी ये जन्मर ४३ ग्रन्सि और जमार्च बाम्यास्मिक् ४३ ग्रीन्स्में की विकासिक ४३ कल्पियुग ९१ कल्पना, अन्धविश्वासभरी ३६, एव परिकल्पना २८, मुक्ति की २५, स्वतत्रता की २५ कवि ककण ४२ काग्रेस ऑफ ओरियेण्टलिस्ट १६१ कास्टाटिनोप्ल १०७, शहर १०६ कास्टेंटाइन ११२ **'काँग्रे दे** लिस्तोयार दि रिलिजिओ' १६१ 'काँग्रेगेशनल चर्च' २३९, २४१ कॉक (Cock) ११३ कादम्बरी ४२ कानन्द २७, २४३, २४८-४९, २५४, २६२-६७, २७०, २७४-७५ (देखिए विवेकानन्द, स्वामी) 'काफिर' ३९४ काबुल १०७ काम, उसका मापदण्ड २१३, और मोक्ष २०८, काचन ३७१, कोघ १३२, -दमन ३४६,-प्रवृत्ति ३४७,-यश-लिप्सा १७३ कामिनी-काचन २१७ कारण, उसका अस्तित्व २८, -धारा २०८,-कार्य-विधान १७३ कारपेन्टर, एडवर्ड ३४६-४७, साहब 9४७ कार्लाइल ३२० कार्ल वॉन बरगेन, टॉ॰ २३९ कार्य, अभीष्ट ३२१, व्यापार १९१, व्यावहारिक २९० कार्य-कारण २६, १८०, २१३, ३८४, उसका नियम २५, परम्परा २३-४, सिद्धान्त २८, वाद ११६ काल और देश १९६ कालिदास १६४-६५ कालिय नाग ४०३ कालीघाट ९१ कालीमाई ४९ काव्य, उसकी भाषा २२२, सिन्धु १३२ काव्यात्मक भाव ११७

80-70

काशी ९१, ९७, १६३ काशीपुर ३४२ काश्मीर ६३, ८४ काश्य १२० किडी ३५२ कीर्तन ३९ कीर्ति २१७ कुण्डलिनी ३७३, शक्ति ३६२ कुतुबुद्दीन १०७ कुमाऊँ ८४ कुमारिल ५६, १२२ कुमारी एनी विल्सन २७९, एम० वी० एच० १८१, नोबल ३६६, सारा हम्बर्ट २७९ कुम्मकर्ण २१८ कुरान २१, २०४, २०७, २८१, ३३१, शरीफ ११३ कुरुक्षेत्र ३३१, ३५७, रोग-शोक का ४७ कुलगुरु ३६२ कुसस्कार १८,४७,७३, ३९३ (देखिए अन्धविश्वास) 'क्रियर हेरल्ड' २७५ कृति और सघर्ष १८९ कृषिजीवी देवता तथा मृगयाजीवी असुर १०३ कृष्ण ३९, ११९, १२३, १२६-२७, १६३, १६५, २६८, ३३१-३२, ३४२, ३५७-५८, ३६०-६१, ३९५, ३९८, ४०२-३, उनकी शिक्षा २४८, और बुद्ध २४८ कृष्णव्याल भट्टाचार्य १४६-४७ केन्द्रगामी (centripetal) ३१३ केन्द्रापसारी (centrifugal) ३१३ केशवचन्द्र सेन, आचार्य १४९, १५३ केंट, डॉ० २९४ कैथोलिक चर्च, उसकी सेवा-पद्धति २८४, जगत् १६१ 'केम्पस एलिसिस' ९७ केलास ४९ क्रोघ और हिंसा ३९०

पकरच उसका झान ३९७ चसकी और ३३३ ३४ छएकी प्राप्ति

398 एकाप्रता उसका महस्य १८३ और योग 121

'एडम्स पीक ट एक्टिफेन्टा' ३४६ ४७ एडवर्ड कारपेस्टर ३४६ ४७

एवा रेकाई २६७ एकेस्बरवाद ३६ एपिक्स एसोसिवेसन ३

एनिस्बबाम २३१ एनी विस्तृत कुमारी २७९ एनेसबेल २४५

गुपिस्कोपक वर्ष २३१ एसियाटिक स्वार्टली रिच्यू १४९ एक्षिमा ६७ ९१ वे १०८,१३२ २६

मध्य ६४ १२१ माइनर १ ५ १ ५-८ १०२ माने २३५

एसोटेरिक बीद सह १५१ परोसियेसन हाल' २७% २८१

रेंग्स्रो इच्डियन कर्मकारी १४९ समाज 288

ऐंग्डो सैक्सन बादि ३ २ पेतिहासिक वरेनचा ३५७ सरवानुसेनाम 144

ऐस्टक बॉबी ३८९

मोक्लेंड २६ 'बोक्केड ट्रिम्पून' (पत्रिका) २३ भोपर्ट (जर्मन पश्चित) १६९ 🗝 कार, उसका महत्त्व ५२ 🗗 क्यू सब् ११६ २ ७ मोम् वरसत् मोम् १७१-७५ मोपनन ११६ मोहियो तह २३५

शीचोनिक कार्य २३ वटा १२९ विसा २२८, २३०-११ औपनिवेदिक द्वाप्राञ्च-स्मापना ९४

बौरंबबेब ५९

कस अस्याचारी ४ २ कटटर महैतवादी १ ८

कठोपनिषद ३४९-५ (पा टि ) १८८ (पा टि)

क्या करवेका की १४५ वासक गोपाल की १२६ मेंड और घेर की २५७ राजा और मनुष्य-स्वभाव की १२७-२८ वर्ष और सम्बाबी

की १२४ कमावा ६३ वजीव ४ १

कानुपत्तस ८८, ३७९ कम्याकुमारी १२ कम्हाई महाराज १६४

कपिक ऋषि ३८२ क्वीर १२६

कमकोरी और शक्ति २९ करणा और प्रेम १९१

क्या के कर्म बात्मा कर नहीं २६९ छसकी वर्ष ३७५ उसका छक बनस्पनानी ३३६ उसके नियम १७ उसमे मावना ४१ उसे करने का बनि-कार १६८ काव्ड १२३ ३९५ काण्य प्राचीन १२ काव्य विश्वय ११८ गति १७४ निष्यान ३३ १५८ प्रकृति से **११** एक ५१

मार्थ प्र जीन ३५६ वेद का भाग १४ अस्ति १७५ क्षकता १३ १९, ५८-८ ८३ ८६

\$\$X \$X\$ \$\$C \$CF \$5X 284-4 244.425.446.446 ११५ ६६ वासी १६६ फका और प्रकृति ४३ और वस्तू ४३

नाटक कठिनतम् ४३ वारधीम युनानी में जन्दर ४३ धक्ति और नेपार्च बाच्यात्मिक ४३ सीन्दर्य की

वनिव्यक्ति ४३

घुणा ४०, ३९०, दुष्टि ३५८

चडीचरण ३४६, वाबू ३४६, ३४८, उनका चरित्र ३४७

चद ४०१

चऋवर्ती, शरच्चन्द्र ३४८, ३६३ चट्टोपाघ्याय, रामलाल ३४५

चन्द्र २०९, ३८८

चन्द्रमा ३२१, ३५१

चरित्र, उसका सर्वोच्च आदर्श ३७३, उसके विकास का उपाय ३७१

वाडाल ३०५

चाँपातला (महल्ला) ३४१

चारण १०७

चारुचन्द्र मित्र ३४०

चार्वाक, उनका मत ३३७

चाल-चलन ६०, प्राच्य, पाइचात्य मे

अन्तर ८८

चिकित्सा विज्ञान, आधुनिक २८४

चिटगाँव १६८

चित्तौड-विजय ३०१

चित्रकार ११५

चित्र-दर्शन ४०२

चिरन्तन सत्य १५९

चिर ब्रह्मचारिणी १५४

चीन ४९, ६३, ८८, १५९, २७३, ३२७, जाति ६३, जापान ४९, निवासी ६३, ६९, ८८, साम्राज्य

१०७

चीनी, उनका भोजन ८२, माषा ८८, भोग-विलास के आदिगुरु 20

चेतन-अचेतन ३३३-३४, ३३७, ३९७,

उसकी परिभाषा २९८ चेतना, उसके लिए आघार की कल्पना 709

'चेट' (chant) २८४

चैतन्य १२३, १६७, बुद्धि ७५ चैतन्यदेव ७३

'चैरिटी फड' ३२१

छठी इन्द्रिय २५३ छाया-शरीर ३७९ छुआछुत ७३, ८३, १३५

जगली जाति १११, वर्वर १०६

जगत एक व्यायामशाला ३९४, कल्पना १६५, दृश्य ३७, वाह्य ३७६, वौद्धिक ३०४, भाव ४८, भौतिक और सीमित चेतना का परिणाम ३३, मानसिक २१४, मायाधिकृत

880

जगदम्बा ५४, १५६

जगदीशचन्द्र वसु, ३३४ (पा० टि०) जगन्नाक २५६ (देखिए जंगन्नाय)

जगन्नाथ ११५, २५६, २८६, २८८, उसकी किवदन्ती २५६,-रथ २२८,

२३०

जड तत्त्व २६९, द्रव्य ३१, ३३, पदार्थं २४०, २७१, ३०३ ३१३, ३७५, बुद्धि ७५, वस्तु और विचार २१३, वादी ४८, ३०३, विज्ञान और

कारखाना ३९४

जनक १४८, राजा १०९ जनता और धर्म २२८, और सन्यासी

जन-धर्म १२१,-समाज, उसका विश्वास २६८

जन्म, पूर्व के प्रभाव का सिद्धान्त ३०२, -मरण १७५, १७७, -मृत्यु १७३

जप, उसमे थकान का कारण ४००, और ध्यान ३६२, -तप ३४४, हरिनाम का ५२

जफर्सन एवेन्यू २६१ जम्बूद्वीप १०५-६, १६२

जयपुर ११५

जयस्तभ, विजय-तोरण ९८

जरथुष्ट्र ३७९

जर्मन और अग्रेज ९४, और रूसी ९०, दार्शनिक २८४-८५, पण्डित १६२, लोग ८८-९, वहाँ के महानतम विटिक २३७ क्या कर्म ८६ किश्चिम भगिनी १९२ (पा टि) विकर्टन एवेम्यू २८७ <del>पिछण्टा स्ट्रीट २८३</del> समिय ६३ ६५ ३ ४ जापद्त्राता ११ भीरनैयम ३७२ जाति २५१ रसद ३ ४ शक्ति ३७२ भूड वह २६ धमेन ६४१ १४८ (वेसिए विमस्तानम्ब स्थामी) बेवडी १८८ १२६ सेवी बारी सम्भवा की बावि त्रिक्ति १ ५ अस्य ६३ जाति ६४ गगा ७८ १ ६ २ ६ २ ६ ३६२ १६७ वड ७९ -तट १८२ गत्मात्मक वर्ने २९०-९१ यमाधीर्थ पर्वत ५१ (वा टि) गमासूर ५१ मीरबुढदेव ५१(पा हि ) मदद्यारम १३ 'समंबर्क' २२१ माबोपुर ३१७ मान्वारी १ ७ मार्मी १४८ मार्थन एक ए वॉ २२८२९ मीता ५३ ५ ५७ ९७ (वा दि ) ११९, १२३ १२७ (पा कि ) १२८(पा टि ) १६५ ६६, २२**१** २१७ १२ ११०-१२, १४९ 145 154 (VI PE ) 196 ¥ ३ उसरा उपवेश ५५ ३३२ उमना पहला सबाद २२ एव महा भारत की भाषा १६५ और बहा

नीना-नरव १५६

नुबराती परिषय ३५१

गुजरात ८२

गुडविन ३४१ के के १९५(भाटि) गुज तम १३६, १२९ रज ५४ १३५ ३६ २१८१९ सरा ५४ ११५ ३६ सस्य का अस्तित्व १३६ मुद्, उसका उपवेश ३३ असका महत्त्व १६ छत्रका विश्वेष प्रयोजन १५९ उसकी इया २१८ उसकी परिभाषा ३७१ और विष्य-सम्बद्ध मृहस्य **३१९ वक्षिका ३६३ -गरमण** ३९८ परम्परागत ज्ञान १५९ माई १६८ बाद, दामिक २११ सच्चा ३६३ बुद गोविन्दसिंह पैगम्बर १२४ मुख्येब १६ २ ४२, २३४ १९७ (बेबिए रामहप्न) पुर विम शाम नहीं १५७ पुर बिन होड़ कि जान' ३९९ नुष्मत् गुरपुत्रेन् १४५ गृह धन्य १११ नेहरून युव ११९ गृहस्याधम १६२ ने चर्र टामस एक २४५ योप १२८ बासक ४ २-१ योपांक १३१ उत्तका सम १२९ उसकी तमस्या १३ और इप्लासे मेंट १२९३ बाह्यम बातक १२८ २९ हरवाराम्य १२७-२८ नीपाक्सास धील (स्व ) ३४२ गौमेन १३५ नोकांसी ६५ दोवर्धम-बार्थ ४ इ पीतम वृद्ध ७ नील (Gaulob) चाति ९२ प्रीक ८५१ ५ ६ १३३ जनरा खाने ना वधेका ८२ कोरस १६५ व्योतिष १६४ शाटक १६५ प्राचीन ८६ मारत १६६ पर्नतमन्त्रम प्रन्य १६५ भाषा १६५ ६६ यदनिका १६५ थी**स १५%, ३८१ और रोम ५६** प्राचीन १६४

'बेबुएन वार्यनिक समा' ३८

जीवात्मा २१८-१९, २६९, २९६-९८, ३०३-४, ३३२, ३७१, ३७४, ३७७, ३९४, ३९६, अनन्त काल के लिए सत्य नहीं ३७८, उसका स्वभावगत प्रयोजन ३९३, मनुष्य-वत्ति की समष्टिस्वरूप ३७७, विचार और स्मृति की सम्बिट ३७८ 'जुपिटर' २५० जुलू १५९ जेंद-अवस्ता २८१ जे० एच० राइट, प्रो० २०४ (पा० टि०) जे० जे० गुडविन १९५ (पा० टि०) जे० पी० न्यूमैन बिशप २३५ जेम्स, डॉ० ३००, ३०३, श्रीमती २८६ जैरुसलम १०७-८, २४७, और रोमन २५४ जेसुइट २३८, तत्त्व २३८ जैकब ग्रीन २३२ 'जैण्टिलमैन' ८५ जैन ५१, ५४, ५९, ७४, ११९, २५३, धर्मावलम्बी और नैतिक विधान २८२, नास्तिक ३०३ जैमिनी सूत्र ५२ जोसेफिन, रानी ९९ ज्ञान ३५, ४०, अतिचेतन २१५, अधिभौतिक १५९, अलौकिक १३४, आतम ४००, आत्मा की प्रकृति १५७, आष्यात्मिक १५९, आवश्यक वस्तु ४००, उपासना उसका अर्थ १००, उसका आदि स्रोत १५७, उसका

दावा १५९, उसका लोप १५९, उसकी उत्पत्ति ३९७, उसकी स्फूर्ति,

देश-काल पात्रानुसार १५८, उसके लाभ का उपाय १५९, उससे

प्रेम २९६, एकत्व का ३९७, और अज्ञान ३३५, और धर्म ३१८, और

भक्ति ३७४, और भाव २२२, और

सुधार १८, काण्ड १४०,गुरु-परपरा-, गत १५९, चर्चा १५८, तथा मक्ति-

लाभ ३९९, द्वैत ३३५-३६, निरपेक्ष ३३५, -नेत्र ४०३, पुस्तकीय १८, २१८,-प्राप्ति १३९,-भिक्त १५५, ३५१, भक्ति, योग और कर्म २१८, मनुष्य की स्वभावसिद्ध सम्पत्ति १५७, -मार्ग और मिन्तिमार्ग ३७२, -मार्गी और भिनतमार्गी का लक्ष्य २६१, मिथ्या ३३५, योग ३५५, -लाभ ३८३, विहीन वर्ग और ईश्वर २३९, सवधी सिद्धान्त १५९, -सस्था २२१, सत्य ३३५, सम्यक् ३९७, सापेक्ष ३९७, स्वत -सिद्ध १५८ ज्ञानातीत अवस्था ३८४, ३८७ ज्ञानी, उसकी निरकुशता ६ ज्यामिति २१४, २८४, शास्त्र का विकास ११६ ज्युलिस वर्ने ३२० ज्योतिष २८४, आर्य १६४, उसकी उत्पत्ति ११६, ग्रीक १६४, शास्त्र ३२३, ३७२

## झँगलूराम ५७

'टाइम्स' (समाचारपत्र) ३१३ टाइलर स्ट्रीट डे नर्सरी २७९ टॉनी महोदय १४९ टामस एफ० गेलर २४५ टिटस २४७ टिन्डल ३०९ टेनेसी क्लव २४५ ट्रिब्यून २५९, २६३, उसके सवाददाता २५२

'ठाकुर-घर' ३८६ ठाकुर जी १४३-४५, ३५९, ३६७ ठाकुर साहव १४५-४६

डाँ० एफ० ए० गार्डनर २२८-२९, कार्ल वॉन वरगेन २३९, केंट २९४, जार्ज वर्षि २८५ सागर २६ स्त्री ६७ वर्षनी ८५ ९८९ वाले ६९,८१ ८९

पहाँगीर ५% ९३

पाट ६५ वाठि अप्रेड ७९ अमेरिकन २४६ शरक १ जमीरियन १ 🗸 अनुर १ ६ आर्थ ३६ ६३४ ११६ २४६ ३ वायवर १२२,३७२ इसकीमी ६३ ८२ उत्तरा एक मपना उद्देश्य ५८ उत्तरा खुस्य (मारवीय) ३ ३ उसकी अपूर्णवा ३९३ जसकी उत्पत्ति ३७७ उत्तरी इप्रति का मलय और उपाय १६८ बसनी बौद्धिन सामाजिकपरिस्थिति नापका२२२ उस्तीविभेषका २८ उसके चार प्रकार २५१ वसके विभिन्न उद्देश्य ४८ एक शामानिक प्रका २३३ ३७७ एक स्विति ३ ४ ऐक्को सैननन ३ २ और देश ५७ और व्यक्ति ५१ और सास्त्र ५७ और स्ववर्ग ५६ समिव २५१ अस ६४ गुन और धर्म के जानार पर २८ मुननत ५७ गौक ९२ जीन ६३ क्षेत्रकी १११ जन्मयत ५७ तक १ ७ दमासूत्र २८५ वरह ६३ बोव ७३ धर्मे ५७ शारी २७९ निरामिश्मीची ७५ -वॉलि १२३ पारसी ९२ प्रत्येक का एक बीव नोडेस्य ६ प्रका १२ २४१ फाक ९२ ३ प्राचीसी ९९ बगासी १५३ वर्षर ९२ १ ६ १५८ २५१ मेर ११९ ३७७ ३९१ मेव जसका कारण २८९, ३९३ मेर उपकी उपयोगिता १९१ भेर और स्वामीनका ३९३ येव गुगानुसार १३५ जेर का कारण २८९, ३९३ सासमोबी ७५ मृगच ६४ मूसक्यात १८

सहर्षी १ ६ सूनानी १४ ऐमन १२ लेटिन २२ १ बनमानुष ७५ स्वेनाम्सर्ग नी मृद्धि १ ७ विमान १८६ व्यक्ति की समिद्ध ४९ स्थानमा २२० स्थानका वि द्यारित वर्षे १ ५ स्थानका के द्यार २८८,३ ४ स्थानका वि १ ४ स्थानमा विभी १ ४ स्थानमा सामुख्यात ११९ विद्यु ११७-१८ २४६ १९४ हुष

वातिगत विधि-निषेव १८१

আবিৰে শ্ৰীং আছিলৰৈ ই আবি-ৰেদ শ্ৰীং বৈষদী ৭৬ দুৰিট কাতীবাৰ ৭৬ ভাষায়িক ভদটি

वा कारण ५७ पाठीय वरित ६२ वरित ना मेस्स्य ५८ वरित हिन्दू ना ६ जीवन और पाठा १९० जीवन हो सर्व

और बाबा १६९ जीवन की मूर्ज पिति ५८ आव आवस्पराठ ४८९ मृत्यु ५८ शिल्प समीव १६९

कॉन स्टूबर्ट मिल ३ २ बापान ४९,९३ २७३ बापानी उनका कान-मान ७५ काने का तरीका ८२ पब्टिट १६२

कार्यपर्धन का २४५ विहोना ४९,९ देव १५७

व्यक्ति वार्वेतिक ६८१ वीव १४२ २१३ ६६ ग्रन्थि प्रकास का केम्ब ५३ -सेवा डार्य मृतित ४१ -झर्या ७४

वीवने आरशा कां २२ देखिय का २२ जनमें भोज २२४ और भूत्युका हाम्बन २५ और मृत्युके नितन ३६ पृक्ष्म १ वरम सक्य २ १ -पुष्मा १७६-७४ व्याप्त १७६ -भरण २३ स्माव हार्रिक ९ -स्याम १५४ सम्बन्ध

सामर १८७

दादू १२३ दान-प्रणाली ११३ दानशीलता १७ दामोदर (नदी) ८० दाराशिकोह ५९ 'दारिद्रय-समस्या' ३९४ दार्जिलिंग ३५२, ३५५ दार्शनिक चिन्तन, उसका सूत्रपात ११८, तत्त्व ३८० दाह-सस्कार २५१ दि प्रीस्ट ऐण्ड दि प्रॉफेट' ३६६ दिल्ली ९८, साम्राज्य १२४ दीक्षा-ग्रहण ३८६,-दान ३६३ दु ख और सुख ५३, २२२ दु ख भी शुभ १८७ दुर्गा ११५, पूजा ७८, १४७ दुर्भिक्ष-पीडित ६०-१ दुर्योघन ५० दूरात्परिहर्तव्य' ३५९ देव और असुर ६८, १०७, -कन्या १०७, गृहद्वार १७४, दर्शन १४३, मडल ११८,-शरीर ३८९, श्रेष्ठ ब्रह्मा ४०३, स्वरूप ३९४ देवता ३६०, आस्तिक ६८ देवराज ३६० देवालय ८५, ३६४ देवेन्द्रनाथ ठाकुर १४९, १५३ देश, उसकी अवनति और भाषा १६८-६९, औरकाल १९६, ३३४, ३३७, और वर्म के प्रतिनिधि २४३ देश-काल २५, और नीति, सौन्दर्य-ज्ञान ३२६, और पात्र तथा मानसिक भाव ३२६, -पात्र-भेद १४०, व्यक्ति के भीतर ३७७ देश-भेद, उसके कारण अनिवार्य कार्य ७०, उससे समाज-सुष्टि १०३, मध्यामध्य-विचार १३५ देशीय परिवार-रहस्य' १४९ देह-मन ३७४ देहात्मवादी ४८, ईसाई १५०

दैहिक किया ३६२ दोष, आश्रय, जाति, निमित्त ७३ द्रविड ११८ द्रव्य ३३४ द्वि-आवर्तन ३३५ द्वेषभाव ६२ द्वैत ५९, ज्ञान ३३५, प्रकृति मे ३४, प्रत्यक्ष मे ३७१, -बोध ३७१, वाद २१, ३८३, ३९२, वादी ३४, ३८१, ३८६, वादी के अनुसार जीव तथा ब्रह्म २८२ घन और ईसाई २८०, विश्वयुद्ध का कारण २८० घनुषीय यत्र ११७ घर्म ४, ६-७, १६, ६१, ११०, १२४, २०८, २४९, २५३-५४, ३१०, अनुमव का विषय ३३६,-अनुभूति १३ँ९, आधुनिक फैंशन रूप मे २६२, इतिहास १६१, इसलाम ३७७, ईश्वर की प्राप्ति २२१, ईसाई १६१, २३५-३६, २४२, २५२, २५९, २६१, २७१-७२, २७४, २७७, २८३, २८६, ३०९, ३८५, उच्चतर वस्तु की वृद्धि और विकास २९८, उपदेश २८३, ३३१, उपदेशक २४९, २७४-७५, २८४, उसका अर्थ ३९२, उसका गभीर सत्य और शक्ति ३३२, उसका मूल उद्देश्य ३२९, उसका मूलमूत आधार २६७, उसका मूल विश्वास ३१४, उसका लोप और भारत-अवनति ५०, उसका समन्वय २७२, २७५, उसकी महिमा २१३, उसके प्रति सहिष्णु-भाव २९७, एक की दूसरे धर्म मे सम्पूर्ति २४३, और अनुयायियो मे दोष २७५, और आतक ३७८, और ऐतिहासिक गवेपणा ३५७, और घडे का प्रतीक २४७, और देश ३०२, औरधर्मान्व २६०, औरयोग ३२९, और विज्ञान में द्वन्द ३३१, और षी टी स्पूक्के २७१ बारवित ११६ बावित ६ ९

वार्षित ६ ९ वाकर-उपासक वार्ति' २७७ वासर-पूजा बौर पुरोहित २७२ विटॉएट २६२ ६६ २७ - २७

किर्नेप्ट २६२ ६६ २७ - २७४ हिट्नेप्ट इवर्षिय स्यूच २६३ हिट्नेप्ट वर्गक २६२

बिद्धौपट दिब्सून' २५ २५२-५३ २५९ २६१

बिट्रॉएट फ्री प्रेस २५५, २६१ (पा टि ) २६३ विवेटिंग सम्बद्ध ३५४ डेमस्पेनीब २६५

वेजी इंगळ २८६ जवट २३१ छैछ-टॉवियन २३२

किसर्ट व्यापास १५१ वेतिक हेमर २८९ वेत मोद्दास स्वत्व २४१ वेपुरुष विक्या ६४ दुमुनक साहना टाइस्स २१४

द्याका ८

द्यक्तिम्बाह् १३४ (पा टि ) परंपञ्जात १४ ३५१ वर्षात २३७

सामात्कार १९५ जिल्लामि १७४-७५ जन्ममि १७४-७५ जमम्मूण ५४ ५७ ११६ १५९ २१९

भौर रम तमा सत्म ५४ तम्मासम २८ ताम २२४ तातार ११८ जनमा प्रमुख १७

माचु १ ७ तालारी १ ७ चनन १ ७ तानित १ तामित १ तामित औम ५४ तारा १२६ विष्यव ४९ ६४ ६९ और वावार ३ ५ वहाँकी स्थियों ३२६ विष्यवी ६३-४ परिवार ३२६ वीर्ष २ ८ स्वान ९१ १६३ ३२४

पुन्तराम १२६ पुरीयानन्द स्थामी १६१ तुर्के १७ बाठि १ ७ तुर्के १७ बाठि १ ७ महाराब १६१

(देखिए निर्मेक्शनस्य स्वामी) तेकमी ८२ त्याग १३४ उत्तका महस्य १३५

उसकी धरित २१ और वेपम्य १४ न्याव १४२ विगुवादीवानना स्वामी १४१

विश्वचाराक समाग ११९ विश्वचारमक समाग ११९

चर्ड स्ट्रीट २७ वॉमच-ए-कैम्पिस १४४ वाजवेंड वाइचेड पार्च १७३ (पा ४ ) विगोर्चोंग्रिस्ट २३४ विगोर्पोंग्रिस्ट २३४

विभिन्ना १४७ विभिन्ने बाह्यन ८६ विभिन्नेरकर ६४५ दण्ड देखर हारा २७१ प्रतिमिन्ना मान

वाशिनात्य माई ७

२७१ प्राष्ट्रिक २७९ वस माइकेक मनुसूचन ४२ वसा मीर न्यास ११३ और प्रेम १ १ वसानाव सार्वती १४९ १५६ वरत १३ वर्स १३

वर्धन और तरवा बान १५३ तथा बान वा ११९ सास्य १६, १८ १६१२ १८६ सास्य और नारत का वर्म १५ सास्य और निभि १५१ वस्त वा वस्तु और वेश्या गी जन्मति १ ४-५ वहें व २६४ विचारक २४५, विचारघारा २८१, विष्वास २६९, २८२, विषय २७५, व्यक्ति का लक्षण ५२, व्यक्ति का लक्षण ५२, व्यक्ति की प्रायंना-मुद्रा २६०, शिक्षा २२८-२९, सस्या २८८, सच्चा २८२, सम्वय २७२, सिद्धान्त २९०, सिद्धान्त, प्राचीन-तम २७ 'धुनो' का युग २४९ घ्यान ३१७, उसकी आवश्यक बातें ४००

घ्रपद और ख्याल ३९ ध्रुवप्रदेश, उत्तरी ६३ नचिकेता ३५० नन्द ४०२ नन्दन वन ४७ नरक १०, १२, २९, ५२, १८०, २६६, ३०१, ३०३, ३७८, कुण्ड ७० नरमक्षी २६४,-रगक्षेत्र १३७ नरेन्द्र ३५५ (देखिए विवेकानन्द) नरेन्द्रनाथ सेन ३४०, ३६४ नर्मदा १६३ नर्मदेववर १६३ नव व्यवस्थान ३६, ११३, २८१ नाइण्टीन्य सेन्चुरी १४९, १५१-५२ 'नाइन्टीन्य सेन्च्री क्लब' २४६ नागपुर १५५ (पा० टि०) नागादल १०८ नाटक, आर्य १६५ , कठिनतम कला ४३ , ग्रीक १६५,-रचना-प्रणाली १६५ नानक १२३ नाम-कीर्तन १३६,-जप १२६,-यश ३१६, ३९१,-ह्प १७४, १७७ नायक १४३ नारकीय अग्नि २६० नारद १४३ नारायण १२६ नारी, उस पर दोषारोपण ३०१, उसकी कल्पना का उदय ३०२, उसके प्रति

हिन्दू भावना २७७ , उसके प्रति अनौचित्य २०, ऋषि ३०२, और पुरुष १९, २०४, नारीत्व, उसका आदर्श ३०० नार्थम्प्टन डेली हेरल्ड २७६ नार्थ स्ट्रीट २२८ नार्वे ८१ नासदीय सूक्त १९६ नित्यानन्द, स्वामी ३५२ निमित्त दोष ७३ नियम, उसकी परिभाषा ३१, और कीति ६२, और जगत् के विषय ३२६, और प्रकृति ३१, और रुपया ६२, जातिगत ३८६, तथा मनुष्य ६२, सामाजिक ३८६ निरपेक्ष ज्ञान ३३५, सत्ता ३८४, सत्य ३३५ निरामिषभोजी ६५, जाति ७५ निरीश्वरवादी, पश्चिम २८९ निर्गुण ब्रह्म १४६, सत्ता ३८४ निर्मयानन्द, स्वामी ३६४ निर्मलानन्द, स्वामी ३५२, ३६२-६३ (देखिए तुलसी महाराज) निर्वाण, उसका अधिकारी ३०१ निर्वाणषट्कम् २०७,३८९ (पा० टि०) निवृत्ति मार्ग ३८४ निवेदिता, भगिनी १९५ (पा० टि०), ३६६, ४०१ निष्काम कर्म १४०, १५८, ३३०,३५८, ज्ञान १४०, भिक्त १४०, योग १४० नीग्रो लोग २७५ नीति-तत्त्व ३९१,-शास्त्र २४८,३९६, -शास्त्र और व्यक्ति का पारस्परिक सम्बन्ध ३९६,-सहिता २८१ नीति, दड, दाम, साम ५२ नीलकठ १६२ 'नृह' (Noah) १५७ 'नेटिव' ४८ 'नेटिव स्लेव' ४८ 'नेति' ३८४

विक्रान से समानदा ३२३ कर्म ६१२ करपनाकी भीग नहीं २१८ कार्य २८ कियारगढ २७७ शवा १५२ प्रत्य १२७ १३२ १३९ २१५ २२१ २८१ २९६ २९८, ३३ - ग्रन्थ भीव २७४ भीवन ३६५ भीवित के छिए विभिन्न वर्गकी आवस्यकता २७३ तवा बन्बविश्वास २७४ तरणं १५ तीन मिछनरी २७३ वीसा २५२ भामिक बौर शामाधिक शुपार प्रयत्न की सम्प्रति ३ ४ नका ग्रांसक नहीं २९८ नक्सूग १४२ पण ३३२ पन तथा पूर्ण और पाप २१३ परायम २८२ परिवर्धन २६ २७३-७५, २९५ परोपकार ही २२२ पवित्रता की अन्त प्रेरणा के प्रतीक २४७ पाश्चात्म २६८ पिपासा १५२ वैदाक २४५ प्रकृत **२४१ प्रवृक्ति ३२९ प्रकार २३७** २४१ १७३ प्रचार-कार्य १७५ प्रभारत १६१ २४१ २६४ ६५. २७५, ३९७ प्रचारक-मध्यमी १६१ प्रत्यक्ष जनभव का विषय ३२४ २१८ प्रत्येक की निजी विशे पदा २९४ अवस निश्नियों बीख २७३ प्रवर्तक १५४ ३ ५ वृद्ध २९३ बीट १६२ ६३ २५२, २७२ PYS THIR PPF DUF 5 F १५६ शाह्यय २४२ भारतीय २६१ मारतीय मत २६७ वाब ३७१ ३९४ भावना ३६६ मध ३२९३ १८१ १८५ महासमा २६९, ६१९, ६६९ मिछनरी २५२ २९४ रतन २२२ शम्य १३९ 14 1 4 MIN 868 844 बाद-विवाद में नहीं ६२४ जास्तविक भीर मनुष्य ३२३ विभिन्न उसकी उत्पत्ति वेद मे १६३ विल्लास २४७ **१११ मीर ६१ वेदान्तो<del>गा</del> १४७** 

वैदान्तिक ३७५ वैदिक १६२ -ब्रावस्था २७४ -ब्राह्म २२४ धारण २६६ २७३ ६६१ हेर **३८३ शिका १४१ ३८५ -सम्यास** २८३ ससार का प्राचीनवस १५२ सकारात्मक २९८ सक्ने २१८ समा १६१ सम्बन्ध मे हो वितिमाँ २६ सम्बन्धी कमा-बार्ली ३२९ न्समोक्षन २४३ ४४ २७८ सामन ३४७ सामन और सह-शिका ३४७ सामना १४६ विद्यान्त २१६२१९ BEN EYE YE TYE, 744 244, 200 333 534 306 १८ हिन्द्र उसका सर्वस्थापी विचार तचा प्रमुख सिद्धान्त २४२ **ब्रिप्** उसकी विका २६८ 'बर्ग बीर 'पर्च' २४४

वर्षपाक २३५ भार्य-प्रमोकना २३२ भार्य-प्रमोकना २५२ वर्षाम्य करीर पास्तिक २६ वर्षाम्य वर्षाम्य १२६ वर्षाम्य ११६६ (वेविष् वीक स्त्रुप) वर्षाम्य वर्षाम्य १२२ वर्षाम्य वर्षाम्य १२२ क्रीर स्थान

बार्मिक ५६ बामिन्यांकि २५८ बारवो-स्वत १२४ १८ आसम १६६ स्वत १२४ १८ - दिल्यो-सामेक्स १८ और पेरेबाको की पूजा ११८ और पडाक १२४ इस्त १६ स्वेत १२५ बारा-नात हिन्दू की ४ वीचन ७६ २१३ २०३ बरात १५ वीच १२२ वृद्धिकोस १२४ मर्चार ११६ ग्रिलिमिक्स १८८ मर्च १०४ मृत्य २१६ म्योमान २८८ श्रीत १२६ बारावृद्ध १८४ दिवाग्नम २८१ व्याद्ध १२४ पाण्डित्य, उसका प्रदर्शन १६७ पातिव्रत्य, उसका सम्मान २६३ पाप ४१, ५१-२, २०८, २१३, २१७-१८,२६९,३१३,और अन्धविश्वास

१८,२६९,३१३, आर अन्धावश्वास १५१, और पुण्य ४०, कमजोरी, और कायरता २२२, घृणा २२२, परपीडन २२२, पराधीनता २२२, -पुण्य २२३,३१७, सदेह २२२

'पापी और महातमा १९३ 'पारमाथिक सत्ता २७३

पारसी १०७, २५४, उनका विश्वास

२८१, जाति ९२, सम्यता ९२ पार्थिव जड वस्तु और मन ३७६ पाली और अरबी १६१, भाषा ४२ पारचात्य अर्थ २१५, असुर ४८, आहार

८९, उनका स्वास्थ्य ६५, उनकी दृष्टि मे प्राच्य ४७, उनमे धर्म की प्रधानता ५०, उनसे सीखने का उपाय ६२, उसमे असामाजिक माव ३९१, जगत् १४९, जगत् और भारत १३६, जाति ३९२, जाति द्वारा कृष्ण-उपदेश-अनुसरण ५५, देश ५०, ६८, ८०, ९६, ३२२, ३८५, ३८८, देश और उनके वस्त्र ८५, देश और खाद्य सबघी वाद-विवाद ७५, देश का आहार ८०-१, देश मे राजनीति ६१, देश मे सत्त्वगुण का अभाव १३६, देशवाले ३८९, देशवासी ६५, ८०, ३८०, देशवासी असूर की सतान ६८, देशीय पोशाक ६६, धर्म ९०, २६८, ३८५, मत से ममाज का विकास १०१, विज्ञान ३३६, ३८२, विज्ञान, आधुनिक ३२३, विद्या ३०९-१०, ३३६-३७, शासन-द्मित १३७, शिष्य ३६२, शिष्या १९ (पा० टि०), सस्कृतज्ञ विद्वान् १४८, सम्यता ९१, सम्यता का आदि केन्द्र ९२

पास्टघूर ११३ 'पिक्विक् पेपर्स' ३१६ 'पिता' ८ पियरेपोट २८३

पुण्य २०८, और पाप २५३, प्रेम करना २२२, इक्ति और पौरुष २२२,

स्वतन्त्रता २२२

पुनर्जन्म ७९, २३९, उसका सिद्धान्त २४,२८, २३९, २४७, २९५, कर्म पर निर्भर ३७२, वाद १५, २९४, वादी २७९, सिद्धान्त और नैतिक प्रेरणा २९, सिद्धान्त के बीजाणु २४०

पुराण, अग्नि ५१, एव तन्त्र १४६, और वेदान्त १४०, और शास्त्र ५७, कथा २४७, विष्णु १६३ पुरी जी १४४ (देखिए मोलापुरी) पुरुष, ब्रह्मज्ञ ३६, शक्तिमान ६२, शक्तिमान ही समाज का परिचालक

६१, सिद्ध ३६०

पुरोहित ३७, ३०४, ३७८, और ऋषि ३६६, और सन्यासी २५३, पन्थ १२०, प्रपच १८, ११९, वर्ग ३००, वर्ग, आनुविशक १२१ पुरोहिती, पैतृक व्यवसाय ७

पुर्तगाल ८१

पुस्तक, अनश्वर ३७, और सत्य ३७, मानचित्र मात्र २९९

मानाचत्र मात्र २९९ पुस्तकीय ज्ञान २१८

पूजन एवं अर्घ्य दान ११६

पूजा-अर्चना ३४३, -आरती ३६७, गृह ३६१, ३६३, ३८६,-गृह और घ्यान ३९९, पद्धति और मनुप्य २२१, -पाठ ११४, ३१७, ३८६-

८७

पूर्णता और जन्म २१५ पूर्णाग ११७ पूना १२४ पूर्वज, उनका ऐश्वर्य-स्मरण १६०,

ज, उनका एरवयन्त्र ५००० और पूर्वज की गौरव-गाया १६०,

## विवेकलम्ब साहित्य

नित-नेति २२,२ ८ नेपाल ८४ १३५ और तिम्मल १६३ बहुत बोज प्रमान १६३ नेपोलियन तृतीय ६८,९७ ९९ बाव बाहु ९६ बोतापाट ९५ शहाबीर ९८ ९

२६९

नैतिकता बौर आज्यारिमकता २१६ २३६ नैतिक साधन २५३

नोबच कुमारी १६६ 'न्याय-दिवस' २७६ न्युवर्क सी टी डॉ

्रिक्ष 'सूब' २५४ न्यबीसेच्य १११

न्यूबारु वर्दर न्यूबार्क ८९, ९५ १७३ (वा टि ) १७६(वा टि ) १९७(वा टि )

२ १ २१६ २२१ २५६ २७ बहाँ का स्त्री-समान २१६ 'स्मूबार्क डेकी दिब्यून' २७८ 'क्यार्क बर्क्ड' २६७

पबनोध २ ७ पबनामु २ ७ पबेलिय २५५ पत्राव ८ ८२ १३५ पद्मत ५९ एकाल करना महासास्य ४२, १९८

महर्षि १५८ पर-निन्दा १३१

परवहा ४ है परम मन्ति व हैं ५, २१३ मान-दश्य-स्प २ ७-८ वित् २ ७-८ मानी २ २ -तस्य नग मान २१५ धर्म हें८ स्थानाहरूमा ५४ प्रमुहें९४

मगह १७६ मानवनावाही और पतन २२२ भेव बीडिक्टा नहीं २१६ तन् १७ २ ७-८ -दरमहम ११६ ६२६ देव १९८

नरमहम ११६ १२६ देव १९८ रामप्रयम २३४ (देगिए रामप्रयम) परमात्मा ७ १६, १७ ५५ २११ २१७-१९ २२२ २६६ २७४ परमप्तिता २७८ समूण ६८ हमारा स्थानिताल ४२ हर एक मे २२

परमानन्त १९६ २ पे परमानन्त के बीप २४० परमेक्तर ११-४ १९-७ २ २,२२ वनन्त १२७ और नादिवासी १५ निर्मुच १२७ वेदपन्ति १२७

वनत १२७ मार मार्याण र निर्मृष १२७ वेदर्गित १२७ परलोक-विवा २२१ परीक्त १३ पर विवा १३६, १५९ परिकरात १३

परा विद्या ११६, १५५ परिकारता १३ परिचामवादी ११ वे८२ परिचामवादी ११ परिचाम (atmillation) ११६ परिचामक २८१ परिचामक १८१ कश्मात्रमा ४१ मुकक कश्चा ४१

पर्वे को कोर प्रमा २६५ पत्की-मुरोबित २६१ पत्रकारी बाबा १५६ ३१७ पत्रिक बाजू ६५१ कीम १४१ पत्रुपति बाजू ६५१ कीम १४१ पत्रुपति बाजू ६५१ कीम १४१

परिचम और मारत में स्थी सबयी मायता ३२ वेस ११७ परिचनी वेस २४५ फ्रिप्टाचार और रौति-रिवाक २४५

पैसाकेना के पहलब ६३ पहलबी मापा ६४ पहाडी ८३ पौच हम्बिय २४ पाचाल १२

पाइवागीरस १८२ पाउव गैसरी २८७ २९६ पावड बीर गारिनवता २८ पाटकिनुव १२ सामाज्य

पाटकिपुत्र १२ - सामाज्य १२१ पानिष्ठहर्ग (सरनार ) १५४ पाण्डित्य, उसका प्रदर्शन १६७
पातिव्रत्य, उसका सम्मान २६३
पाप ४१, ५१-२, २०८, २१३, २१७१८,२६९,३१३,और अन्घविश्वास
१५१, और पुण्य ४०, कमजोरी,
और कायरता २२२, घृणा २२२,
परपीडन २२२, पराधीनता २२२,
-पुण्य २२३,३१७, सदेह २२२
पापी और महात्मा १९३

पारमार्थिक सत्ता २७३

पारसी १०७, २५४, उनका विश्वास २८१, जाति ९२, सम्यता ९२ पायिव जड वस्तु और मन ३७६ पाली और अरबी १६१, भाषा ४२ पाश्चात्य अर्थ २१५, असुर ४८, आहार

८९, उनका स्वास्थ्य ६५, उनकी दृष्टि मे प्राच्य ४७, उनमे धर्म की प्रधानता ५०, उनसे सीखने का उपाय ६२, उसमे असामाजिक भाव ३९१, जगत् १४९, जगत् और भारत १३६, जाति ३९२, जाति द्वारा कृष्ण-उपदेश-अनुसरण ५५, देश ५०, ६८, ८०, ८७-८, ९६, ३२२, ३८५, ३८८, देश और उनके वस्त्र ८५, देश और खाद्य सवधी वाद-विवाद ७५, देश का आहार ८०-१, देश मे राजनीति ६१, देश में सत्त्वगुण का अभाव १३६, देशवाले ३८ँ९, देशवासी ६५, ८०, ३८०, देशवासी असूर की सतान ६८, देशीय पोशाक ६६, घमं ९०, २६८, ३८५, मत से ममाज का विकास १०१, विज्ञान ३३६, ३८२, विज्ञान, आधुनिक ३२३, विद्या ३०९-१०, ३३६-३७, शासन-यक्ति १३७, विष्य ३६२, शिष्या १९ (पा० टि०), सम्फृतज्ञ विद्वान् १४८, मम्पता ९१, नम्यता का आदि केन्द्र ९२

पास्टचूर ११३ 'पिक्विक् पेपर्स' ३१६ 'पिता' ८ पियरेपोट २८३ पुण्य २०८, और पाप २५३, प्रेम करना २२२, शक्ति और पौरुष २२२, स्वतन्त्रता २२२

पुनर्जन्म ७९, २३९, उसका सिद्धान्त २४,२८, २३९, २४७, २९५, कर्म पर निर्भर ३७२, वाद १५, २९४, वादी २७९, सिद्धान्त और नैतिक प्रेरणा २९, सिद्धान्त के बीजाणु २४०

पुराण, अग्नि ५१, एव तन्त्र १४६, और वेदान्त १४०, और शास्त्र ५७, कथा २४७, विष्णु १६३ पुरी जी १४४ (देखिए भोलापुरी) पुरुष, ब्रह्मज्ञ ३६, शक्तिमान ६२, शक्तिमान ही समाज का परिचालक

६१, सिद्ध ३६०
पुरोहित ३७, ३०४, ३७८, और ऋषि
३६६, और सन्यासी २५३, पन्य
१२०, प्रपच १८, ११९, वर्ग
३००, वर्ग, आनुविशक १२१
पुरोहिती, पैतृक व्यवसाय ७

पुर्तगाल ८१ पुस्तक, अनश्वर ३७, और सत्य ३७, मानचित्र मात्र २९९

पुस्तकीय ज्ञान २१८ पूजन एव अर्घ्य दान ११६

पूजा-अर्चना ३४३, -आरती ३६७, गृह ३६१, ३६३, ३८६,-गृह और व्यान ३९९, पद्धति और मनृष्य २२१, -पाठ ११४, ३१७, ३८६-८७

पूर्णता और जन्म २१५ पूर्णाग ११७ पूना १२४

पूर्वज, उनका ऐञ्चर्य-स्मरण १६०, और पूर्वज की गौरव-गाया १६०,

और मनितपूर्णहरूय १६ तवा सनिवहीन योजित हृदय १६ पूर्वजनम ३७६ पूर्वीम विचार २९६

पुबर-हानस ३२१ पीरिपैगेटिक्स' २४२

वेरिस ६६ ७७ ८५ ९१ ९६ ९८ ११ १९२ (पा टि) उसकी विकासप्रियता ९५ उसकी श्रेस्टता ९१ और सन्दन ८६ वर्शन विज्ञान और शिल्प की कान ९४ वर्गेतिहास-सभा १६२

९१२ ९४-५ पृथ्वी का केन्द्र ९४ प्रदर्शनी १६१ प्रोपीय सम्बता की

गगोषी ९३ वहाँ की नवंकी ६६ विद्या सिम्प का केन्द्र ६९ विद्य विद्यासय ९४

पिरिस-मेड' ८५ वेक १ १ पैटियाकं १ ६

पैत्र धर्म २४५ पौर्व १०७

पोशाम जनमंत्रन्तर ६६-८ । उतका पीमा**न ६७** उसनी सृष्टि एक क्ला ६६ तका स्ववसाय ६७

पारबारव देशीव ६६ धामानिक ..

पोसट' २९४

पौषा तथा बच्चा २१४ पौरानिश अन्तार १५७ युग ३७२ पौरव और निस्वार्च २२६ प्पारमूना ३१२

प्पतमें वर्गर ४

प्रकार १८८, १ २ १९८ ईस्टर १८६ जगरा पुत्र १८२ छगरी भाग्मा १ वे क्लि १८६ १०७ प्रशासना जगरा अने २५३ ज्या गण २५३

प्रशासानग्र स्वामी २५४

মকুর চতথ্যির १५१ বহাদির १५१ भक्त १५१ मोनी १५१

जिक्कत सहारमा १५१ १५६

महति २५ २७ ३ ४२३ १८ 228 24648 348 868 भन्त बाह्य २१३ उसका वस्तित्व २८ उसका नियम २७४ चनकी अभिन्यभित २६९ । स्टब्हे मध्य सत्य आरमा ३१ वसमे प्रत्येक वस्त की प्रवृत्ति २९१ और बीबारमा २१ और परमेश्वर ३३ और मुन्ति ३१ देवी ३७८ नियम समग्री ३१ नैतिक २५९ त्रका और स्थतन्त्रता का भिमम

२९८ परमेक्बर की धील <sup>३३</sup> वमनयभ्त २६ भौतिक २९६ यदार्थ और आदर्श का मिथण २९८ प्रमावन्त्र ९९ १ बादी ३४६ ४७ प्रवार्वकस्की ६४ अतापचना समुमदार १४९ १५३

प्रतिमा-पूजा १२ प्रत्यक्ष बीच २८ बादी १५८ प्रत्यक्षानुमृति ३९२

अत्ययनार्वी जनना बाबा २९८ प्रवाह ४

प्रबुद भारत १९ १४९, १८९

अमू ११ १३ १७ ४ ५२ १२७-46 446 6A6 5A8 5 & A २ ७ ३७८ १९७ १९९ अला

र्थामी १४१ जनका भय मर्ने की प्रारम्भ २४८ वेबस्बस्य १६८ dan 5 A. Milliand 550

मुक्त १२८ प्रमहाताम मित्र १५६ प्रकृति सार्ग १८४

प्रााल महासावर १११ २३ 964 प्रशिक्ष विद्यालय २०८ ०९ प्रमार १४९

प्रशार २ ३

प्राचीन, कर्मकाण्ड १२०, मिस्र १०५,
रोमन के खाने का तरीका ८२
प्राचीन व्यवस्थान ३६, २८१
प्राच्य, उसका उद्देश्य और पाश्चात्य
धर्म ५०, और पाश्चात्य ४७-८,
५५, ११४, ३५२, और पाश्चात्य
आचार की तुलना ७१, और
पाश्चात्य का अर्थ ६८, और पाश्चात्य
का धर्म ५०, और पाश्चात्य
का धर्म ५०, और पाश्चात्य
की मित्तियाँ १०५, जाति और
ईसा-उपदेश ५५,-पाश्चात्य की
साधारण मिन्नता ६५, -पाश्चात्य
मे अन्तर ६६, ७०, -पाश्चात्य मे
स्वमावगत भेद ३९२

'प्राण' ३६०

प्राणायाम ३६१-६२, और एकाग्रता ३८६

प्रायोपवेशन ३४८

प्रार्थना, उसकी उपादेयता ४०१, उसके विभिन्न प्रकार २९१

प्रेम ३५,४०,१५४, ईश्वर का २६२, उसका बन्धन १९, उसकी परिभाषा २६२, उसकी महिमा १२८, उसकी व्याख्या २६१, और अगाध विश्वास ३६८, और आशा ३८०, और निष्काम कर्म १८३, और माव २६१, और विज्ञान ३७, और श्रद्धा २६२,-पात्र २६२,-भाव ३९८, शाश्वत १८३, १९२, सच्या २२०

'प्रेम को पथ कृपाण की घारा' ३९८ प्रेमानन्द स्वामी ३५२, ३५५, ३५९-६० प्रेरणा, उच्च १४

प्रेसविटेरियन २८, २२२, चर्च का धर्मोत्साह और असहिष्णुता २७२

प्रो॰ राइट २३१ प्लाकी ९२ प्लास द लॉ कॉन्काई ९७

फर्स्ट यूनिटेरियन चर्च २४२-४३

फादर पोप १८१, रिर्बिगटन ३१० फारस १०७ फिलिन्ग ९२ फैमिन इन्स्योरेन्स फन्ड ३२३ फैरिसी (यहूदी कर्मकाण्डी) २७ फाक, जाति ९२-३ फास ६७, ६९, ८५, ८९, ९१, ९३,

९८, १०८, उसका इतिहास ९९, उसका राष्ट्रीय गीत ९९, उसकी काति ९८, उसकी विजय ९९, औपनिवेशिक साम्राज्य-स्थापना की शिक्षा ९४, कैथोलिक प्रधान देश १६१, जातियो की सघर्ष-भूमि ९२, देश ६८, ३१३, निवासी ९४, पाश्चात्य महानता तथा गौरव का केन्द्र ९१, यूरोप का कर्मक्षेत्र ९२, स्वाधीनता का उद्गम-स्थान ९४

फासीसी, अग्रेज और हिन्दू ५८, उनका रीति-रिवाज ८१, उनकी विशेषता ९५, और अग्रेज ६०, १२४, कन्या ९०, क्रांतिकारी दार्शिनक ३०२, चरित्र ५८, ९४, जल सबधी विचार ८९, जाति ९९, दार्शिनक और उपन्यासकार २५८ (देखिए वालजक), पद्धति ८१, परिवार ९५, पोशाक ८५, प्रजा ५८, ९९, रसोइया ८१, विष्लव ९४, सव विषय मे आगे ८५, सम्य ९५

फिरगी ९२ 'फी प्रेस' २५२ फ्रेंच माषा १६६ फेजर हाउस २७० फ्लामारीयन ११३ फ्लोरेन्स नगरी ९३

वग देश १३५, १६८, ३५६ वगला देश ३४२, पाक्षिक पत्र १३२, भाषा ४२, १६७-६९, ३५४, माधिक पण ११९ (पा दि ) समामीचना १४८ बगावापी (मुखपन) ११९ बगाव पर (पा दि ) ८ ८६, १४ १९८, ११२, १५६, १९६ होर पनान ८१ और नूपो १ १ विद्यार्थिकक सोधायदी १४२ देख ७६ ७९ परिचम ७९ पूर्व का मोजन एड बगानी आएटिक ११३ कवि प्राचीन

७७ बादि १५३ टोसा ९७

मोनन का तरीका ८२ सुनक १९७ वसोपाम्य प्रसिपद १९४ वसीधारी ४९ (वेबिए इच्न) नवपन' ८२ विकासन ७८

बनारस १२ बन्बन ६,८,१९,३१ १७४ २८८ ३२ ३२२,३७४ ३९९ मीर मोह १ मौतिक १८५ मुक्त

१७५ वरमी चनने मान तर्पका ८२ वरमी चनने मान का तर्पका ८२ वर्षा कार्यका ८२ वर्षान का तर्पका ८२ वर्षान १५ वर्षान १५ वर्षान ११ वर्

बसु, जगरीयश्वक ११४ (पा टि) पर्युपति १४१ विश्वसङ्ख्य १५४ बहुबन टिटास बहुबन सुसास ११७ १५५

बहुपति नी प्रका १२६ बहुबादी कोर मेवप्रयासम् १९१ बाइबिस २ ४ १ ७ २५१ २६२ २६८, २८६, १९६, १९८ ११ १११ १८९

बावबाबार १४१ बासपुरम १२० बालवान २५८ बाकी राजा १११ बास्टीमोर १९१ अमेरिकन २९० २९३

न्दर्भ वास्तिक किका ९८ काह्याचार की स्वताचार क कीर सलाचार क कीर सलाचार क कीर सिराटीकार २३९ विकास की सी मी (Three BS) १८९ की सामित २८९ की सामित २८९ की सामित २८९

'बी को' (Three B S) २८६ वीजगानित २८६ वीजगानित २८६ वीजगानित १८६ वृद्धन १८६ वृद्धन १६६ के वर्ग-परिवर्षन १६ वृद्ध २१ के क्रुं २६ ५६ ६१६८

140 142 48 144 148 २३३ २१८ १९ २४८ २५२ २७८-७९ २९२ ३८६ जनतार क्षप में स्वीकार ३ ३ बाविमवि १९३ चनका वर्ग २८३ २९१ २९३-९४ ३ ४ उनरा मन्दिर १७३ स्वका सिकान्त ३ ४ जनको सङ्गतता३ ५ जनकी विसार९४ ३ ५ उनकी विसा और महत्त्व २९४ ३ ४ चनकी सीक २७५ अनके आगमन है पूर्व ३ ४ अनके पूथ ३ ५ अनके बदाचार का नियम २७४ उसके शक्ति क्रिया ६ ६ एक सक्षापुरुष ३९५ एक समाज-मुकारक ३९५ बीरईसां ४१ २८३ और गीड यर्ग३९५ और स्थ्यो माति व्यवस्था १ ८ बाधनिक वृध्टि

> नी पिता ३७९ हारा मास्त ने धर्मनीश्चापना १९२ पहला निधनपी वर्षे १९४ मत २ १ ३३१ भहान मुंद ३१ बाद १५३ वेडालाशादी गण्यानी ३९५

> से २१ डारा अन्तरित प्रशेष

बुद्धदेव ५०, १६३, ३८०, मगवान् । १५४ (देखिए बुद्ध) बुद्धि, जड चैतन्य ७५, सत्य की ज्ञाता

बृहदारण्यक उपनिषद् ३५४ 'बेनींडिक्शन' २८४ वेबिलोन १०१, १५९ बेबिलोनिया ३००, निवासी ६४ बेलगाँव ३११, ३२५ बेलूड मठ १९२ (पा० टि०) बे सिटी टाइम्स प्रेस २६९ वे सिटी डेली ट्रिब्यून २७० 'बोओगे पाओगे' १७३ बोर्नियो ४९, ६३ बोस्टन इवनिंग ट्रास्त्रिप्ट २३२ बोस्टन २७०, वहाँ की स्त्रियाँ २१७,

हेरल्ड २७९, २८१

बौद्ध ३७, ५४, ५९, ७४, ११९, २३७, २६८, २७५, २७९, आधुनिक २९८, उनका विश्वास १५७, उनकी जीवदया ९, उनके दुर्गुण ५६, उनमे जाति-विभाग ३९५, और ईश्वर ३६, और वैष्णव ११९, और वैदिक धर्म का उद्देश्य ५६, काल १३५, कालीन मूर्तियाँ ८६, ग्रन्थ २७४, चैत्य ३७३, तत्र १६३, दर्शन २३५, देश ३९५, धर्म ३६, ५६, १०७, १२०-२२, १६१-६३, २५२, २५४, २७२-७३, ३७८, ३९५, घर्मका कथन ३०१, घर्मका सामाजिक भाव ३९५, घर्म की जनप्रियता १२०, धर्म सुघार १२०, घर्मावलम्बी ३४१, प्रचारक १२१, प्रथम मिशनरी धर्म २५२, भारत मे उनकी सल्या २३९, भिक्षु १६३, भिक्षु धर्मपाल २३६, मत १५१, २७५, मतावलम्बी ८८, मित्र ५६, राज्य ५१, विद्वान् २३५, सगठन १२१,

सम्प्रदाय १६३, साम्राज्य, पतनो-न्मुख १२१,स्तूप १६३ बौद्धिक पाण्डित्य ८, विकास १०९, २४१, शिक्षा १४

ब्रजवासी ४०३ ब्रह्म १००, २२३, ३५८, ३६०, ३८८, ४००, अखण्ड १८३, अविनश्वर १८३, ईश्वर तथा मनुष्य का उपा-दान ४०, उसका वर्म २४२, २४७, उसका साक्षात्कार ३७३, ३९३, ज्ञान ३६०, ज्ञानरूपी मुद्रिका ३१९, तथा जगत् २८२, तथा जीव २८२, दृष्टि ३५८, निर्गुण १४६, ३९९, निर्दोष और समभावा-पन्न ३९१, पूर्ण, यथार्थ ३९६, -वघ ५२, वाद १२०, शास्वत १८३, सगुण २८२, ३८४, ३९९, सत्ता, निर्गुण ३८४, सत्य १८३-८४, सूत्र ३५, ३५९ (पा० टि०), स्वरूप ३९४

ब्रह्मचर्य ९७, ३३२, ३४६, ३६५, -माव ३४७

ब्रह्मचारी १५४, ३५३, और सन्यासी ३५८, नवीन ३६५, मित्र ३६४, विद्यार्थी ९७

ब्रह्मज पुरुष ३६०

ब्रह्मत्व, उसकी महिमा १६२, -ज्ञान 888

श्रह्मपुत्र १२ ब्रह्मराक्षसी १६९ 'ब्रह्मवादिन्' पत्र ३६६

ब्रह्मा १४६, १५७, देवश्रेष्ठ ४०३; सुष्टिकर्ता २४८

ब्रह्माण्ड १३, १५९, २८२, ३०२, ३०४, ३३७, ३८३, ४०२-३,

अनन्त कोटि ४०३ ब्रह्मानन्द, स्वामी ३५२

ब्रह्मास्त्र १०३ ब्राह्मण ६३, ६५, १४७, २५१, २६१, ३७२, ईश्वर का ज्ञाता ३०४,

मासिक पत्र ३३९ (पा टि०) समासोचना १४८ बगवासी (मुखपत्र) ३३९ बगाल ५३ (पा टि ) ८ ८६ 114 145 185 146 146 भीर पत्राव ८३ और यूरोप १२ वियोनॉफिनक सोसायटी ३४२ देश ७६ ७९ परिचन ७९ पूर्व का मोबन ७९ बगासी बान्निक १३३ वर्गि प्राचीन ७७ बाति १५३ टोसा ९७

मोजन का उरीका ८२ वृदक बचोपास्यास समित्र ३६४ वरीवारी ४९ (देखिए कुटन) बहम्पर ८२ बडिकासम ७८ बनारस १२ मामा ६ ८ १९ ३१ १७४ २८८,

वर वरर इक्ष्य वरर और मोड १ मौतिक १८५ सक्त 264 बरमी उनके सान का करीका ८२

बराहनबर मर ३४४ वर्षर बाठि ९२ १५८ वस्तित ९५ वक्षवेश ४२ वस्त्रात की कर ७६ वस्त्रमाचार्य १४२

बसु, जनवीशचन्द्र ३३४ (पा टि.) पश्पति ३४१ विजयक्ष्म ३५४

बहुबन हितास बहुबन सुलाब १६७ 244 बहुपति की मधा ६२६ नप्रवादी और मेक्परायण ३९१

बाइबिक २ ४ २ ७ २५३ २६२, 746 76% PRE 786 18 111 144

वानवानार १४१ बातरूप्य १२७

बातवर २५८ बाली शाजा १११ #मेरिकन २९ बास्टीमीर १९१

243 बारितक किसा ९८

काङ्गाचार और करपाचार ७ और श्रताचार ५० 'बिमेटाकियम २३१ विद्याप के भी स्पूर्मन २१५ बी बी' (Three B'S) २८९ बीबगणिव २८४ बीन स्टाइस २८५

बुक्तर ११३ बुतपरस्त के धर्म-परिवर्तन १६

बुद्धा २१ वह वह ५१ ५५ ६ ११% 140 145-44 144 14A 288 286 38 888 888 २७८-७९, २९२ ३८६ अन्तार कप में स्वीकार है है जनका बाविमान २९३ उनका वर्ग २८३ १९१ २९३-९४ ३ ४ उनका मन्दिर ३७३ जनका सिकान्त ३ ४ उनकी सद्दानता३ ५ छनकी धिकार९४ ३ ५ उनकी धिना और सङ्कल्प २९४३ ४ उनकी रीचा २७५ जनके बागमन से पूर्व ३ ४ उनके यूग ३ ५ इनके स्वाचार का नियम २७४ उसके प्रतिक्रिक् ३३ एक महापूक्य १९५ एक समाज-सुवारक १९५ भीर ईसा ४१ २८१ जीर बीब वर्म १९५ और सञ्जो जाति-व्यवस्था ३ ४ दार्शनिक दृष्टि

> की चिक्रा ३७९ हारा मारत के बमें की स्थापना २९२ पहला सिम्रान्धी वर्ग २९४ मत २९२ ३ ३ ३ ५ महान् गुर ३ ३ बाद २५३ वैदान्तवादी सन्यासी 198

> से २१ द्वारा शान्तरिक प्रनाय

२२७ २७०, उसकी जलवाय् १३४, उसकी जातीय सम्पत्ति ३९३, उसकी दक्षिणी भाषा १०५, उसकी भावी सन्तान १९५, उसकी मुक्ति २१९, उसकी राष्ट्रीय आत्मा १८, उसकी लघु रूपरेखा ३, उसकी वर्तमान आवंश्यकता ३७२, उसकी विशेषता १११, उसकी सजीवता ५, उसके अन्य घार्मिक सम्प्रदाय २९७, उसके उपकारकर्ता २८९, उसके जातीय जीवन ६०-१, उसके भगवान् १४१, उसके राष्ट्र का सगीत ५, उसके रीति-रिवाज २९, २४८, २८१, उसके सम्प्रदाय और मत-मतान्तर २८२, उसमे कर्मकाण्ड ११९, उसमे दार्श-निक चिन्तन ३८०, उसमे नियमित घर्म-सघ नही ३८१, उसमे वल एव सार ४९, उसमे बौद्ध धर्म का पतन ३७८, उसमे मुसलमान-जन-सख्या २८१, उसमे मोक्ष-मार्ग ५०, उसमे रजोगुण का अभाव १३६, उसमे "व्यावहारिकता" २२७, उस पर मुसलमान-विजय १०६, उससे सीखने का पाठ २७२, और अघविश्वास ५ , और अन्य जाति २८५, और अफगानिस्तान ६३, और अमेरिका २१७, और आत्मा सवधी देहान्तर-प्राप्ति २७१, और आहार सम्बन्धी पवित्रता ७३, और ईश्वर ४, और कला २८३, और घर्म ७, १४२, और पाश्चात्य देश ३८१, और प्राचीन ग्रीक १०६, और यवन १३५, और राज-नीति ३९२, और सामाजिक नियम ११२, और सामाजिक भेद ११९, २९३, और सिद्धान्त की वोरियाँ २९१, किसान १४, तत्कालीन २०३, तथा आर्यं जाति २७२, तथा विदेश ५, तीर्यं भूमि १३२, दक्षिण

६४, दासता मे बँघी जाति ३, द्वारा खेल का आविष्कार २८५, नव जाग्रत १२२, पवित्र १३२, प्राचीन ७, १२०, ३८७, भिम १४१, मूर्तिपूजक २४८, ललित कला मे प्रधान गुरु २२४, वर्तमान ४७, वहाँ का भोजन ८०, वहाँ की जाति-प्रथा २७२, वहाँ की नारी २२८, २३०, २६३, ३८०, वहाँ की विधवा २५९, वहाँ की स्थिति २२७, वहाँ आदिवासी २६४, वहाँ के चिन्तन-शील मनीषी १००, वहाँ के गरीब १५,२३८, वहाँ के पुजारी २९३, वहाँ के विभिन्न धर्म २७१, वहाँ के शिक्षित २८०, वहाँ जाति-व्यवस्था २६९, वहाँ धर्म सबधी स्वतत्रता २७१, वहाँ बौद्ध घर्म २९३, वहाँ सन्यासी का महत्त्व १८, वहाँ सम्प्रदाय की मूल मित्ति १००, विषयक योजना १४, सीमा १३२ (देखिए भारतवर्ष)

(पायर गाराजप)
'भारत और हिन्दुत्व' २७८
भारतवर्ष ९३, १०७, १४७, २४३
'भारतवर्ष मे ४१ वर्ष' (पुस्तक) ५९
भारतवासी ४९, ६६, १५१, ३७३,
३८५, ३९२, आधुनिक १३४,
उसकी औसत आय ४, उसकी
दृष्टि ४८, प्राचीन और प्रकृति
१३२, वर्तमान १३३

'भारताघिवास' (पुस्तक) १४९
भारतीय अध्यात्म विद्या और यूनानी
१३४, अनुक्रम १२३, आचारविचार २७९, इतिहास १२४,
१६६, उत्पादन २८५, उद्देय,
मोक्ष ९७, और अग्रेज २९५, और
यूनानी कला ४३, कहावत २८९,
चिन्तन १३३, जनता १२४-२५,
जलवायु ११८, जाति, आदिम
११०, १३३, ज्योतिप शास्त्र

जस्का बन्म विनदोगासना हेतु २८ और समित्र वर्ध- कुमार १५५ वर्धिको ८३ वेबता १२५ वर्धिक १२२ नाकक गोगाक १२६ वर्षीक १२२ नाक २३५ २०८ स्टार्सी २५३ २०५ २८१ २२१ सक्वा १२६ ३ ४ साम् २४२

बाह्य धर्म १४९, १५३ सम्बद्ध १ समाब १४९, १५३ २५ बिक्ने हुक १५, २४५ बक्ति २८६, १७५

कुलिन एपिकस एघोसियेशन १८६ १८६ १९६ एपिकस मोहासटी १८७ टाइस्स २९६ केली हैगस २९७ मेरिक समा १७५ स्टेडर्ड मृतियन १८३ १८७ वे ह ह

भारत उपका करूप १६१ निकारी है? मिस्त १२७-२८, १४४ ह ९, १११ ११८, १४४ आग्लिटिक १२५ सारकारामी २७७ छाड़के छोड़न में मुक्य पारणा १८५ और जान १४ ६१६ सी पारकारी १८५ जान और करेडीय १५६ निकार एवं प्रेस १२७ मनुकारी

१४ ६५६ और पावनात्व ६८५ तान और कमेंग्रेग १५६ निका एक प्रेम १२७ अनुव्यके मीतर ही १७१ मार्ग १७२ तागी २६१ - बाम १७१ बाब १८५ वैराम्य १५१ विस्ताम ४५१

मनवरीस्वरूपा १६५ भगवरूपा १७४ भगवर्गमा १५४ १७४ भगवर्गीया ११९ १११ भगवान् ७ ५१-५, १

गवान् ७ ५१-५ १ १४ १६६ १४६ १४८, १६६ २६८, २७१ १९२ ३६ १३५, ३४६, ३५२ १६१ ३७५ ३७७ १९५ जनके प्रति प्रेम १८५ हम्म १११ १२ निरोधा ११५ बृद्धेव १५४ चमकृष्य ४३ १४१ (वे चमकृष्य वेष) सत्त्वकम् १५८ स्वर्गस्य २८

भिनी कि दिलन १९२ (पाटि) निवेदिता १९५ (पाटि)

३६६ ४ १ सट्टाचार्य कुल्ल ब्यास १४६ ४७ सब ४ सट्टा १४६ सबस्य १७४-७६

मानार्ग कंकर मध्ये
प्राप्त मध्ये

११ पे र बायुक्ति १४६ क्यावा त्रांको १ प्रतानिक १४६ व्यक्तीयक १ प्रतानिक १ प्रतानिक १ प्रतानिक १ प्रतानिक १ ११६-५५ रूके अपने ११६ प्रतानिक ११६ प्रतानिक १ प्या १ प्रतानिक १ प्रतानिक १ प्रतानिक १ प्रतानिक १ प्रतानिक १ प्रता

राष्ट्रीय धर्मे ११२ प्रस्ता भेष्टाच

४ वसवा धरेस २४%। बनरी

नवा १६३ १६६ प्रस्तीयनसम्बा

२२७ २७०, उसकी जलवाय् १३४, उसकी जातीय सम्पत्ति ३९३, उसकी दक्षिणी भाषा १०५, उसकी भावी सन्तान १९५, उसकी मुक्ति २१९, उसकी राष्ट्रीय आत्मा १८, उसकी लघु रूपरेखा ३, उसकी वर्तमान आवश्यकता ३७२, उसकी विशेषता १११, उसकी सजीवता ५, उसके अन्य घामिक मम्प्रदाय २९७, उसके उपकारकर्ता २८९, उसके जातीय जीवन ६०-१, उसके भगवान् १४१, उसके राष्ट्र का सगीत ५, उसके रीति-रिवाज २९, २४८, २८१, उसके सम्प्रदाय और मत-मतान्तर २८२, उसमे कर्मकाण्ड ११९, उसमे दार्श-निक चिन्तन ३८०, उसमे नियमित धर्म-सघ नही ३८१, उसमे बल एव सार ४९, उसमे बौद्ध धर्म का पतन ३७८, उममे म्सलमान-जन-सख्या २८१, उसमे मोक्ष-मार्ग ५०, उसमे रजीगुण का अभाव १३६, उसमे 'व्यावहारिकता' २२७, उस पर मुसलमान-विजय १०६, उससे सीखने का पाठ २७२, और अधिवश्वास ५, और अन्य जाति २८५, और अफगानिस्तान ६३, और अमेरिका २१७, और आत्मा सवधी देहान्तर-प्राप्ति २७१, और आहार सम्बन्धी पवित्रता ७३, और ईश्वर ४, और कला २८३, और धर्म ७, १४२, और पाश्चात्य देश ३८१, और प्राचीन ग्रीक १०६, और यवन १३५, और राज-नीति ३९२, और सामाजिक नियम ११२, और सामाजिक भेद ११९, २९३, और सिद्धान्त की वोरियाँ २९१, किसान १४, तत्कालीन ३०३, तथा आर्य जाति २७२, तथा विदेश ५, तीर्थ भूमि १३२, दक्षिण

६४, दासता में बँघी जाति ३, द्वारा खेल का आविष्कार २८५, नव जाग्रत १२२, पवित्र १३२, प्राचीन ७, १२०, ३८७, भिम १४१, मूर्तिपूजक २४८, ललित कला मे प्रधान गुरु २२४, वर्तमान ४७, वहाँ का भोजन ८०, वहाँ की जाति-प्रया २७२, वहाँ की नारी २२८, २३०, २६३, ३८०, वहाँ की विघवा २५९, वहाँ की स्थिति २२७, वहाँ के आदिवासी २६४, वहाँ के चिन्तन-शील मनीषी १००, वहाँ के गरीब १५,२३८, वहाँ के पुजारी २९३, वहाँ के विभिन्न धर्म २७१, वहाँ के शिक्षित २८०, वहाँ जाति-व्यवस्था २६९, वहाँ धर्म सबधी स्वतत्रता २७१, वहाँ बौद्ध धर्म २९३, वहाँ सन्यासी का महत्त्व १८, वहाँ सम्प्रदाय की मूल भित्ति १००, विषयक योजना १४, सीमा १३२ (देखिए भारतवर्ष) 'भारत और हिन्दुत्व' २७८ भारतवर्ष ९३, १०७, १४७, २४३ 'भारतवर्ष मे ४१ वर्ष' (पुस्तक) ५९ भारतवासी ४९, ६६, १५१, ३७३, ३८५, ३९२, आधुनिक १३४, उसकी औसत आय ४, उसकी दृष्टि ४८, प्राचीन और प्रकृति १३२, वर्तमान १३३ 'भारताधिवास' (पुस्तक) १४९

भारतीय अघ्यात्म विद्या और यूनानी १३४, अनुकम १२३, आचारविचार २७९, इतिहास १२४, १६६, उत्पादन २८५, उद्देश्य, मोक्ष ९७, और अग्रेज २९५, और यूनानी कला ४३, कहावत २८९, चिन्तन १३३, जनता १२४-२५, जलवायु ११८, जाति, आदिम ११०, १३३, ज्योतिय शास्त्र

१६४ वियोगीकी १५१ विशिष २७३ धर्म १२३ १६३ २३१ 7×7 7×4 76 748 749 वर्म दर्शन साहित्य १५१ नारी २६२६३ प्रदेश ४९ प्रवृत्ति ४३ बन्दा २२८ २३१ बीक्र यमं उसका सौप १२१ ३८५ मस्ति और पावचारय देख २८५ भाग्य स्त्री पर निर्शेष २६७ महिला १८ मुसकमान १७७ एवं ५ रीति-नीति १४८ रीति-रिनाब २५ २८६ सरकी २६ विद्या १६४ विद्यार्थी १५८ विज्ञान ११ वारीर ४८ समाब ११८ २८ समाद बसोक २८४ साहित्य १६५ स्त्री १९, C\$ 758 ४२ बालकारिक २४५ वसका पहरम ४२ और बातीय जीवन १६९ और देश-सदमति १६९ मीर प्रकृति १६८ जीर गाव १६८ और मनोमान १६७ और केंग्रेगी १६७ और शामार्ग १६२ रफक्ते की १६८ कावमारी की ४२ ग्रीक १६५६६ जीती

मान और मापा १६८ वो प्रकार के मापा ४२ अमेबी १४९ २९१ बावर्ष ८८ पष्टकरी ६४ पाळी ४२ फींच १६६ मगसा १६७ ३५४ बोलपातकी १६७ मृत उसके सम्रम १६८ : ग्रेक्ट ३१२ मरोगीय १३३ २८४ विचारी की बाहक १६८ विद्यान २८४ संस्था रेवे १६४ २५३ २८४ १५१ १५८ क्रितोपदेख की 82 विशादित और अमनदीतवा २४१ भीष्म ५ मूपर्मधास्य ३ % १२३

मुम्बस्थावर ११६ मुनिपति और शिम २५१ मौग ११४ जसके द्वारा मौग १२१ और पीडा २५ तमा स्थान ५१ -विकास ८ मौजन अलाब और साब ७७ मर्ड

शोजन जलाख और साथ ७० वर्धे सम्पाधी ७९ और नाव विनाद ७६ और सर्वेद्यमण सिकान्त ७६ निर्द्यास ७६ निरामिय-सामिय ७६ पूर्व ब्यास्त्र का ७९ मास ७४ भोज्या हम्म ७२ मोज्याशी १४६ नका परित १४४ मोज्यानी अन्या वरित १४४

चोज्य हर्मे ७२ योजपात १४६ चनका परित १४१ योजपात उपका परित १४४ योजिकतावर उपमाद २१४ योजिकतावर उपमाद २१४ योजिकताव २८ योजन १०६ ३२१ ११६

सम्ब साम्राज्य १२१ सबुमयार २१४ प्रतापबस १४९,१५१ यठ-व्यवस्या उसके विकास का वर्ष १२

मपुरः ७७ महास ८ १६% १८९ २६२ ६२% ६६६ ६७ ६६९ महासी सिप्प १५२

माम् एथिया ६४
मन वापने वाप की प्रीक्रमा ६२ सावस्य
वर्षण प उपको एका वापनी
स्वीध ६८६ ६९० उपकी मिना
ह १८८ ९९ उपके मनुष्म सम् ६२८ ९९ उपके मनुष्म सम् ६२८ त्राव काम की चौद्या ६९८ माना काम की चौद्या १९८ मोर सामा १४ ७२ मोर साहस्य १४ और साहस्य १४ १५ मोर साहस्य १४ और साहस्य १४ ४८ जम्म मोर मृत्यू ना पाल ४ वापना २१७ मार हरी मोर

नियम ६१ अन्बर्धील २६७

मन समम १९२

मनस्तत्त्व विद्या ३८९ मन् ८४, उनका शासन १३५, और वेद ५४, स्मृति ५२ मन्० ५२ (पा० टि०), ७२ मन्ष्य ५४, अजन्मा २१५, अमरण-शील २१५, आदिम ३६,१०१, मे शिकारी उसका कर्तव्य ३२९, क्रमविकास १०१, उसका गुरु २१४, उसका यथार्थं सुख ३३०, २४७, विकास उसका ३७८, ६३, सगठन उसका उसका ३२८, उसकी स्वभाव आत्मा ज्ञान २९६, उसकी आघ्यात्मिक समता ११९, उसकी ईश्वर-प्राप्ति २४७, उसकी उन्नति के अवसर ३७६, उसकी पूर्णावस्था २६९, उसकी प्रकृति २६७, उसकी मुक्ति, अद्वैत ज्ञान से ३७६, उसकी स्वतत्र सत्ता का भ्रम २९८, उसके पास तीन चीजें ४०, उसके मार्ग मे सहायक ३३०, उसके लिए उपयुक्त धर्म ३३०, एक आत्मा २४, २९७, एक पूर्ण सत्ता २९८, और असत्य, सत्य की परीक्षा ३३६, और आत्मा तया भलाई २९२, और ईश्वर २१४, और ईश्वरत्व का अभि-व्यक्तीकरण ३८२, और ईसा मे अन्तर ४०, और उसकी सहायता २९२, और कीर्ति ६२, और गुण ५४, और जड पदार्थ २३५, और धर्म २४२, और परीक्षा ३३६, और पागल मे भेद ३२८, और प्रकृति ५०, १०२, २१३, और बन्धन ३९१, और भौतिक वस्तु २१४, और शक्तिमान व्यक्ति ३६, कर्मठ, उसकी सेवा २२१, चेतन भाग का श्रेष्ठ प्राणी ३३७, जगली और सम्य १०८, हारा प्रथा-सृष्टि १०४, धार्मिक और नास्तिक २२१, निम्न-

तम भी ईश्वर २१३, पशुता, मनु-ष्यता और देवत्व का मिश्रण २२१, प्च्छरहित वानरविशेष पुजा का सर्वोत्तम तरीका ४००, बुद्धिवादी प्राणीविशेष ३३७, और दार्शनिक पूजा २२१, भावुक २२१, मस्तिष्कं मे जल का अंश ३३७, यथार्थ ३९१, समाज की सुष्टि १०५, साधारणतया चार प्रकार २२१, स्वार्थ का पुज २६ 'मनुष्य का दिव्यत्व' २५५ (पा०ँटि०), २६७ 'मनष्य' बनो ६२ मनोमय कोष ४०० मन्त्र-जप ३६१ मन्त्र-तन्त्र १५१,-दाक्षा ३१८, ३६२ 'ममी' २४ मरण और जीवन १९६ मरसिया १४५ मराठा १२४ मलाबार ८०, ८७ मलेरिया ४७, ७२ महाकाव्य तथा कविता २८५ 'महात्मा' १५३ महादेव १६२ महापुरुष, प्राचीन, उनके ज्ञान का उद्घार १६० महाभारत १६५-६६, ३३६, पर्व ७४ (पा० टि०), महाकाव्य महामना स्पितामा १५७ महामाया १०६, उसका अप्रतिहत नियम १५६ महामारी ४७, ७२ महारजोगुणात्मक ऋिया ३४१ महारजोगुणी ५५ महाराष्ट्र ८२ महालामा १०७ महावीर प्रथम नेपोलियन ९८ मासमोजी ६५, जाति ७५

मासाहारी ७५ भा ९०-१ १७७ बगामगी १७८ माइकेस मबुगुनन बत्त ४२ माकाल १४६ माता वच्छी ८५ मातरक उसका आका २७७-७८ उसना सिकान्त और क्रिन्द २६६ मातृभर्ग ३३ मृशि २९ मार्क वेम १५ मानव उत्तका चरम श्रव्य ३४४ प्रकृति की दो स्पोति ४१ -शरीर १२८ (देखिए मनुष्य) मानसिक बंदर २१४ भागूली पृष्टतो ११२ माया २६ १ ०-१ १७४ १७८ 554 154 11A 1AA 1CE ३९७ ४ २ उसका क्षार १७५ **उसकी सत्ता ३७३ । उ**सके मस्तित्व का कारम १८१-८४ और भीव तत्व १८१ पाच १७५ -भगता ११६ -राज्य १८४ वाव १७४ ७५ समस्त भेद-कोण ३९६ समस्य और व्यक्ति क्या ३७३ मायाधिकृत वमत् १४ मासिक जयत प्रपंत ३७८ मारमामोबा १२५ मार्ग मिन्ति १८४ प्रवृत्ति ३८४ मानिन हेरहेड २९१ माकन राजार १२२ खाझाण्य १२६ भासवा १२४ भास (max) २८४ भास्टर महासंग १४४ मित्र चार्चना ३४ प्रमद्भारा स (स्र ) ३५६ इरिपट ३ ९ मिथिका १२२ मिनियापोकित नवर २८ स्टार २४२ मिक्त ३ ९ जॉन स्ट्रभर्ट ३ २

स्टबर्ट ११५ मिसनरी चनका कर्यव्य २३१ जनकी

हक्क १५३ जसका भारतीय वर्षे

के प्रति रख २६६ भर्म २५२ प्रभृ ३१ स्रोग और हिन्दू देवी-देवता १५२ स्कृत ३ ९ मियपनित २८४ १२१ मिसियिपी २६ मिका २४ ९१ १५९ निवासी ६४ ११ प्राचीन १५ भीभासक ५ उनका मत ५२ मीमासा-दर्शन १२३ भाष्य १६८ यक्ति ८ २१ २४ ३ ५ ५% 14x 144 2 2 541 x 1 वसका अर्थ ३७४ चनकी चेटा **बसकी प्राप्ति २५७** उसकी सच्ची करपमा २५ सके चारमार्व २१८ उसके साम विवर का शबव मही ३७४ और वर्ग ५ भीर व्यक्ति २५८ ज्योति २ ३ -ब्राम्स्य १२६ साम ६ ३४४ 144 104 144 141 मुपक जाति ६४ वरबार १२४ गोबकाहरू ७ राज्य ५९ छन्नार ९६ २६१ साम्राज्य १२४ मृति १ ९ १२६ पूर्वकासीन १३५ मुमस और बर्गेक्ट ५३ मुसक्तमान ३६-७ ५१ ८३ १ ८ % ११२,१४५,१६१ २६७ २५७ जनका शनिव-प्रमोच २७३ वनकी भारत पर विजय १ ६ उनके शामे का करीका ८२ और ईसाई २६४ कट्टर ३७७ जाति १८ धर्म ९२ नारी ३ २ भारतीय १७७ विवेता १ ७ गुसक्रमानी अञ्चल्य १७ काक म अल्डोकन की प्रकृति १२३ वर्ग १ ६ प्रमाय २६४

मुस्किम संस्का बन्धुत्व ९ सरकार

मुद्रामान १७ २१ ३६ ४१ १५७

146 164

मृहरीय १४५

'म्र' ९१, जाति २४२ मूर्तिपूजक देश २४९, देश और ईसाई धर्म २५२, भारत २४८ मूर्तिपूजा २२८, २३०, २३८, २४३, उसकी उत्पत्ति ३७३, मुक्ति-प्राप्ति मे सहायक ३७३ मूर्तिविग्रह १२७ म्सा ३० मृत्यु ६२, ३७६-७७ मेनिसको १०१, २३६ मेथाडिस्ट २२२ मेमफिस २४५, २४९ मेम्फिस २७, ३५ मेरी ४९, ९१, १८४, हेल १८३ 'र्मे' ३७४, ३८४ मैक्स मूलर, प्रोफेसर ९, १६४, आदर-णीय गृहस्थ १५०, उनका ज्ञान १४९, उनका भारत-प्रेम १५०, उनकी सचेतनता १४८, प्रोफेसर महोदय १५३-५४, भारत-हितैषी १५० मैजिक लैन्टर्न ३३६ मैत्रेयी १४८ मैथिल एव मागधी १२० मैनिकीयन अपघर्म २८४ मैसूर ८२ मोक्ष १२, ५२, २३९, ३९८, उसका अभिलाषी १३४, धर्म ५१, परा-यण योगी ४७, प्राप्ति ५०, मार्ग ५०, ५५-६ 'मोहमुद्गर' ५५ मीत और जिन्दगी २०४ मौर्य राजा १२०, वशी नरेश १२०, सम्राट् और वौद्ध धर्म १२१ 'मौलिक पाप' २४७ मौलिकता, उसके अभाव मे अवनति ६८ म्लेच्छ ४८, अपशब्द, उच्चारणकर्ता ३५८, भाषा ३१२

यग मैन्स हिब्रू एसोसिएशन ३५ यक्ष्मा ६६ यज्ञ, उसका घुआँ १०९, उसकी अग्नि १६२, -काष्ठ १६२, -वेदी ११६ यथार्थ और आदर्श २९८ यम ४७, ५५, ३५०, उसका घर ७६, -सदन ३५०, स्वरूप ४७ यमराज ८५ यमुना ४०२-३ यवन ६३, १०५, १३३, उस पर वाद-विवाद ६४, गुरु १३३ 'यवनिका' १६४ यहूदी १८, ३६, उनका विश्वास ३७८, और अरब २७३, और ईसाई धर्म-सघ २७, और पैगम्बर १८, कट्टर और आहार ८३, जाति १०६, पडित २५५, सघ ३५ यागटिसीक्याग १०५ याज्ञवल्क्य १४८,-मैत्रेयी सवाद ३५४ यादुशी भावना यस्य १५४ युग-कल्प-मन्वन्तर १९५ युगवर्म और भारत १४२ युजेनी (Eugenie) सम्राज्ञी ६८ युधिष्ठिर ५० युफेटीज १०५, यूनान १३३, ३००, उसकी प्रेरणा ४, देश १६४, पाश्चात्य सम्यता का आदि केन्द्र ९२, वाले १३३ यूनानी १०१, २८५, आघिपत्य १६४, कला का रहस्य ४३, चित्रकार ४३, जाति ६४, नरेश २८४, प्राचीन ९३, विद्याकाक्षी २६७, व्युत्पत्ति १६४ (देखिए ग्रीक) युनिटी क्लव २५० यूँनिटेरियन २२२, २६२-६३, चर्च २५३, २५५, २५९, फर्स्ट २६१ 'यूपस्तम्म' १६२ यूरोप ६८, ७१, ८५, ९२-४, ९८-९, १०२, १०५, ११३, १३३, १५१-

4२ १६२ २३६ २७० २८ २८४-८५, १४१ ३७७ उत्तर १३२ उसकी महान सना-क्य मे परिचित्त १ ८ उसकी धम्यता की मित्ति १ ५ इसमें सम्बदाका ब्रागमन १८ अस्य १५६ तवा अमेरिका १३४ निवासी ४८ वर्तमान और ईसाई वर्षे ११३ भागी ४९ ५५. ६८ बरोपियन ४८-५ ५५ ६२ जनके उपनिवेध ६७ क्लोम ७ मुरोपीय ६४-५ वित वर्षेर बाति की जरपत्ति १६ अवग्य १११ स्मिर्देशक उत्तरपिकारी २५८ उनके उपनिवेध ६७ वाति १ ६ तवाहिन्द्वाति २४६ वेख ६१ २५६ पण्डित ११ ११३ पर्यटक ४७ पुरुष ९६ वहि विकान १ मावा १३३ २८४ मनीची १५१ राजा १८ विचवाचार (काइनेमो) १३५ विद्यान ६४ वैज्ञानिक २८३ सम्पता ९१ १ ९ ११७ १३४ सम्बदा का सामन ११२ सम्बदा की गमोत्री ९६ सम्बहाकमी बस्य के चपादान १ ९ शाहित्य १३३ मेचिड उसकी गरत १४५ बाबा 8×4 मेद्रोबा २१

सोसे १५६ जीर छारी वह वह स्वस्ता ३९७ जीर छात्रस वर्षेत १८२ करी १५६ किया १६२ किया करी छात्र १६२ कात्र १५६ मार्च १६२ १९८ राज्य १५६ विद्या १९-१६ छात्रित १५२ बोगानात्र स्वामी १४४ १५२ योगी ९ ३७३ छनका छन्य और

रिपी ९ ३७३ उनका ग्रन्थ और अस्मास ३८९ उनका वाला ३९ उसका आवर्ष ३९ वसका सर्वो- त्तम बाह्यर १९७ और सिह २९५ जोसपरायम ४७ यवार्ष १९०-९१

'योगिया' (Ionia) ६४ रनाशामें ३६६

रवोमुन पंथे १३५ ३६ २१८ १६ छडना मर्थ २१९ उसका मार्ट्स मे जमाब १३६ उसकी मस्तिकार १३६ उसकी चाटि सीर्ववीची नहीं १३६ उसकी माटि सन्यानम्ब १३६ और छस्त्रमुम १३६ मनान

40 रन्तियेव १३५ रवि १७८-७९ चित्रमा ११५ रक्षायनचारत ११७ ३ % १२६ \$\$¥ \$\$\$ राइट थे एच प्रो (पा टि ) २३१ 'सहें ८१ शय-हेप १२४ राववर्णियी ६३ राजनीतिक स्वामीनता ५८, ६ श्चनमबर्ग बीर पुरोहित ११९ राबपुत ८४ मह १४५ बीर १२२ राजपुरामा ८ ८२ १ ७-८ और

विपालन ८७
पानसीम १५६ १६२
पानसीम १५६ १६२
पानसीम १५६ १६२
पानसीम १६४ व्याप्तमे ८६
पानसीम १८४
पानेम नोच १४५
पानेम नोच १४६
पानेम नोच १४६।
पानीम नोचिक्त १६४।

राजडाँकत विशिष्य २४६ रामहृष्य १४९, १५२-५६, १६७ २१८, ४.१, अनुका वर्ग १५२

उनका शक्ति-सम्प्रसारण १५२, उनकी उक्तियाँ १४८, उनकी जीवनी १५०, उनके धर्म की विशेषता १५२, एकता के अवतार २१८, और य्गधर्म १४२, चरित १५१, -जीवनी १५३, -धर्मावलम्बी १५२, नरदेव १५१, परमहस २३४, भगवान् १४१, १५१, ३६० (देखिए रामकृष्ण देव) 'रामकृष्णचरित' १४९, ३६१ रामकृष्ण देव ४३, १४९, १५१, १५५, ३२२, ३३२, ३४०, ३४५, ३५१, ३५९ (पा० टि०), ३६१-६२, ३७३-७४, उनमे कला-शक्ति का विकास ४३, यथार्थ आध्यात्मिक ४३ रामकृष्ण मठ १६७ (पा० टि०), मिशन १३२ (पा० टि०), मिशन का कार्य ३७२ रामकृष्ण वचनामृत ३४४ 'रामकृष्ण हिज्जंलाइफ एण्ड सेंडग्स' ९, १४८ (पा० टि०), १५१ (पा०टि०) 'रामकेष्ट' ३२२ रामचरण, उनका चरित्र १४४-४५ रामदास १२३ रामनाइ २१८ राम २९,७६, ३६०-६१, ३९५, और कृष्ण ७४, सुसम्य आर्य १११ रामप्रसाद ५३ रामलाल चट्टोपाच्याय ३४५, दादा 384 रामानन्द १२३ रामानुज ५६, १२२, उनका व्यावहा-रिक दर्शन १२३ रामानुजाचाय ७२, और खाद्य सबधी विनार ७३ रामाबाई सर्वेष २८६ रामायण ११ /८३, ३३६, अयोध्या ८४ (पा० टि०), आय जाति

११०, उत्तर ७४ (पा० टि०), और महाभारत ७४ रामेश्वर ३२५ राबर्ट्स, लार्ड ५९ राय शालिग्राम साहब वहादुर १५३ रायल सोसायटी ९४ रावण ४९, २१८ राष्ट्, उसका घर्म २५८, उसका मूल्या-कन ३००, उसकी मुक्ति का मार्ग २८९, राष्ट्रीय आदर्श ६०, उसके दो-तिहाई लोग २७५, चरित्र ११७, जीवन १२०, दुर्गुण २७७, सम्यता १६ रिचर्ड, राजा १०८ रिजले मॅनर १९७ (पा० टि०) रिपन कॉलेज ३४० रीति-नीति ४९, ५७, ९६, १४९, ३९३,-रिवाज १६, ११८, १३७, २३१ 'रेड इन्डियन्स' २५६ रेनेसी (नवजन्म) ९३ रेल तथा यातायात १६८ रेवरेण्ड २४५, एच० ओ० ब्रीड २४३, एम० एफ० नॉब्स २२८-२९, जोसेफ कुक २३५, लेट्वार्ड ३१० रेव० वाल्टर ब्रूमन २९१ रेव० हिरम बूमन २९१ रुढि और नियम २१९ रूम ८१, ९९, २८९, वाले ६९ रूमी और तिव्वती ८८, और फामीमी पर्यटक का मत ६४ रोग-शोक का कुरुक्षेत्र ४७ रोम ४, ९२ -३, १०६, १५९, २७१, उसका घ्येय ४, प्राचीन ३०० रोमन १०६, १३४, कैयोलिक १६१ २७२, कैयोरिक चर्च २७४, जानि ९२, प्राचीन ८२, वाले २८५, सामाज्य १०६ द्वारा अनाय-विजय उपाधान नही रोकेंड कोतोर २७२, २८५

समा २१८ २३६ २७३ होय २१८ धारीरक्यो २१९ कश्मी और सरस्वती ११४ कश्म उसकी प्राप्ति १५९ कश्मक १४६ स्वतर १४५ विधा

क्समाज १४६ छहर १४५ शिया कोगो की राजधानी १४५ कम्बन ९ (पा टि ) ६६-७ ८५६

९३ ९५ ३४७ नवरी ११२ छन्दम-मेड ८५

स्रतित कता और भारत २२४ तान साहमेन्द्र हिस्टोरिक छोमावटी २८३

भौ मर्चाई ९९ छामा २९६ सार्व एवट्स ५९

स्ना सकेट एकेडमी २४८ को सेकेट बकाइमी २७ २९

साहीर १२४ श्रिमित निमंदर २९ ९१ २९६ स्ट्रिक्ट प्रस्कर पर काई नहीं? १

बुधी मोनारी २६७ २६९ केटर द बमाधे ९८ केटिन बावि २९१ सोक्छेबा १९७ सोक्छेबा १९७ कोम और बादना २१९ बौकिक विधा १९

रयोग १८२ बसामुग्द भूग और अधिकार १५८ बनमानुव नाति ७६

मनस्यतिशासम् ६ ९ मराहतगर १६४ मर्म-हाजस १२१ १६७

'वर्ष (virtue) ९६ वर्ण धर्मे ६८ मेद का नारण ६३ विभाग नौर मार्थ ११२ -म्यनस्मा

उससे काम २८ सकरता ६३ सकरी वाठि १ ७ वर्षायम् और वार्षे ११२ वर्षायमाचार १११ वरिष्ट १४८

बासप्ट १४८ बस्तु, अस्तित्वहीन २९८ जनमे परि बर्गन २२१ वेबस एक ३७४

वर्तन २२१ नेवस एक ३७४ वातावरण और सिक्ता २६

बाव अमेम २७४ जबूट ३१६ समेत १५ भावर्स १८ एवेरनर ३६ सह ११९ हेत २१ पुनर्वे

न्स १५ अनुदेवता ३६ मोतिक २८ भौतिकता २१४ वित्रवा ७४

२८ भौतिकता २१४ वितका ७ नामदेश ऋषि १६ गामका भीता-पूजा ९

वामाचार धाक्त-पूजा ९ वामाचारी ९ वायकेट १९४ वाराणची ५१ (पा टि ) २८

वाराणची ५१ (पा दि ) २८ वार्ड सिक्सटीन हे नसेरी २८१ वाक्टीफ २७८

बासनीय २७८ बास्टेबर ११६ बाह्यित्वन पोस्ट २९४

विचास और आरमा २६८ सर्वेन कमिक २१६

विष्टर ह्यूगो ११६ विष्यस्थार ८ विष्यार और बावर्स १२ और पग्रह

१२१ और सम्ब १२ मन की गाँव १७ कमित १५९, १६८ विचार और कार्य-समा २२७, २२९ विचारकार्य गांसु १५४ जानु १५४

श्यापदक्करण पशुंद्दर बाबूदर विकासनार १२४ विकास १: १६९ आधृतिक' ६५

वेज्ञान १: १३९ आधुनियाँ ३५ - खसका अटक निवस २५८ और - वर्से ३ २: ३३३ और साहित्स

नसंकृतः कृष्यः नार्याः २८३ सागानिकः २३२ निष्यानादः ७४

निषेशी मिशन १६७ नियमधी २९५ विषेड्-मुक्त ६४८

निमेह-मुक्त ६४८ मिका अपरा ६८८ छसकी सज्जा १६४ जीर वर्ग १८-चर्ची

१६४ जार यम १८-चर १६ -वृक्ति ३१६ १३८,३६१

भारतीय १६४, मनस्तत्त्व ३८९, युनानी १६४, लौकिक १६०, सम्मोहन ३८९ विद्यार्थी और कामजित् ९७ विद्वता और वृद्धि २२२ विधवा आश्रम ३६४ विघि-विघान ११८ विमीषण २१८ विमलानन्द, स्वामी ३४१, ३४८ वियना ९५ 'विरक्त' ७ (देखिए सन्यासी) विलायत ६९, ८७, ११४, ३५५, ३६५-६७ विलायती पत्र ३६६, भोजन-पद्धति ७१, रसोइया ७१ विव कानन्द स्वामी २७, २९, २०३ (पा० टि०), २१६, २२७, २३२, २४२, २४४-४६, २४८-५०, २५२, २५४, २५६-५७, २५९, २६१, २६३, २६९-७१, २७६, २७८, उनका अविश्वास २७१, उनका काव्यालकार प्रयोग २५६, उनका रोचक व्याख्यान २६९, उनका सृष्टि के बारे में सिद्धान्त २७१, उनके तार्किक निष्कर्ष २५६, द्वारा अपने धर्म का समर्थन २७२, पूर्वीय बन्धु २५५, ब्राह्मण सन्यासी २५३, महान् पूर्वीय २५३, मृदुभाषी हिन्दू सन्यासी २७६, रहस्यमय सज्जन २५६, सज्जन भारतीय २६९, हिन्दू दार्श-निक २५५, हिन्दू सत २५८, हिन्दू सन्यासी २४८, २५२, २६७, २७०, २७२, २७८ (देखिए विवेकानन्द) विव कानोन्द २२८ (देखिए विवेकानन्द)

विव क्योनन्द २२७ (देखिए विवेकानन्द) विवा कानन्द २३०-३१ (देखिए विवे-कानन्द) विवाह, उसका आदि तत्त्व १०३,

तथा खान-पान २८८, निम्न सस्कारहीन अवस्था २८०,-पद्धति का सूत्रपात १०२, प्रणाली मे परिवर्तन और कारण ३०१, वाल्य २५१, ३२२, सस्कार २५१ विवि रानान्ड, २२९ (देखिए विवेकानन्द) विवी रानान्ड, स्वामी २३१ (देखिए विवेकानन्द) विवेकचूडामणि ३९२ (पा० टि०) विवेकानेन्द, स्वामी २३, २७ (पा०-टि०), ३५-६, ३८, १५३, १६२, १८१, १८३, २३३-३५, २७०, २७८, २८८, २९३-९४, २९६, ३००, ३०३, ३०५, ३०९, अग्रेजी व्यवहारपूर्ण २४६, अत्य-घिक आनन्ददायक २४५, अन्यतम विद्यार्थी २४५, अप्रतिम वक्ता २४४, आकर्षक व्यक्तित्व २३८, आहार सबघी विचार ७८-९०, उच्चतर ब्राह्मणवाद की देन २३४, उच्च शिक्षा-प्राप्त २७०, उनका आश्चर्यजनक भाषण २४५, उनका उच्चारण २४६, उनका धर्म विश्व की तरह व्यापक २४२, उनका बाह्य व्यक्तित्व २४६, २७४, २९१, उनका भाषण २९१, २९६, उनका शब्दचयन २९१, उनका सामान्य व्यवहार १४५, उनका व्यक्तित्व २३२-३३, २३८, उनका स्वदेश के प्रति अनुराग ३२२, ३२८, उनकी अग्रेजी और भाषण-शैली २९०,३३३, उनकी निरपेक्ष दृष्टि ३५, उनकी वाग्मिता २३८, उनकी विशेषता ३१८, उनकी सगीतमयी वाणी २७७, उनकी सस्कृति २३८, उनकी सत्यवादिता ३२५, उनके ईसाई सवधी विचार २६६, उनके जल सववी विचार ७९, कुशल वक्तृता २३९, गभीर, अन्तर्दृष्टि २४४, गभीर,

राच्चे और सुससकृत व्यवहार चरित्र-गुल ३४५ चम्बकीय व्यक्तिस्य २३९ तर्क-कुंगमता २४४ देवी अधिकार हारा स्थित असता २३७ निस्पह सन्यासी १११ पुरुष ब्राह्मण सन्यासी २९१ पुतात्मा २३४ प्रतिमाद्याची विद्वान् २४३ प्रसिद्ध सन्यासी २५ बगाली सन्यासी १११ बाह्यम सन्धासी २३२ २७९ बाह्यमी में बाह्यम २३८ मह पुरुष २३१ मारवीय सन्दासी २९ भाव और बाइति २१४ २४५ मच पर नाटक्कार २४५ महान् निष्ठा २४४ मोहिनी गर्नित ३५२ युवा सन्वासी १११ विभार ने कताबार २४५ विस्वास मं बावसंवाकी २४५ सगीतमय स्वर २३८ सन्यासी २८९ सर्वेग्नेय्ड बक्ता २४४ सुबर बक्ता २३१ ३२ मृत्रिस्यात हिन्द्र २४१ सुस्तकत सर्वेजन २७ विवेदानस्य जी वे सम मं (पुस्तक) \$YC (47 E ) \$48 विवेकानन्य साहित्य २५६ (या टि ) २६१ (पा टि ) ३७८ विभिन्दाईत १५९ और बईत ५९ बाद १८३ बाबी २८१ विरोप उत्तराविकार के ४ विषेपाविकार ११९, २२३ विस्व-वर्ग ११६ -चीम २२६ ६८४ TENT IN ICC MITTON -मेला २४४ -मेला सम्मेसन २४५ -नोजना और ईस्वर ३३ -स्वप्न 141-01 विद्वप्रवृक्षा सञ्जी २१४ विश्वामित १४८ विचमी और वियय ३८४ विवयन रेला ६३

बिच्न १४६ ३९९ पासभवती २४८

पराध १६३ विस्कोरिसन स्टेट बर्नेस २४१ बीधापाधि १६९ 'बीरख' ९६ नीरमोन्या वसन्परा ५२ बीर सन्वासी १७६ १७५ बुक्स भीमती २२८ वृग्दावन-इव १२८ बेंद ७ ५२, १२३ १२७ १३९ १४६ १५२ २ ४ २ ७ २२२ २२७ \$ 0-X \$65 \$06-05' \$CO ३८९ वचवा मुक्त ११ बाक्य २९७ जिनका कर्मकास्य ३९५ उसका व्यापक प्रमाद १३९ उसका शासन १३९ उसकी बोपणा २१५ इसके विमाय १४ उसमे आर्थविद्या के वीर्य १६४ उसन विधिन्न वर्गका बीज १६३ ऋगारद प्रत्य के वो श्रम्ब ६ ३-४ -नामबारी १३९ परमञ्जल का भाग २१५ परिमापा १३९ प्रकृत वर्गे ११४ प्रवारक १६६ मध १ ९ ३८५ -मृति 'मयबान' १४१ माणी १३७ विक्शासी ३८१ स्वयी गत का

क्षिणुका शामाणिक धर्मग्रन्थ २८१ बैडब्यांस अवशत् ३५९ वेदान्त १४६ ३ ५ ३४८४९ ३५५ वसनाप्रभाव ३७७ असनी बारणा सम्भवा ने निपय म ३९४ । उसने सदय तब पहुँचने का उपाय ३९८ जाति मेथ का विरोधी ३७७ दर्मन

विचार २१५ सार्वजनीन पर्म

की व्यास्था बरनेवाला १६९

३ ३८ ३९१ द्वारा स्वन्तित्व ३९६ -शट ३६७ माग १४ समिति १५४ (पाटि) वैद्यान्तवादी धवार्थे ३९१ ९२ वेदार्माक धर्म ३४७

वेसली चर्च २२९, प्राथनागृह २२० वेदिक अनुष्ठान ४०३, आचार ५७, उपाय उचित ५६, और वौद्ध धर्म का एक उद्देश्य ५६, देव १२०, धर्म ५६, धर्म का पुनरुम्युदय १२१, धर्म की उत्पत्ति १६२, धर्म तथा वौद्ध धर्म १२०-२२, धर्म तथा समाज की भित्ति ५६, पक्ष १२१, यज्ञधूम १३५, स्तर २२२, हठकारिता १६६ वैदान्तिक धर्म ३७५

वैद्यनाथ १६८
वैयक्तिक अनुभव ३३२, ईश्वर २९९,
पवित्रता ३०१, सम्पत्ति ३०२
वैराग्य, उमका प्रयम सोपान ३९७,
उसका भाव ३९२, और आनन्दलाभ ३९७, और त्याग १३६,
यथार्थ ३३८

वैवाहिक जीवन, उसमे नारी का समानाघिकार ३००, और तलाक २५०

वैश्य ६३, ६५, १०३, और वाणिज्य ३०४

वैष्णव ७४, आधुनिक ७४ वैष्णवास्त्र १०३ व्यजनाशक्ति ११७

व्यक्ति अज्ञ ३९२, अपना निर्माता
२९९, उसका अनुसोचन ३२६,
उसका निर्माण २२४, उसकी
शिक्त २१९, उसके उत्थान से
देश का उत्थान २१९, उसके
सन्यासी बनने की प्रतिज्ञा २८३,
और ईश्वरत्व का ज्ञान २१९,
और क्रियाशील विशेषता २२४,
और गुरु की जानकारी ३०, और
नियम ३१, और मुक्ति की साधना
२१९, और विचार का दमन
३१, और व्यक्तित्व २७४, कम
शिक्षित २८१, चरित्रवान ३७२,
ज्ञानी ३९५, देश-काल के भीतर

नहीं ३७७, घम के लिए २१५, धार्मिक का लक्षण ५२, पूजा ३६, वास्तविक ४२, बिक्षित आचार्य २८० व्यक्तिगत विशेषता २३७ व्यक्तित्व और उच्चतर भूमि ३७६, प्रकृत ३७६ (पा० टि०) व्यापारी और कारीगर २५१ व्यायमधाला २१४ व्यायमधाला २१०, जीवन ९, दर्शन और रामानुज १२३ व्यास ५०, २३७, ३५७, ३५९, ३५९ व्यायमधाला २९१, रेव० हिरम २९१

शकर ५६, १२२, १६२, अद्वैतवादी ३५९, जनका आन्दोलन १२३, जनका महाभाष्य १६८ (देखिए शकराचार्य)

शकराचार्य ५५ (पा० टि०), १२२, १६२, २०७ (पा० टि०), और आहार ७२

शक्ति १४६, आसुरी ३६, उद्भावना
१५९, उसकी अभिव्यक्ति २१४,
उसकी पूजा २६१, उसके अवस्थान्तर ३३४, और अभीष्ट कार्य
३३२, पूजा, उसका आविर्भाव
९१,-पूजा और यूरोप ९१,-पूजा,
कामवासनामय नही ९१,-पूजा,
कुमारी सघवा ९१, विचार १५९,
शारीरिक एव मानसिक ३३२

शक्ति 'शिव-ता' २१५ शबरस्वामी १६८ शब्द और भाव ३७२, और रूप ३२ शरच्चन्द्र चक्रवर्ती ३४८, ३६३, वाबू ३४८, ३५१, ३६३

शरीर ८, १३, ४०, ५५, ६६, ७०, १०३, १३६, १३८, १४१, १४३, १६९, २०७, २१३, २१५, २१७१८,२२३ २५७ २८२-८३ ३६१ ३९८ मारम शाबाह्यावरण २२ उपकी गति १९८ उपकी शिका ३७२ मीर मन २९९ ३८८ मीरिक ३७ मन और मारम ६३ मन हाच निम्म ३८९ मन हाच गासिक २९८ मरणबीछ २१५ मोग हाच स्वस्थ ३९७ एसा ३३७ विज्ञान ३८२ पृथ्वि ज्ञान प्रशास और प्राच्य ६८९ स्वस्त १९४

-सम्बन्ध १५४ सास्त्रम्भित् ११९ सास्त्रम्भित् इतंत्र सार्थभिक २८४ सालमान १६२ मिका १६२६६ सालमान साहब नहस्त्रुए, राय १५६ साति १८६ १८८ और सेम १९ सारत और वर्ष १५२२ मंत्रीक्ष ३२३ सुमर्ग १६,२२३ मंत्रिक १९३२ ३३६ साब से

तात्वर्ष १६९ मत ५२ रहामन ११७ ६ ९ ६२६ ६६४ ६६६ बनस्पति ३ ९ बाहबहाँ ५९, ९१

धिकोमी २३१ ३२ २३५ २३७-३९, २५ २७ २७९, ३१९ वर्म महातभा १६१ ३१९ महासभा १६१ वहाँ का विश्व-मेला २४३ पिकामी सबे हेराल्ड ३४८

शिक्षा भौधोगिक २२८ और अपि कार ११२ वात ३५२ बौजिक १४ स्पवहार ५१

पिया मुसलमात्त १४५ मिलपता १६९ गिलपतार ११५ मिल्पपतार ११५ मिल्पपतार ११५

विगानन्स्वरंग वेट ९ जात ४ १ दिनाशका २४८ वर्गीत २ ९ गिर्वास्ति १६६ पूजा १६२ गिर्वास्त्र स्वामी वे४१ ४२ गिर्वास्त्र २ ७-८ सूक ५ युजनीति ५२ (पाटि) स्वका ७८

शुद्धानन्त स्वामी ११९ (पा टि ) शुम्म १९४ अहुमंबद २८१ और समुम २५, १८५ २ २ ३७४ वर्ग २८१ प्रत्येक पर्म की शीव मे

२८१ अर्थक भग का गाँ । १९४ वर्षात २८१ हरूस २८१ वर्षातम ११ पुमापूच १७६ २ एस्प्रवासी ३ ५ उनका उदय १ ४ वेस्प्रविद्यार १६५ वस्त्र १ वेस्प्रविद्यार १६५ वस्त्र १ वेस्प्रविद्यार १६५ वस्त्र १

प्रिकास तमा १९ प्रिकारके तमा १९ प्रिकारके १३ समाजनीयम्म १३६ सद्धा १८५ अमीट्ट मी आपस्त्रका २५ एव महिटा १४३ ११९

बीर विकास २ १ अभिक बीर टेक्क २५१ अवस मनन बीर निविध्मासन ३८७ १९८ श्री इप्ल ४९, ५५

सीमाध्य १६६ सी राम २१८ १९ भी रामकृष्य बचनामृत १५५ (पा टि)

मृति १३९ -बाक्य १४४ मीन एव कुछ सूत्र १४८ ध्वेतास्वतरीयनियद् ३५१ (पा टि )

मेटर (या टिं) यहमक मेदर

पट्टी (देवी) १४६

समीत १९ वजा १४३ मार्यमाना २६७ २६७ २७१ निणति ३ सञ्चा १९ 'सगीत मे औरगजेब' ३२३ सग्रहणी ८० सथाल १५९, उनके वशज १५८ सन्यास ५५, १२०, १३५, २१७, २४१, आश्रम २६६ ३२२, ३५४, ग्रहण १५४, धर्म, जीवन के लिए आवश्यक नहीं ३६५, व्रत १५४, ३५२ सन्यासिनी २४९

सन्यासी ७, ११, १४, १७, १५३, १७३-७४, २३०, २४९, २६३, ३१४, ३१६, ३१८-१९, ३५३, ३६१-६२, ३६४, उनका मूल उद्दे-रय ३५३, उसका अर्थ ७, और गृहस्य १८, और ब्रह्मचारी ३५५, ३६७, और शिक्षा-रीति १९, गैरिक वस्त्रघारी १८, जातिगत बधन मुक्त २६६, ढोगी ३२४, ३२६, तथा घर्म और नियम ३२२, धर्मे २८३, नवदीक्षित ब्रह्म-चारी ३६४, निम्नजातीय २६६, बगाली ३११, क्राह्मण २३४, भाई १८५, यथार्थ ३२६, विद्वान् २३०, विवाह का अनिधकारी २८३, शिष्य ३९७, सपत्तिवि-हीन ८, सम्प्रदाय १८, सुधार और ज्ञान के केन्द्र १८ सयुक्त राज्य २६७, राष्ट्र २३५

सयुक्ता ४०२ सर्वेग, पशु कोटि की चीज २२० संस्कृत कुल २९४, पुरातत्त्व १६६, पुस्तक २८५, भाषा १३३, २८४, ३५८, मत्र ३१२, ३४९, शब्द

युस्तक २८५, मावा १२२, २८४, ३५८, मत्र ३१२, ३४९, शब्द ४२, साहित्य १४८

सस्या, उसकी अपूर्णता तथा कल्याण २१९

सहिता, अथवंवेद १६२, उनमे मितत का वीज ३८५, ऋग्वेद १४८, -नीत २८१

सतीत्व ९७, ३०३

सत् १९६-९७, २४२, वास्तविक ३६ सत्य ८, अद्वैत ३३५, उच्चतर ३७,

उसका अन्वेषण २१४, उसका प्रकाश २३६, उसकी खोज २३६, उसकी खोज २३६, २५५, उसके कहने का ढग २१४, उसके दो भेद १३९, उससे सत्य की ओर २५४, और त्याग २१४, और मिथ्या २२१, और राष्ट्र ३७, चिरन्तन १५९, ज्ञान ३३५-३६, निरपेक्ष ३३१, ३३५, परम १७, रूपी जल २४७, वादी ५०, वास्तविक ३१५, सापेक्ष ३१३, सारभूत २७३

सत्त्वगुण ५४, १३५-३६, उसका अस्तित्व १३६, उसकी जाति चिरजीवी १३६, उसकी विद्या १३५,और तमोगुण १३६, प्रघान ब्राह्मण ५४

सत्सग, उसकी महिमा ३९९, एव वार्तालाप ३०९

सद्गुरु ३९८ सनक ५०

सनातन धर्म ३५९, उसका महत्त्व १४१, शास्त्र और धर्म १४२ सन्त कवि ५३ (पा० टि०) सन्मार्ग और भाषा ३६२ सप्तघातु २०७

सम्यता, अग्रेजी का निर्माण २८९, आधुनिक यूरोपीय १३४, आध्याित्मक या सासारिक ११३, इस्लामी १४५, उसका अर्थ ३९४, उसकी आदि मित्ति १०५, उसके भय से अनाचार ७०, एव सस्कृति १५९, पारसी ९२, राष्ट्रीय १६

समभाव ३३४

समाज, उसके अनुसार विभिन्न मत ३२७, और गुरु का उदय १६०, और सिद्धान्त ३१, देश और काल ३२७, वादी ३४७ समाबि २१५, ३८४ अवस्या ३८७ -तस्य १९१ समावता और भारतमाब २८८ सम्पति और वैस्थ १८७

सम्पात नार बमन १८० सन्प्रवास नामुनिक संस्कृतक १६६ वियोगोंकी १४९ ब्रीसवादी ३८१ बीट १६३ रोमन क्रेकोसिक

बीस १६६ रोमन । २७२ बीज्यब १६६ सम्मोहन-विचा ३८८-८९ सर विस्मिम हटर २८४ सरस्वी ११४ सर्वेनात्मक सिद्धान्त १८ सर्वे चस्र ३६६

सर्प अस ११५ सर्वपर्मसम्बद्ध १५८ सम्बद्धसम्बद्धाः सामुग् १६ सहस्त्वमी करिन २८५

सिक्ष्मुता २३७ उसके किए वृक्ति २४६ बौर प्रेम २४६ सास्य वर्षन ३८२ मत ३८२

साइनेरिया ४९ साहिनक जनस्मा ५४

सामन-पन १८५ प्रनाकी १९५ मनन १४८ १५२, १६१ -मार्ग १८५ -सोपान १४५ सामना प्रमाली १६१ १८१ जनुष्कान

१६१ राज्य १४५ सा<del>धु-दर्भ</del>न १३ -स्य ११८ -सम्यासी १५ ११५, १२६ १२६ १८१

धानेट १८१ धानेश ज्ञान १९६९ ९७ धामरीवा नार्थ जीर प्रधा १९४ धामानिक प्रपादि २२१ धामानिक विज्ञान धण २६१ धामानिक विज्ञान २२० श्लाणीनता

नामिय और निराशिष शोवन ७३ साम्यवाब ३९१ साम्यवाब १९१ साम्राज्यवायी ४ सारा इम्बर्ट २७९ 'सार्तोर रियार्तस' १२ सालेम इविनित्त स्तूम २२७ २३ 'सालोमन के गीज' २६२ 'साहित्य-सम्प्रकृत' ३४५ सिद्धक ६३६, ६४१ सिद्धकों भीत २६५ सिन्नकर ८७ साहाट ६३

विकत्यर ८७ समाद १३ विकत्यरताह १३४ विकायरियानियासी १८२ विकस साम्राज्य १२४ विविधान (scythian) १२१

सिरियम (ecythian) १२१ चित्रा १७५ 'जिमो १५७ विदि-काम १५२ मिन्कुका २८५ चिन्दु १२,१५ वेच १७

सिन्धुररु १५ वेघ १७ सियासवह ३१९ सीता २१८ १९ वेबी ७४ यम १८३

युक्त सनन्त १७६ और सेयस् २८ -पुक्त ६११७७ २२ २९

-माग ५ धुवार-भाष्योकन २९२ और सुबि का जाबार २४७ वांबी १२४

सुवोधानस्य स्वामी १५२ सुमाचा ४९ सर्वे १४१ १४६ १८ २ १४

प इंडर १ड६ १८ २ १ । २९, २५७ २६५ ११७ १५१ १८४ १८८

सुष्टि २ ८ वट अनावि और अनन्त १९७ उत्तका अर्थ १९८ उत्तका आवि नहीं १८ और अनुष्य ३३ नाल १९६ अनुष्य समाज भी १५ रणना १०१ रणनावाद का सिवास्त १३-४ राह्मा १६७ व्यक्त १९७ समाज

की वेध-भेष से १ ६ सन केशवयन्त्र १४९, १५३ मरेलानाय

क्षेत्र कृद्य सेनेटर पासर २७ सेन्ट होसेना ९९

सन्दर्भागा १६ सेन्द्रक वर्ष १४३ मेरिटस्ट वर्ष २२८२९

रस्ट सर

सेमेटिक ३०० 'सेल मूल तातार' १०६ सेलिबिस ४९ सेलेबीज ६३ सेवर हाल २८२ सेवा, निष्काम १९२ सेवियर ३४२, श्रीमती ३४०,३४२ इवनिंग न्यूज सैगिना २७०-७१, २७२, कूरियर हेरल्ड २७४ सैन फ्रासिस्को ३५४ (पा० टि०), ४०१ (पा० टि०) सैरागोटा २३१ सोमलता १६२ 'सोऽह' २९२ सौरजगत् ३३७ स्कम्भ १६२-६३ स्कॉटलैण्ड ९४ स्टर्डी, ई० टी० ३५५ स्टार-रगमच ३६६ स्टुअर्ट खानदान ९४, मिल ३३५ स्टैंडर्ड यूनियन २८६ स्टैसबर्ग जिला ९७ स्टोइक दर्शन ३८१ 'स्ट्रियेटर डेली फी प्रेस' २४० स्त्री और पुरुष २५७, और बौद्धिकता २१६,-पूजा ९०, सबधी आचार और विभिन्न देश ९६, स्थिरा माता २०३ (पा० टि०) स्नान और दाक्षिणात्य ७०, और पारचात्य, प्राच्य मे अतर ६९-७० स्नोडेन, आर० वी० कर्नल २४५ स्पेन ४, ६९, ८१, ९१, २३५, उसकी समृद्धि २३६, देश १०८, ११३, वाले १०१, २७३ स्पेनी लोग २७३ स्पेन्सर ३०९ स्मिय कॉलेज २७८, पत्रिका २७८ 'स्रप्टा एव मर्वाघिनायक' १२० 'स्लेटन लिमेयम व्यूरो' २५० स्वतवता, उच्चतम ३१, सच्ची २२२

स्वधर्म, उसका अनुसरण ५२, उसकी रक्षा ५६
स्वयवर ४०१, उसकी प्रथा १०२,
स्वर्ग १२, २३, ६९, १३४, १७४,
१८०, २१४, २५८, २६५, २८५,
३७८, ३८६, उसकी कल्पना २५,
और देवदूत २५, और सुख की
कल्पना २५
स्विणम नियम २५८-५९
स्वाधीनता ९९, आध्यात्मिक ५९,
राजनीतिक ५८, ६०, समानता
और बधुत्व ९४, सामाजिक ५८-९
स्वेडन ८१, २३९

हटर, सर विलियम २८४, २८६ हक और अधिकार २२४ हक्सले ३०९, ३१२ हजरत ईसा १५४, मुसा १५७ हटेन्टॉट १५९ हठधर्मी और जडता २९४ हदीस ११३ हनुमान १४३, २१९ हब्बी १५९ हरमोहन बाबू ३४८-४९ हरिद्वार ७८ हरिनाम ५४, उसका जप ५२, -सकीर्तन-दल ३४० हरिपद मित्र ३०९ (पा० टि०) हसन-हुसैन १४५ हार्टफोर्ड २३२ हार्डफोर्ड ३७८ हार्वेर्ड किमसन २८२, विश्वविद्यालय 360 'हार्वर्ड रिलिजस यूनियन' २८२ 'हॉल ऑफ कोलम्बस' २३२ हॉलैण्ड ८५ 'हिंदन' ३९४ हिन्दुम्तान २३२, और देशवामी ब्राह्मण २५०

विक्लेस्बर १५१ विषय भीर विषयी २३ मोग १३ ४ विष्मुस्वामी ६६६ (पा टि ) बीमापानि ३२७ मुन्दायन २६३ चैंड्ट हाल १५ बेर्ग राजा २१७ बेब २५ ४१ ६३४ ११३ ११७ १३२ २ १ (पा टि) २२५ रेपर २८४ २८९ वर्ष वर्ष ३६९ ३७२ ३७९ मध्यर्प ३७ बनावि बनन्त १५१ ३६९ वयन १६१ (पाटि) आरम्पा रिमक बीवन के नियम ३६% ईस्वर का प्राप्ताणिक वचन १६ उसका वर्ष ८९ उसका मताप १६ । छसको मान्यता ४३ व्यक रेरे ४ २२१ १६१(पाटि) और वात्मा सबनी विचार १४६ जीर कट्टर वैदिक मार्गी १६ जीर कर्मेकाच्याका बाबार २८९ और बमबासी ३६५ और गारळ ९२ मीर मन २८९ मीर हिन्दू वर्ग १४९ को सन्छ ने निमन्त ६३ -पाठी ९ प्राचीनतम बन्द १६ मन ६६१ महान ग्रम्म ९ माध्यम 🏿 सस्य का उन्होंच १५१ मुबुद्द ६३ १६१ (गा. हि. ) १६९ मेबान्त ३६३ (पा टि ) आचाएँ १६ द्विन्युका मादि भर्मग्रन्थ ६३ भैदना अर्थ दे३

नेताल ६४ ७२ ८१ ८९, १६२ १४-५, ११७ १६, २६४ निपनत ८ नावानाती ७३ उदय का इतिहास १५ -११ उद्देश्य १७ उसमा सम्बाधिक ८ उसमा ईस्कर ८७ १८८ उसमा ६५ उसमा समा ११९ उसमा स्थेन ८ उसमा

निर्मीक सिद्धान्त १६ उसका प्रतिपायन ११८ उसका प्रतिपाद ८३ उसकारूग ७८-८० उसका विचार ८१ उसका समावान १६८ उसकी भपेका १५ उसकी र्मियर-कल्पना ६७ (पा टि) उसकी प्रन्य पर संतास्या ७९ धेतिहासिक व्यावहारिक परिचाम ११७-२१ और बास्तिक वर्षन ६४-५ जीर उसका प्रचार ७३ ४ जीरधव ७९ औरधमसम्ब विचार ७९ और बन्धन ९७ **बीर भारत ८ और मुस्ति-वीपवा** ११६ और व्यक्ति-निसेष की षारवा ७९ और समस्त वर्ग २५ **जीर साक्य ६७ (पा टि)** जीर सामाजिक आकासा ३ १ कठिनाई ८ कपन १६८ केसरी ३८ जाति-मेद-हीन ८९ वर्धन 51-01 we six sta-15 १५ १७ ३६४ (पाँटि) ३६७ ३७२ वर्षन और निरासा वार ७२ वर्षन भौरयमार्व जासा नार ७२ दाना जाबुनिक संसार पर १५ दृष्टि १ द्वारा उठाया प्रका ८५ । इ.स. बनव **जीय देखर का उपदेश ७९ द्वारा** पाप पापी की स्वापना ८१ वर्ग ३६५ वारमाट निराधा नाशी ७३ प्रतिपादित ईस्नर ८९ प्राचीनतम वर्धन ९३ १२ सत ६५ ७१ १ महत्ता ११८ राष्ट्रका वर्ग ८ सहय ८४ निक्यात सूत्र ११९ बिधिप विश्वान्त ११९ विशेषता ८९. ११७ १५२ स्थानहारिक पद्य १२ व्याल्माकार का उपम १५१ शाब्दिक वर्ष ६३ सिदा ७४ ८२ ९३ स**मर्दके** तिए स्वान १६५ सम्बदायरद्वित ८**९** 

सागर ७६, सिद्धान्त ९७, २९६, ३६७, सिद्धि ९२, सूत्र का भाष्य ३७० (पा० टि०), हिन्दू का धर्म-ग्रय ६४

'वैदान्त एण्ड दि वेस्ट १३७ (पा० टि०) वेदान्ती, अद्वैत ६७, आधुनिक १७१, उत्साही २५४, उनका उपदेश ९७, उनका कथन १०८, उनका मत ६७, ७१, उनकी सहिष्णुता २९५, और आध्यात्मिक विशेषाधिकार १००, और उनकी नीति १२७, और सन्यासी २८७, और साख्य मत ६६-७, नैतिकता १०१-२, मस्तिष्क १०९, विचार

६८, सन्ना ७५, सत् ६८ वेनिस, अर्वाचीन २०८ वैज्ञानिक शिक्षा ३५८ वैतरणी २४१ (पा० टि०) (देखिए लेथी नदी)

वैदिक ऋषि ३७१, कर्मकाण्ड ६३ (पा० टि०), ३६४, काल २०५-६, कियाकाण्ड ३६२ (पा० टि०), ज्यामिति का उद्भव १३०, धर्म १६०, २७२, ३७२, नाम २८६, पशुचिल ३५४, पुरोहित २०१, भाषा १६०, मन्त्र २०१ (पा० टि०), मार्गी १६०, यज्ञ १८९, यज्ञ-वेदी १३०, विचार ६४, विद्या ३६०, सत्य ८९, साहित्य ६३ (पा० टि०), ३५५, साहित्य ६५ अरण्य २५६

वैद्यी भिवत ३६ वैभव-विलास २९८ वैरागी २६३, ३६७ (पा० टि०) वैशेपिक ३६२ (पा० टि०), दर्शन

वैश्य २०२, २०९-१०, ३६४, उनका उत्थान २१८, उनका प्रमुत्व-काल २१८, उसका सुदरूपी कोडा २१८, उसकी विशेषता २१८, और इंग्लैंण्ड २०९, और प्रजा २२२, और ब्राह्मण शक्ति २०९; और राजशक्ति २१८, कुल २२१, शक्ति २०९, २१७

वैष्णव साधक ३६७ (पा० टि०) व्यक्ति, अज्ञ ३७०,-उपासना ४६, उसका मूल्याकन १८५, उसका सत्य और उद्देश्य ३५१, उसकी असफलता १९५, उसकी असहा-यता १२३, उसकी प्रतीक्षा ३००, और अनासक्ति १९३, आप्त विषय ३६९, और उच्च सदेश ३००, और जीवन सबधी दुष्टि १८४, और प्रतिक्रिया १६८, और भाव १८५, कल्पना और शून्य ३११, विकास-प्रक्रिया १६१, व्यवहारकुशल व्यक्तित्व, अपरिणामी, अपरिवर्तनीय ७६, (देखिए परमात्मा), उसका अर्थ ७५, १४१, उसका पुनर्विकास १९३,-बारी १४१, भाव ८३, यथार्थ ७६,-वाद ८४, सुरक्षा के लिए सघर्व १४१

व्याकुलता और प्रेम २१ व्याख्या, उसके चार प्रकार ६४ (पा० टि०)

व्यापारी, जीवन, घर्म, प्यार, शील के १७८

व्यायामशाला, ससाररूपी १८७ व्यावहारिक जीवन, उसका महत्त्व २६२, उसकी विशेषता २६१, उसमे आदर्श का अस्तित्व २६१, और आदर्श का फल २६१, और आदर्श की शक्ति २६१, और मतवाद २६२ व्यावहारिक ज्ञान क्षेत्र ३७९, योग

व्यास ६४-५, वीवर २२१, सूत्र ६४, ३६२-६३, ३७० (देखिए व्यास देव)

व्यास देव ३६४ (पा० टि०)

फिर भी में साने की मरखक बेप्टा कर रहा हूँ हालींक तुम तो बातती हो कि एक महीना बाने स बीर एक महीना बायत साने में ही सब बाते है और वह भी केषक बय दिनों के सामाय ने सिए। बैंद पितान करों में यूरी कोशित कर रहा हूँ। मेरे अल्योंक मिरे हुए स्वास्थ्य और कुछ कानूभी मामलो आदि क कान्य भोड़ी तेर अवस्थ हो खती है।

> चिरस्नेहारक विवेकानन्त

(नुमारी बोसेफिन मैफिसबॉड को किसित)

मठ, वेसूड हावडा ववास भारत

त्रिय ची

तुम्हारे सिस महान् व्यान से मैं व्यानी हूँ उसे बुकाने की करनात तक मैं नहीं कर सकता। तुम कही भी स्थी न रात्रों मेरी मरककामना करना तुम कमी भी नहीं मुक्ती ही। बीर दुन्हीं एकनान ऐसी ही वो इस समाम चुनेक्काको से जैंची उठकर मेरा समय केंद्र कमेर केंद्र सेती हो तथा मेरे सब मकार के वर्त्तीच्या मारपों को सहस्त करती हो।

दुम्हारे वापानी निव ने बहुत ही वपानूनापुर्व व्यवहार किया है किन्तु मटा लाहस्म हतना क्रायब है कि मुझे सह वर है कि बाएत बाने का समय में नहीं तिकाल चन्द्रिया। कम से कम केवल अपने गुनवाही निवो के समाचार जानने के किए मझे यक बार बमार्च देतीकोची डीकर प्रवरण पर्वेगा।

इंछके बकाबा बापान यादायात में भी वो महीने बीच बार्पें केनक एक महीना बही पर एह एकुणा नामें करते के लिए एतमा शीनिक छम्प पर्योच्छ मही है--- पुन्ताय पत्रा मही हैं ने का तुम्हारे बापानी नित्र ने मेर मार्नेक्स के लिए को बार मेना है घड़े तुम नायत कर देना गयान्वर में वह तुम मारत बीटोपी उस समय में उसे नुसा हुए।

आसाम में मुक्त पर पून मेरे रोग का मनानक सारमण हुवा पा जनस मैं स्वत्य हो रहा हूँ। बन्बर्ट के लोग मेरी प्रतीक्ता कर है एन हो चुके हैं अब नी बार क्लोर मिलने बाग है।

इन सब कारणो के होते हुए भी यदि शुम्हारा यह अभिभाव हो कि मेरे किए जाता उचित है, दो सम्हारा पत्र मिक्छे ही मैं रवाला हो बाउँचा। लन्दन से श्रीमती लेगेट ने एक पत्र लिखकर यह जानना चाहा है कि उनके भेजे हुए ३०० पौण्ड मुझे प्राप्त हुए है अथवा नहीं। उनका भेजा हुआ घन यथा-समय मुझे प्राप्त हुआ है तथा पूर्व निर्देश के अनुसार एक सप्ताह अथवा उससे भी पहले 'मोनरो एण्ड कम्पनी, पेरिस'— इस पते पर मैंने उनको सूचित कर दिया है।

उनका जो अन्तिम पत्र मुझे प्राप्त हुआ है, उस लिफाफे को न जाने किसने अत्यन्त भद्दे तरीके से फाड दिया है। भारतीय डाक विभाग मेरे पत्रो को थोडी रिाण्टता के साथ खोलने का प्रयास भी नहीं करता!

तुम्हारा चिरस्नेहशील, विवेकानन्द

## (कुमारी मेरी हेल को लिखित)

मठ, ५ जुलाई, १९०१

प्रिय मेरी,

मैं तुम्हारे लम्बे प्यारे पत्र के लिए अत्यत कृतज्ञ हूँ, क्योकि इस समय मुझे किसी ऐसे ही पत्र की जरूरत थी, जो मेरे मन को थोडा प्रोत्साहन दे सके। मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब रहा है और अभी है भी। मैं केवल कुछ दिनो के लिए सँमल जाता हूँ, इसके बाद फिर ढह पडना जैसे अनिवार्य हो जाता है। खैर, इस रोग की प्रकृति ही ऐमी है।

काफी पहले मैं पूर्वी बगाल और आसाम मे भ्रमण करता रहा हूँ। आसाम काश्मीर के बाद भारत का सबसे सुन्दर प्रदेश है, लेकिन साथ ही बहुत अस्वास्थ्यकर भी है। पर्वतो और गिरि श्रुखलाओ मे चक्कर काटती हुई विशाल ब्रह्मपुत्र— जिसके बीच बीच मे अनेक द्वीप हैं, बस देखने ही लायक है।

तुम तो जानती ही हो कि मेरा देश नद-निदयों का देश हैं। किन्तु इसके पूर्व इसका वास्तिविक अर्थ मैं नहीं जानता था। पूर्वी बगाल की निदयों निदयों नहीं, मीठे पानी के घुमड़ते हुए सागर हैं, और वे इतनी लम्बी हैं कि स्टीमर उनमे हफ्तो तक लगातार चलते रहते हैं। कुमारी मैनिलऑड जापान में हैं। वे उस देश पर मुग्ध हैं और मुझसे वहाँ आने को कहा है, लेकिन मेरा स्वास्थ्य इतनी लम्बी समुद्र-यात्रा गवारा नहीं कर सकता, अत मैंने इकार कर दिया है। इसके पहले मैं जापान देख भी चुका हूँ।

विवेकानन्य साहित्य

16

तो तुम बेनिस का बानना से रही ही ! यह बढ़ पुरुष (नगर) बबस्य ही मबेबार डोमा - क्योंकि साइसॉक केवड बेनिस में ही हो सकता का है म ?

मझ सरपत सफी है कि सैम इस क्यें तन्त्रारे साथ ही है। उत्तर के अपने नीरस अनुमन के बाद मूरीप में उसे आनन्त जा रहा होगा। इधर मैंने कोई रोपक मित्र नहीं बनाया और जिन पूराने मित्रों को तुम जानती हो वे प्राय सबके सब सर चके हैं-- बेतबी के राजा भी। जनकी मृत्यु सिक्ष्यवरा से सम्राट अकबर की समाधि के एक ऊँचे मौनार से बिर पड़ने से हुई। ने अपने खर्चे से आगरे में इस मजान प्राचीन बास्तु-शिल्प के गमुने की मरस्मत करवा रहे थे कि एक दिन उसका निरीसन करते समय उनका पैर फिसका और वे सैकडो फूट मीचे पिर मये। इस प्रकार तुम देखती हो न कि प्राचीन के प्रति हमारा उत्साह ही कमी कमी हमारे इ.स.का कारण बनता है। इसकिए मेरी ध्यान रहे कही तुम अपनी भारतीय प्राचीन वस्तुनो के प्रति अत्यधिक उत्साहसील ल हो जाना !

मिसन के प्रतीक-विद्व में सर्प रहस्यकार (योग) का प्रतीक है सूर्य बान का उद्देशित सागर कर्म का कमक मनित का और हस परमारमा का वा इन सबके सध्य में स्थित है।

सैन और भी को प्यार काला।

पुनरूष---हर समय अरीर से बस्वस्थ शहने के कारण ही यह छोटा पत्र सिवाना पड च्या है।

#### (मगिनी फिल्मिन की बिखित)

ਪਿਧ ਕਿਵਿਕਰ

बेसूब मठ, ६ जलाई, १९ १

कभी कभी किसी कार्य के वावेश से मैं विश्वश्र ही चठता हूँ। बाज मैं किसने के नक्षे में मस्त हूँ। इसकिए मैं सबसे पहले तमको ब्रक्त परितर्धी किया पहा हूँ। मेरे स्नाम् बुर्वेक हैं - ऐसी मेरी बदनामी है। बत्यन्त सामान्य नगरण से ही मैं म्यापुत्त हो उठता हूँ। फिल्मु प्रिय विविधन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस विषय में तुम भी मुससे कम नहीं हो। हमारे यहाँ के एक कवि में किसा है हो सनता है कि पर्वत भी जबने क्ये जिल्ला में भी भीतकता प्रत्यक्ष हो जाय किन्त महान् स्थलित ने हृदय में दिनत महान् भाव कभी हुए नहीं होना। मैं सामान्य

व्यक्ति हूँ, अत्यन्त ही नामान्य, किन्तु मैं यह जानता हूँ कि तुम महान् हो, तुम्हारी महत्ता पर सदा मेरा विश्वास है। अन्यान्य विषयों में भन्ते ही मुझे चिन्तित होना पड़े, विन्तु नुम्हारे बारे मे मुने तिनक भी दुश्चिन्ता नहीं है।

जगज्जननी के चरणों में में तुम्हें मीप चुका हैं। वे ही तुम्हारी मदा रक्षा करेगी एव माग दिग्वाती रहेगी। मैं यह निष्चित रूप में जानता हूँ कि कोई भी अनिष्ट तुम्हे स्पर्ण नही कर गकता—िकसी प्रकार की विष्न-बाबाएँ क्षण भर के लिए भी तुम्हे दवा नही सकती। इति।

भगवदाश्रित.

विवेकानन्द

### (कुमारी जोसेफिन मैविलऑड को लिखित)

१४ जुलाई, १९०१

प्रिय 'जो'.

यह जानकर कि बोया कलकत्ता आ रहे हैं, मैं सतत प्रमन्न हूँ। उन्हे शीघ्र 🕛 मठ भेज दो। में यहाँ रहुँगा। यदि सम्भव हुआ, तो मैं उन्हे यहाँ कुछ दिन रखूँगा और तब उन्हें फिर नैपाल जाने दुंगा।

आपका,

विवेकानन्द

#### (क्मारी मेरी हेल को लिखित)

वेलुड मठ, हावडा, बगाल,

२७ अगस्त, १९०१

प्रिय मेरी.

मैं मनाता हूँ कि मेरा स्वास्थ्य तुम्हारी आशा के अनुरूप हो जाय, कम से कम इतना अच्छा कि तुम्हे एक लम्बा पत्र ही लिख सक्ूै। पर यथार्थ यह है कि वह दिन-प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है, इसके अतिरिक्त भी अनेक परेशानियाँ और उलझनें साथ लगी हैं। मैंने तो अब उन पर घ्यान देना ही छोड दिया है।

. स्विट्जरलैण्ड के अपने सुन्दर काष्ठगृह मे सुख-स्वास्थ्य से परिपूर्ण रहो, यही मेरी कामना है। यदाकदा स्विट्जरलैण्ड अथवा अन्य स्थानो की प्राचीन वस्तुओ का हल्का अघ्ययन—निरीक्षण करते रहने से चीजो का आनन्द थोडा . और भी वढ़ जायगा। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम पहाडो की मुक्त-वायु मे साँस संपरी हो। क्षेतिन कुल है कि सैस पूर्णतः स्वस्थानही है। और, इससे कोई जिल्हा की बात नहीं उसकी काठी वैसे हो वडी सकती है।

स्त्रियों ना चरित और पुरुषों ना भाग्य इन्हुंस्थर्य ईस्वर भी नहीं जानता भूत्य की तो बात ही बया। चाहे यह मेरा क्रियोंकिक स्वमाव ही मान किया जाय पर इस बया तो मेरे भन मही बाता है कि दारा पुनुष्टी में तर पुरुष्टाक का वाद्य बया होता। ओह मेरी ' नुम्तरी बुढ़ि स्वास्थ्य मुक्तरात कर उत्तर एक सावस्थ्य तस्व के विज्ञा ध्यापे जा एहे हैं और वह है—धानितक की मिल्करा ' नुम्हरात वर्ष मुक्तरात तेजी सन वक्ता है के कल मुजार। की सिक्तर से अधिक तुम एक बोडिय-क्ल की ओकरी हो—धीकरी विज्ञान की सिक्तर हो सिक्तर हो सिक्तर हो सिक्तर हो की साव स्वास्थ्य हो सिक्तर हो सिक्त

साह। यह जीवनपर्यन्त कुछरों को रास्ता चुनाते खुने का स्थापार! बह सबल कड़ोर है सबल कुर! पर मैं बढहाव हूँ माने साव। मैं तुम्ह प्यार करता है नेरी फीनावारी से सक्वाई ते मैं तुम्हें प्रिय कपनेवाली बाता स प्रस् नहीं सक्ता। न ही यह मेरे क्या का रोग है।

फिर मैं एक गरणीम्पूज न्यनित हूँ मेरे पास कल नरने के किए सम्म नहीं। जत ऐ ककी थाए । जब मैं नुमसे ऐसे पनी की बाधा करता हूँ जिनमें बड़ी गर जैसे जिसे हो। उसकी देवी बनाये रखी मूझे पर्याप्त क्य से बाधदि की मानस्थरता है।

मुधे मैकवान परिवार के विषय में बाद ने बाही में कोई समाचार नहीं मिता। स्मिन्दी कुछ या निवेदिता के कोई सीवा पत्र-स्वाहर न होने पर मी सीमनी सेवियर है पूर्व व्यवस्त उनके विषय से सूचना मितनी पढ़ी है और सब मुनता हूँ कि वे सब नार्वे से मौतनी कर के बालित हैं।

मुने नहीं साक्ष्म कि निवेदिता गारत कव वापस वायेगी या वानी भायेगी भी या नहीं।

एक तरह से में एक अवकाशशास्त्र व्यक्तिहूँ आत्यालन केंद्रा वक रहा है प्रेमकी नोद्देशहर वातनारी मैनही रकता। बुदर आत्योकन का स्वटम भी बदा होया बारहा है भीर एक आपनी के किए उत्तके मियम संगुक्ततम वालकारी रचना बनमब है।

कारी-मीने छोने जीर श्रेप समय में सपीर की मूच्या करने के छिवा में बीर बुड़ नहीं करता। विवासिती। जाता है वस जीवन में नहीं न नहीं हम पुन कबस्य मिलेंवे। जीर न भी मिलें दी भी पुन्तरे वस मार्थ का प्यार की सप्ता तम पर फोसा ही।

विवेकानम

### (श्री एम॰ एन॰ वनर्जी को लिखित)

मठ, वेलूड, हावडा, २९ अगस्त, १९०१

स्नेहाशी,

मेरा शरीर क्रमश स्वस्थ होता जा रहा है, यद्यपि अभी तक मैं अत्यन्त ही दुर्वल हूँ। 'शुगर' अथवा 'अलवुमिन' की कोई शिकायत नही है, यह देखकर सब कोई चिकत हैं। वर्तमान गडवडी का एकमात्र कारण स्नायु सम्बन्धी दुर्वलता है। अस्तु, घीरे घीरे मैं ठीक होता जा रहा हूँ।

पूजनीया माता जी ने कृपापूर्वक जो प्रस्ताव किया है, उससे मैं विशेप कृतार्थ हूँ। किन्तु मठ के लोगो का कहना है कि नीलाम्बर बावू के मकान, यहाँ तक कि समूचे वेलूड गाँव मे भी अभी तथा आगामी महीने मे 'मलेरिया' छा जाता है। इसके अलावा किराया भी अत्यधिक है। अत पूजनीया माता जी यदि आना चाहे, तो मेरी राय यही है कि कलकत्ते मे एक छोटे से मकान की व्यवस्था की जाय। यदि हो सका, तो मैं भी कलकत्ते मे जाकर ही रहूँगा, क्योंकि वर्तमान शारीरिक दुवंलता मे पुन मलेरिया का आक्रमण होना कर्तई वाछनीय नही है। मैंने अभी इस बारे मे सारदानन्द या ब्रह्मानन्द की राय नही ली है। वे दोनो ही कलकत्ते मे हैं। ये दो मास कलकत्ता अपेक्षाकृत स्वास्थ्यप्रद है और कम खर्चीला भी है।

मूल बात यह है कि प्रभु उन्हें जैसे चलायें, वैसे ही चलना उचित है। हमलोग केवल सलाह दे सकते हैं और वह सलाह भी एकदम निरर्थक ही है। यदि रहने के लिए उन्हें नीलाम्बर वाब् का मकान ही पसन्द हो, तो किराया आदि पहले से ही ठीक कर रखना। माता जी की इच्छा पूर्ण हो—मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ।

मेरा हार्दिक स्नेह तथा शुभकामना जानना।

सदा प्रभुचरणाश्रित, विवेकानन्द

(श्री एम० एन० वनर्जी को लिखित)

मठ, बेलूड, हावडा, ७ सितम्बर, १९०१

स्नेहाशी,

ब्रह्मानन्द तथा अन्यान्य सभी की राय जानना आवश्यक प्रतीक होने के कारण एव उन लोगो के कलकत्ते मे रहने के कारण तुम्हारे अन्तिम पत्र के जवाव देने मे देरी हुई। पूरे एक वर्ष के किए महाम छेने का विवय सोच-समझकर निश्चित करता होगा। इपर जैसे इस महीन वेकुक में 'मलेरिया' होने का कर है उसी प्रकार कमकते में मी 'फोम' का मय है। फिर भी सबि कोई गाँव के मीनरी माम में न जाने के प्रति सचत रहे तो वह 'मलेरिया' से बच सकता है बमोकि नदी के किनारे पर 'मलेरिया' दिक्तुक नहीं है। जभी एक नदी के किनारे पर 'फोम' नहीं फेंडा है जौर 'फोम' के जावमन के समय इस गाँव में उपस्कत सभी स्वान मारवास्मि से मर कार्य हैं।

इसके बिलिप्स्य मिषक से अधिक तुम विश्वता कियाना ये सकते हो उसका उत्सेख करना आवष्यक है जब कही हम ववनुसार मकान की तकास कर सकते हैं। और वसरा उपाय यह है कि कमकाचे का मकान से किया जाय।

में स्वय है। मानो कमकते में विषेषी बन चुका है। किन्तु बीर लोग सुनहारी पतन्य के बनुवार मकान की तलाब कर देंथे। जितना बीरा ही एके निम्नानिवित बीनो निपयों में दुन्हाण निकार बात होंगे ही हम लोग नुम्बारे किए मकान तलात कर देंते। (१) पूननीया माठा जी बेमूक पहना बाहती है बचवा कमकते में ? (२) पदि कमकता पहना पतन्य हो तो कहाँ तक किएता बेना बनीट है एवं नित सुद्दि में रहा। जारुं किए उपमुख होगा ? नुम्बाण बचाव निकते ही सीम यह कार्य सम्मन्द हो जायगा।

मेरा हारिक स्तेष्ठ् तथा गुननामना जानना।

भवदीय विवेकानम्ब

पुनस्य—हम कीम शही पर पुछलपूर्वक है। मोती एक छप्ताह तक सक्त-सचे में प्रकार बापस जा चुना है। नत तील दिलों से यहाँ पर दिल पत दर्ग हीं पति है। हमारी यो गानो ने बजने हुए हैं।

ৰি

(प्रिंगिनी निवेदिना को स्त्रिक्त)

सठ, वेलुइ

७ सितम्बरः १९ १

विष निवेदिना हम तभी तारपालिक बावेगा न मन्त्र पहुने हैं—गायनर इस वार्थ में हम उसी करते मामना है। में वार्थ के बावेगा वो दशमें करना चारणा हैं दिन्तु वोर्डे सेनी बटना पह असी हैं जिसने कमावल्य वह त्वस ही उसके बटना है और इसीलिए तुम यह देख रही हो कि चिन्तन, स्मरण, लेखन—और भी न जाने कितना सब किया जा रहा है।

वर्षा के वारे में कहना पड़ेगा कि अब पूरे जोर से आक्रमण गुरू हो गया है, दिन-रात प्रवल वेग से जल वरस रहा है, जहाँ देखों वहाँ वर्षा ही वर्षा है। निदयाँ विद्या वेदिन दोनों तटों को प्लावित कर रही है, तालाव, सरोवर सभी जल से पिरपूर्ण हो उठे है।

वर्षा होने पर मठ के अन्दर जो जल रुक जाता है, उसे निकालने के लिए एक गहरी नाली खोदी जा रही है। इस कार्य में कुछ हाथ बँटाकर अभी अभी में लौट रहा हूँ। किसी किसी स्थल पर कई फुट तक जल भर जाता है। मेरा विशालकाय सारस तथा हस-हिसनी सभी पूर्ण आनन्द में विभोर हैं। मेरा पाला हुआ 'कृष्ण-सार' मृग मठ से माग गया था और उसे ढूँढ निकालने में कई दिन तक हम लोगों को बहुत ही परेशानी उठानी पडी थी। एक हसी दुर्भाग्यवश कल मर गयी। प्राय एक सप्ताह से उसे श्वास लेने में कच्ट का अनुभव हो रहा था। इन स्थितियों को देखकर हमारे एक वृद्ध रिसक साधु कह रहे थे, महाशय जी, इस कलिकाल में जब सर्दी तथा वर्षा से इस को जुकाम हो जाता है, और मेढक को भी छीक आने लगती है, तो फिर इस युग में जीवित रहना निरर्थक ही है।

एक राजहसी के पख झड रहे थे। उसका कोई प्रतिकार मालूम न होने के कारण एक पात्र में कुछ जल के साथ थोडा सा 'कार्बोलिक एसिड' मिलाकर उसमें कुछ मिनट के लिए उसे इसलिए छोड दिया गया था कि या तो वह पूर्णरूप से स्वस्थ हो उठेगी अथवा समाप्त हो जायगी, परन्तु वह अब ठीक है।

त्वदीय, विवेकानन्द

वेलूड, ८ अक्तूबर, १९०१

प्रिय---

र्जीवन-प्रवाह मे उत्थान-पतन के अन्दर होकर मैं अग्रसर हो रहा हूँ। आज मानो मैं कुछ नीचे की ओर हुँ।

> भवदीय, विवेकानन्द

#### (कुमारी जोसफिन मैनिक्सॉड को लिखित)

यठ, पोस्ट-बेलड डावडा ∠ लाखर, १९ १

प्रिय जो Abatement (कमी) सम्ब की व्याक्या के साथ जो पत्र मेजा वा चुका है वह निश्चय ही अब तक तुम्हे थिक यथा होगा। यैंने न तो स्वध वह पत्र ही सिसा है और न 'तार' ही येजा है। मैं उस समय इतना जविक मस्बस्य या कि उन दोनी में से किसी भी कार्य को करना मेरे किए सम्भव नहीं था। पूर्वी बगाय का अमर्ग करके सौटने के बाब से ही में निरन्तर बीसार चैसा हैं। इसके बकावा बस्टि वर्ट माने के भारन मेरी झालत पहले से भी कराब है। इस बालों को मैं निकर्ता नद्री पाक्षता किन्त में यह देश एका हैं कि कम्र स्रोग परा विकरण जानना चाहते है।

बस्तु, तुम बपन बापानी मित्रों की केकर का रही हो-इस समाबार से मुझे बुची हुई। मैं अपने सामर्व्यानुसार तन कोगो का बादर-बादिय्य करेंगा। उछ समय महास में रहने की मेरी विशेष सम्भावना है। बागामी राजाह में फनकता क्रोड देने का गेरा विचार है एवं नगर विश्वन की बोर बपलर होना चाइता हैं।

तम्हारे जापानी मित्रों के साथ उड़ीसा के महियों को वेजना मेरे किए सम्भव होगा या नहीं यह मैं नहीं चानता हैं। मैंन म्लेज्डो का मोजन निया है जब ने सोम मुझे मन्दिर में बाने बेंगे अववा नही--- यह मैं नहीं बानता । कॉर्ड कर्नन को मन्दिर

में प्रवेश नहीं करने दिया गया था।

अस्त, फिर भी सम्बारे मित्रों के सिए जड़ी एक नमसे सहायदा हो सनदी है मैं बारने की सदैव प्रस्तुत हूँ। कुमारी मुखार क्लक्तों में 🖁 प्रचपि के हुम कोगी से

मही मिली है।

शतत स्नेह्मील त्वदीय विवेद रहत

### (स्वामी स्वरूपानन्द को लिखित)

गोपाल लाल विला, वाराणसी छावनी, ९ फरवरी, १९०२

प्रिय स्वरूप,

चारु के पत्र के उत्तर मे उससे कहना कि ब्रह्मसूत्र का वह स्वय अध्ययन करे। उसका यह कहने से क्या अभिप्राय है कि ब्रह्मसूत्रों में बौद्ध मत का सकेंत हैं? निश्चय ही उसका मतलब भाष्य से होगा—होना चाहिए, और शकराचार्य केवल अन्तिम भाष्यकार थे, हाँ, बौद्ध साहित्य में भी वेदान्त का कही कही उल्लेख हैं और बौद्धों का महायान मत अद्वैतवादी भी है। अमर्रासह नाम के एक बौद्ध ने चुद्ध के नामों में अद्वयवादी का नाम क्यों दिया था? चारु लिखता है कि ब्रह्म शब्द उपनिषद में नहीं आता है। वाह।

बौद्ध धर्म के दोनो मतो मे मैं महायान को अधिक प्राचीन मानता हूँ। माया का सिद्धान्त ऋक् सहिता के समान प्राचीन है। श्वेताश्वतर उपनिषद् मे 'माया' शब्द का प्रयोग है, जो प्रकृति से विकसित हुआ है। इस उपनिषद् को कम से कम मैं बौद्ध धर्म से प्राचीन मानता हूँ।

वौद्ध घर्म के विषय मे मुझे कुछ दिनों से बहुत सा ज्ञान हुआ है। मैं इसका प्रमाण देने को तैयार हूँ कि---

- (१) शिव-उपासना अनेक रूपो मे बौद्धमत से पहले स्थापित थी, और बौद्धो ने भैवो के तीर्थस्थानो को लेने का प्रयत्न किया, परन्तु असफल होने पर उन्होंने उन्होंके निकट नये स्थान बनाये, जैसे कि बोघगया और सारनाथ मे पाये जाते हैं।
- (२) अग्निपुराण मे गयासुर की कथा का वृद्ध से सम्बन्ध नही है—जैसा कि डा॰ राजेन्द्रलाल मानते है—परन्तु उसका सम्बन्ध केवल पहले से ही वर्तमान एक कथा से है।
- ) (३) वुद्ध देव गयाशीर्ष पर्वत पर रहने गये, इससे यह प्रमाण मिलता है कि वह स्थान पहले से ही था।
- (४) गया पहले में ही पूर्वजो की उपायना का स्थान वन चुका था, और वौद्धों ने अपनी चरण-चिह्न उपासना में हिन्दुओं का अनुकरण किया है।
- (५) प्राचीन से प्राचीन पुस्तकें भी यह प्रमाणित करती हैं कि वाराणमी शिव-पूजा का बड़ा स्थान था, आदि आदि।

वोयगया से और वौद्ध माहित्य में मैंने बहुत मी नयी बातें जानी है। चारु में कहना कि वह म्वय पढें तथा मूर्वतापूर्ण मतो ने प्रभावित न हो। मैं यहाँ वारामधी म अच्छा हूँ और यदि मेरा इसी प्रवाद स्वास्थ्य सुमस्ता वायगा तो समें बटा लाग होगा।

बौद्ध मर्मे और नव-हिस्सू मर्म के सम्बन्ध के विषय में मेरे विश्वारा म नान्ति बारी परिवर्तन हुमा है। उन विश्वारों नो निश्चित कम देने के निष् क्वाचिन् में वीचित न रहें परन्तु उसनी बार्मश्रमानी वा स्वेत कम क्षेत्र कार्रमा और तुम्हें तबा नान्तरे प्रावरणों को उस पर बाम बरना होगा।

> आसीर्वाद और प्रेमपूर्वक तुम्हारा विवेदानन्त

(भीमती कोकि वस को सिवित)

नोपाल काल निका बाद्यनची कावनी १ फरवरी १९ २

प्रियं भीमती बुछ

बाएका और पूजी का एक बार पूज भारतजूमि पर स्वायत है। महास बर्नक भी एक मिंट को मुझे 'बो' की हुपा से प्राप्त हुई, उससे मैं बरूत हुस्ति हूँ। बो स्वायत निवेदिता का महास में हुआ वह निवेदिता और साम दोनों ही के लिए डिटकर बा। उसका मानक नित्त्वत ही क्या सन्दर खा।

मैं बाधा करता हूँ कि बाप और निवेदिया भी राजी बन्दी बाधा के परवाद पूरी तरह विद्यास कर रही होगी। मेरी नहीं रक्का है कि बाद कुछ करों के लिए परिचर्सी ककरता के कुछ मौत्रों से कार्स और वहां करवी बीए वेद जनक दया वास-पूर बारि हे लिसिए पूर्ण किस्स के बातांसी नवानी को देशे। बारहव में वे ही 'सामा' कड़वाने वाले के बविकारी है जो बारत कवापूर्ण होते हैं। तिन्तु बाह 'सामां कड़वाने वाले के बविकारी है जो बारत कवापूर्ण होते हैं। तिन्तु बाह 'सामक परी बह लाम 'बनका' हर किसी वन्दे से पृष्ठित प्रभाव के कार्य मात्र का नवां करा विद्या प्रमा है। पूर्ण बपायों बेदों की सी महत्र बनवारा यो। सिर्तिक्वा को विद्या एक होते का एक 'वगाया' बनवर बनवारा वा। इसकी निर्मित्त का बन विलय्हों होते का रही है। बाध में निवेदिया की सार्थ परवाला हुंद रह बैसी ने बनवा एकता ! किर में इस तरह के वो बी-एक मनूने सेव वने है उन्हें देवकर पूर्व होता है।

ब्रह्मानुष्य सब प्रवत्य कर देशा आयको केवच कुछ वटो की शामा भर करनी रहेगी। श्री ओकाकुरा अपने अल्पकालीन दौरे पर निकल पडे हैं। वे आगरा, ग्वालि-यर, अजन्ता, एलोरा, चित्तौड, उदयपुर, जयपुर और दिल्ली आदि जगहे जाना चाहते हैं।

वनारस का एक अत्यत सुशिक्षित घनाढ्य युवक, जिसके पिता से हमारी
पुरानी मित्रता थी, कल इस नगर में वापस आ गये हैं। उनकी कला मे विशेष
रिच है और नष्टप्राय भारतीय कला के पुनरूत्थान के सदुद्देश्य से बहुत सा घन
व्यय कर रहे है। वे श्री ओकाकुरा के जाने के पश्चात् ही मुझसे मिलने आये।
भारत की कला जो कुछ भी शेष रह गयी है, उसका श्री ओकाकुरा को दर्शन कराने
के लिए ये ही उपयुक्त व्यक्ति हैं, और मुझे विश्वास है, इनके सुझावो से श्री ओकाकुरा
लाभान्वित होंगे। अभी ही श्री ओकाकुरा ने टेराकोटा की एक सुराही यहाँ से प्राप्त
की है, जिसे नौकर इस्तेमाल कर रहे थे। उसकी गठन और उसकी मुद्राकित
बिजाइन पर वे मुग्ध रह गये। किन्तु चूँकि वह सुराही मिट्टी की थी और यात्रा मे
उसके टूट जाने का भय था, अत उन्होने मुझसे उसे पीतल मे ढलवा लेने को कहा।
मैं तो किकर्तव्यविमूढ सा था कि क्या कहें। कुछ घटे बाद तभी यह युवक आये
और न केवल उन्होने इस कार्य के करने का जिम्मा ले लिया, वरन् मुझे ऐसे
सैकडो मुद्राकित टेराकोटा भी दिखाये, जो श्री ओकाकुरावाले से असख्यगुना
श्रेष्ठ हैं।

उन्होंने उस अद्भुत प्राचीन शैंली के पुराने चित्रों को सिखाने का भी प्रस्ताव रखा। वाराणसी में केवल एक परिवार ऐसा बचा है, जो अब भी उस प्राचीन शैंली में चित्र बना सकता है। उनमें से एक ने तो मटर के एक दाने पर आखेट का सपूर्ण दृश्य ही चित्रित कर डाला है, जो वारीकी और क्रियाकन में पूर्णत निर्दोप है। मुझे आशा है कि लौटते समय ओकाकुरा इस नगर में आयेंगे और इन भद्रपुरुष के अतिथि बनकर भारत के कलावशेषों का दर्शन करेंगे।

निरजन भी श्री बोकाकुरा के साथ गया है और एक जापानी होने से किसी मिदर में आने-जाने से उसे कोई मना नहीं करता। ऐसा प्रतीत होता है, जैसे तिब्बती और दूसरे उत्तर प्रान्तीय बौद्ध शिव की उपासना के लिए यहाँ वरावर आते रहे हैं। यहाँ वालों ने उसे शिवलिंग का स्पर्श करने तथा पूजा आदि करने की अनुमित दे दी थी। श्रीमती एनी वेसेंट ने भी ऐसी ही चेप्टा एक बार की थी, पर वेचारी। उन्हें मिदर के प्रागण तक में प्रवेश नहीं करने दिया गया, यद्यि उन्होंने जूते उतार दिये थे और साडी पहनकर पुरोहितों के चरणों की चूलि भी माये लगा चुकी थी। बौद्ध हमारे यहाँ के किसी भी वडे मिदर में अहिन्दू नहीं नमुसे जाते।

मेरा नार्यत्रम नोई सिहिन्दर नहीं है मैं बहन शीध ही यह स्वान बड़स सक्ता है।

मिनानन्द मीर सहके आप सबनी अपना रनह-आदर प्रेपित करते हैं। चिरस्**नद्वा**पद

विवेदानल

(स्वार्धा बाह्यमन्त्र को सिनित)

गोपाल लाख विमा काराजसी छावनी १२ करवरी १९०२

क स्वासीय

दुम्हारे पत्र से संविद्येप समाचार जानरर सुक्षी हुई। निवेदिता के स्वस के बारे में मझे को कुछ कारना था मैंने उनको किस दिया है। ध्वना ही कहना है कि उनकी बुद्धि में को अच्छा प्रतीत हो। तदनुसार वे कार्य करें।

और विसी विषय से सेरी रास न पधना । उससे सेरा विमान सराव ही बाता है। इस मेरे किए कंवल यह बार्ग कर देशा—वस इक्षता ही। स्पर्व भेज देता न्योंकि इस समय गैरे समीप बो-बार रुपये ही बेप हैं।

कन्हाई ममुकरी ने सहारे जीनित है जाट पर जपन्यप करता रहता है तथा रात में यहाँ मांकर सोता है. नैवा गरीब आविमयो का कार्य करता है. रात में आकर घोता है। वाचा (Okakura) तथा निरवन आ गमे हैं साब उनका पच मिसने की सम्भावता है।

प्रमुके निर्देशनुसार कार्य करते रहना। दूसरो के बर्गिमत जानने ने किए भटकते की क्या मारक्यकता है ? सबसे भेरा स्तेष्ठ कहता तथा बच्चो से मी । इति ।

सस्तेष्ठ लगीय विवेकानम्

(गमिनी निवेदिया की किसिय)

वारामसी

श्चपरवरी १९ व

থিক বিৰীছিলা

सब प्रकार की शक्तियाँ तुममै छव्बुक हो महासाया स्वय सुम्हारे हृदम तथा

१ जोकाकुरा (Okakura) को प्रेमपूर्वक ऐसा सम्बोक्ति किया गया है। कूरा अन्य का उच्चारण नमता 'जुडा' (अनीत् कांचा) के निकट है

हमीलिए स्वामी जी मक्तक में प्रमुखे भाषा कहते है। स

भृजाओं में अधिष्ठित हो। अप्रतिहत महाशक्ति तुम्हारे अन्दर जाग्रत हो तथा यदि सम्भव हो, तो उसके साथ ही साथ तुम शान्ति भी प्राप्त करो—यही मेरी प्रार्थना है।

यदि श्री रामकृष्ण देव मत्य हो, तो उन्होंने जिस प्रकार मेरे जीवन में मार्ग प्रदेशन किया है, ठीक उसी प्रकार अथवा उससे भी हजार गुना स्पष्ट रूप से तुम्हें भी वे मार्ग दिखाकर अग्रसर करते रहे।

विवेकानन्द

### (म्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित)

गोपाल लाल विला, वाराणसी छावनी, १८ फरवरी, १९०२

अभिन्नहृदय,

रुपये प्राप्ति के समाचार के साथ कल मैंने जो तुमको पत्र लिखा है, अब तक वह निश्चय ही तुमको मिल गया होगा। आज यह पत्र लिखने का मुख्य कारण है कि इस पत्र के देखते ही तुम उनसे मिल आना। तदनन्तर क्या बीमारी है, कफ आदि किस प्रकार का है, यह देखना है, किसी अत्यन्त सुयोग्य चिकित्सक के द्वारा रोग का अच्छी तरह से निदान करा लेना। राम बाबू की वही लडकी विष्णु-मोहिनी कहाँ है?—वह हाल ही मे विघवा हुई है।

रोग से चिन्ता कही अधिक है। दस-बीस रुपये जो कुछ आवश्यक हो दे देना। यदि इस ससाररूपी नरककुण्ड मे एक दिन के लिए भी किसी व्यक्ति के चित्त मे थोडा सा आनन्द एव शान्ति प्रदान की जा सके, तो उतना ही सत्य है, आजन्म मैं तो यही देख रहा हूँ—बाकी सब कुछ व्यर्थ की कल्पनाएँ हैं।

अत्यन्त शीघ्र इस पत्र का जवाब देना। चाचा (Okakura या अकूर चाचा) तथा निरजन ने ग्वालियर से पत्र लिखा है। अब यहाँ पर दिनो दिन गर्मी वढ रही है। बोघगया से यहाँ पर ठण्ड अधिक थी। निवेदिता के श्री सरस्वती पूजन सम्बन्धी वूम घाम के समाचार से बहुत ही खुशी हुई। शीघ्र ही वह स्कूल खोलने की व्यवस्था करे। जिससे सब कोई पाठ, पूजन तथा अघ्ययन कर सकें, इसका प्रयास करना। तुम लोग मेरा स्नेह ग्रहण करना।

सस्नेह, विवेकानन्द (स्थामी ब्रह्मानम्य को सिद्धित)

योगास सास विसा यारागसी सामगी २१ करवरी १९ २

प्रिय राजाक

नमी नमी मुझे तुम्हारा एक पत्र निसा। सगर याँ और दावाँ महाँ सनि को इच्यूक है, तो उन्हें भेन दो। यह वचकत्ते में ताउन फैसा हुआ है तो नहीं छ इर प्लाही वच्छा है। इसाहाबाद में भी व्यापक रूप से ताउन का प्रकीर है नहीं जलता कि इस वार वारायाची में भी फैसाग या नहीं

मेरी बीर से बीमठी बुक से कही कि एकोरा तबा बच्च स्थानों का प्रमम् करने के मिएएक गठिन यात्रा करनी होनी है जब कि इस समय मीसम बहुत गर्में हो पया है। उनका सरीर इतना क्लान्त है कि इस समय यात्रा करना उनके किए प्रमित नहीं। को दिन हुए मुझे 'बावा' का एक पत्र मिका था। उनकी सरिम सुचना के मनुसार ने बजता पर्ये हुए ये। महत्त्व ने भी उत्तर नहीं दिया सामय ने राजा प्यादीमीझन की प्रशीसर देते समय नाशे सिक्सी।

नेपाल के मनी के मामछे के बारे में मुखे मिस्तार है कियो। सीमठी दुल दुमारी मैसिकऑड तथा बन्य कोगो हो भेरा विशेष प्यार तथा मासीबीट शहता। दुन्हें बाबूयम बीर बन्य कोगो को मेरा प्यार तथा बाखीबीट। क्या गोपाल बाबा को पन मिक मया? कृपया उनकी बन्दरी की बीमी देवनाल करते रहता।

सस्मेह, विवेद्यानस्य

पुनरच-महाँ के सब कडके तुम्हे अभिवादन करसे है।

(स्थामी ब्रह्मानस्य को निवित्त)

गोपाक काक निका बारायसी कामनी एड फरवरी १९ २

प्रिय राखाल

बाज प्रतः काल तुम्हारा पेवा जगेरिका से आमा हुना एक छोटा छा पासंब निका। पर मुप्ते न कोई पन मिका न दो वह पिनट्टी हो जिसकी दुमने वर्षा की है और स ही कोई हुएसी। नै नेपाकी सन्वन आवे वे जवना नहीं मा नना कुछ मटिन हुआ, यह मैं बिल्कुल भी नहीं जान सका हूँ। एक मामूली सी चिट्ठी लिखने में इतना कष्ट और विलम्ब ! अब मुझे यदि हिसाव-किताव भी मिल जाय, नो मैं चैन की साँस लूंगा। पर कौन जानता है, उसके मिलने में भी कितने महीने लगते हैं।

> सस्नेह, विवेकानन्द

### (कुमारी जोसेफिन मैविलऑड को लिखित)

मठ, २१ अप्रैल, १९०२

प्रिय 'जो',

ऐसा लगता है जैसे मेरे जापान जाने की योजना निष्फल हो गयी है। श्रीमती बुल जा चुकी हैं, और तुम जा रही हो। मैं जापानी सज्जन से पर्याप्त रूप से परि-चित नहीं हूँ।

सारदानद जापानी सज्जन और कन्हाई के साथ नेपाल गया है। क्रिश्चिन शीघ्र नहीं जा सकी, क्योंकि मार्गट इस महीने के अन्त से पूर्व नहीं जा सकती थी।

मैं भली भाँति हूँ—ऐसा ही लोग कहते हैं, पर अभी बहुत दुर्वल हूँ और पानी पीने की मनाही है। खैर रासायनिक विश्लेषण के अनुसार तो काफी मुघार परि-लक्षित हुआ है। पैरों की सूजन और अन्य शिकायतें सन दूर हो गयी है।

श्रीमती वेटी तथा श्री लेगेट, अल्वर्टा और हॉली को मेरा अनन्त प्यार कहना— शिशु हॉली को तो जन्म-पूर्व से ही मेरा आशीर्वाद प्राप्त है और वह सदा मिलता भी रहेगा।

तुम्हें मायावती कैसा लगी? उसके वारे मे मुझे लिखना।

चिर स्नेहावद्ध, विवेकानन्द

#### (इमारी जार्गापन मैक्सिप्राड का लिल्ह)

7 STE PITT १५ वर्ष १ २

fag an

मागम बारधे के नाम जिला पत्र में नुस्थ अब रहा है।

में बारा क्य कारण है। किए जिस्सी बारी बारण की प्रम द्वित से बर बही क बराबर है। एका में रहन की मेरी प्रकार भारता उत्पन्न हो गयी है-मैं गां ने जिल विभाग राजा नागात है। येर जिल और नार्ग शर्य राय न गोलर । दृद्धि सम्पद रा गरा सी मैं जानी पुरारी भिलावति को पुत आरम्भ कर दुंगा।

'ता नुरात्ता सर्वाताय मगन हो---नुम देवदूत की शरह मेरी देवसान कर

रही हो।

चिर स्मेहाबद विकास स

#### (भीवरी आलि बल गी सिनित)

बमुद्र मठ, १४ जून १९ २

प्रिय बीरा माना

मेरे विचार से पूर्ण ब्रह्मचर्ग के आदर्श को प्राप्त करन के लिए किसी मी मानि को मानुत्व के प्रति परम जादर की कारणा दढ़ करनी चाहिए। और वह विवाह को अग्रेष्ट एव पवित्र वर्त-सरकार बातने में हो सकती है। रोमन कैवालिक र्दमार्द और हिन्दू विवाह को अग्रेश और पवित्र वर्धसरकार मानते हैं, इससिए बीना जातियों ने परमार्शितमान महान् ब्रह्मकारी पुरुषा और स्थिया नी बराम निया है। अरबो के लिए विवाह एवं इक्टारनामा है या बक्त वे प्रदेश नी हुई सम्पत्ति जिसका अपनी दण्या से अन्त किया जा सकता है इसक्रिए पनमें बहुावर्षे भाव का विकास नहीं हुना है। जिन जातियों में मभी तक विवाद का विकास मही हुआ वा उनमें आवृतिक बौद्ध धर्म का प्रवार होते के कारण पन्हींने सन्धास की एक उपहाल बना बाका है। इसकिए जापान में अब तक विवाह के पवित और महान् बादरी का निर्माल न होता (परस्पर प्रेम और आवर्षण को कोडकर) तब तक

मेरी समझ मे नही आता कि वहाँ बड़े बड़े सन्यासी और सन्यासिनियाँ कैसे हो सकते हैं। जैमा कि आप अब समझने लगी हैं कि जीवन का गौरव ब्रह्मचर्य है, उसी तरह जनता के लिए इस बड़े धर्म-सस्कार की आवञ्यकता—जिससे कुछ शक्तिसम्पन्न आजीवन ब्रह्मचारियों की उत्पत्ति हो—मेरी भी समझ में आने लगी है।

मैं बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ, परन्तु शरीर दुर्बल है 'जो मेरी जिस मनोकामना से पूजा करता है, मैं उसको उसी रूप मे मिलता हूँ।''

विवेकानन्द

१ ये यया मा प्रपद्यन्ते तास्तयैव भजाम्यहम्। मम बत्मिनुवर्तन्ते मनुष्या पार्य सर्वज्ञ ॥ गीता ॥४।११॥



# अनुक्रमणिका

अग्रेज २५, १३२, १३९, १५४, १६४, १६८, १७६, १७८-८० १८९-९२, १९४, २०५, २०७-८, २२८, २३०, २४४, २८६, २८८, और भारतीय २५४, पूरातत्त्वविद् १९३, मित्र १६६, यात्री १६४, राज १६२, राजा १६२, सरकार १६१-६२, २६९, २८९ अग्रेजी अनुवाद १९३, ३६० (पा० टि०), कम्पनी १६८, ढग १६४, माषा २०४, २३१, राज्य १६७ अघिवश्वास १४, ६३, २५३, ३४३, और जनता १३२, और सत्य १०३ अकवर, सम्राट् ३८० अकूर चाचा ३९१ (देखिए ओकाकूरा) अग्नि २०-३, उपासना ३५६, और सत्यकाम २१, पुराण ३८७, वैदिक १३९, होम २० 'अग्नि देवता' ३५६ 'अग्नि-यज्ञ' ३५६ अघोर चऋवर्ती २४८ 'अच्' ३२० अजता ३८९, ३९२ अज्ञेयवाद (दार्शनिक) २९४, वादी (आधुनिक) ४०, ५८-९, २९२ अटलातिक १६३, १८९ अतुल बाबू २५७-५८ अद्वैत ५०, १७०, उसका सार घर्म ११४, और आत्मा सबधी विचार १४१, और ईश्वर ६८, और ज्ञान २७२, और वेदान्त ५२, ६०, नीतिशास्त्र का आधार ८२, भाव २७३, मत ४४, मार्गी २७३

अद्वैतवाद ४०, ४६-७, ५०-३, ५५, ७५, ८१, १७५, २०३, ३४०, ३८७, उसकी प्रार्थना ६३, उसके विचार ५२, १४१, और उसका कथन ४२ अद्वैतवादी ४१, ५१ ६३, ३४३, ३५५, ३८७, उनका चरम सिद्धान्त ७५, और आत्मा ७० अद्वैताश्रम ३४७ अष्यात्मवाद १२२ अनादि पुरुष ८८ 'अनुभृति' २९२ अनुराघा १७३ अनुराघापुरम् १७४ अन्तर्जातीय विवाह २७१ अन्तर्विवाह २७५ अन्दमान १९४ अन्दमानी भील १९४ अन्बक्प (Black Hole) १५४ अपनेल, श्रीमती ३२२ अपरिणामी सत्ता ५० अपेरा गायिका २०१ अफगान २१६ अफगानी १८९ अफीकी १०४, १५८, १८०, १८२, १८९, १९१, १९४, २१०, उत्तर १८०, दक्षिणी-पश्चिमी १३४ (पा० टि०) अबीसीनियावासी २८९ अभेद बुद्धि ५८ अभेदानन्द ३२७-२८, ३४६ (देखिए काली) अमरनाय ३७३

जमर्शिष्ट् १८७ अमरपार्थी १५ अमर मुश्लिमान सेनापति १९ अमेरिकन १७० २ १ २ ५ २ ७ २११ और उनका साकर १९१ फोक्स २१९ मिगोसांफिट सेशाम्द्री १९९ मण्डु १६६ निम ३२६ कमेरिका ५७ (ग टि ) १ ५ १५९ १६२ ६३ २ १ २ ५

समेरिका ५७ (वा टि) १ ५, १५९ १६२६६ २ १ २ ५, २ ७ २४७ २५ २५२-५४ २८१ २९८ १५५ २६१६२ ३७१ १९२ महाद्वीप १८९ मात्रा २६७ वाके २४२ खयुक्त

राज्य १५९ सरव ५८ १५७ १७९ १८१-८२ १९४९५ सांति १८२ गाविक १७९ मिर्म १८५ वाकी २५ सरव की मदनुमि ८२ १८ वीर

सरक की सदस्ति ८२ १८ थी।
१८१ २१७
सराकान १६८
सर्कान १६८
सद्ग्रिक एक स्वर्षित १८८
सद्ग्रिक एक स्वर्षित १८, २१८
सद्ग्रिक एक स्वर्षित १८, २१८
सद्ग्रिक एक स्वर्षित १२, ४१४
सक्तिया ११० १५१ १६५ १६५

(देशिए स्टारगीय सम्बर्टी) बल्बर्टी स्टारगीय हुमारी ३५७ ३५९ सल्मोबा १२८ ३६५

बरकात् १९७ जरकात् र ९ १ वे १९७ जरकात्। जरकर वीगवीर्ग १७ जरवारसक् ९२ जरते किंद्रेस्सर १७६ अग्रम ६२ उसका कारण ६१

सर्ग ६२ उसका कारण ६१ असीन महाराज १७४ १९६ समाट् १८१

झप्ट सिक्रि ११४ 'क्रसिरिम १९६ भसीम' ११४ अधीरिया प्राचीम १९४ मसीरी १९५

भवारा १९५ जस्त कृत १ ५ मस्तिल ८१ सस्विमी १८१ जह ११३ ११६, २४१ जह सह्यास्ति ८३

लह बहुतास्य ८६
आहु सास्य ४९-५ उसका वर्षे
४८
अहि (बड्डच का कारस) १९७
विद्याप तर्मे वर्षे
विद्याप तर्मे १४४
विद्याप (बिंडच) १४
कर्मेक्स (बिंड) १४

बाट नेरी वेवद बाइफेक्सीनार २९१ भाइनरी पेक्ट १६४ बाइसिस १८१ बाक्सिस प्राप्तक्त ३८ बाक्सिस होटक २२१ बाक्सिस ६१८ वे८

बारम त्याम नीर समम २४४ वर्धन ११६ विकास १२६ रक्ता १२९ विकास ५३ विस्वास का भावके १२ स्पीत ६४ सिकि भीर साझारकार २४१ स्वरम ५१ ६२

स्वमाव ६७ उत्तराखस्य ९७

उसका विकास ५९, उसका श्रेष्ठत्व ३१७, उसका समाधान १००, उसका स्वरूप ९६, १००, उसकी अभिव्यक्ति का सिद्धान्त ९८, उसकी असीमता का प्रक्न ९९, उसकी परिभाषा ११८, उसकी पूर्णता की स्थिति ९८, उसकी प्राचीनतम कल्पना १०६, उसकी यथार्थ स्वाघीनता ७५, उसकी सर्वज्ञता २७, उसकी सर्वीपरिता ७२, और अद्वैतवादी ७०, और ईश्वर ७९, ११६, और जीवन १२४, और प्रकृति ९७, और भारतीय घारणा १०७, और मन ९८, और विश्व ८०, और सास्य मत ६७, देश से परे ११६, नाम-रूपात्मक १०७, निराकार, अत अनाम १०८, निराकार चेतन वस्तु ९६, बघनरहित ११३, मगलमय ९९, मन का साक्षी (साख्य मतानुसार) ९५, मनुष्य-मन का आधार ९१, विषयक आदर्श १०६, विषयक घारणा ९३, शरीर के माध्यम से स्थित ९०, शाश्वत ८८, सबधी विचार ९५, सबधी विभिन्न मत ९६, सगुणीकृत निर्गुण ११८, सर्वव्यापी ६७, ससीम और पूर्ण ५४, स्वय सत्य १०१, स्वय स्वरूप १००, स्वरूप ६३

आत्मक देह ९४ आदम ७३ (पा० टि०) आदर्श अवस्था १०, प्रत्यात्मक १२८, च्यावहारिक ९ 'आदान-प्रदान' की नीति २५० आदि मानव और ईश्वर १०२ 'आदुनिम' १९७ (देखिए आदुनोई) 'आदुनोई' १८९, १९७ आधुनिक अज्ञेयवादी ४०, प्रत्यक्षवादी ४९, वौद्ध धर्म ३९४, विज्ञान

८७, वैज्ञानिक उनका कथन ६२

आध्यात्मिक जीवन २९१, दशा २९०, पक्ष २९०, प्रगति २४९, भाव ७९, विकास १११, व्यक्तिवाद १३४, साघना २७४ आपेनी राज्य २२२ आफ्रीदी १६० आरती-स्तुति १०५ आरियन १९५ 'आरियां' १६६ आरुणि ३७ आर्क-डचेस २०८, ड्य्क २०८ 'आर्केंडक' ग्रीक कला २२२ आर्टिक २२३, सप्रदाय और उसकी दो भावधारा २२३ आर्टिका २२२, विजयकाल २२३ आर्य १३५, १६१-६२, १६७, १७०, २१३, २१६, २३६, उनकी प्रकृति १०५, कुल १०४, जाति ९४, १९६, विचारघारा ९३ आलासिंगा ३६५ आलेक्जेन्द्रिया नगर १८१ आशावाद ३१६, ३४१, वादी ९४ आसक्ति और अनासक्ति ३१५ आसाम ३७४-७६, ३७८-७९ आसीर १९१ आस्ट्रियन जाति २०९, राजकुमारी २१०, राजवश २०९ आस्ट्रिया २०८, २१०-१२, सम्राट् २१३, साम्राज्य २१५, २१८, लॉयड १६१

इंग्लैंण्ड १३२, १६४, २०१, २०५, २०९-१०, २१४, २३४, २६९, २८२, ३०३, ३०६, ३१४-१५, ३२१, ३३४, ३४७-४८, ३५५, ३५८, ३६५-६७, ३७०, ३७२ इंग्लैंण्ड का इतिहास (Green's History of England) २६६-

आस्ट्रेलिया १६३, १८४, १९४

रम्म उत्पत्ति का कारण १२१ समित ७८, १३१ इस्त्री ११९ १७५८ - २१ ३७४ इस्त्रीमम् वेरित १८५ इस्त्री-मूर्तिपयम २१५ इस्त्री १८५ इस्त्री १८५

इफेन १९८ 'इवाहीम' १९८ इक्सिट १५ (पा टि)

इसकाम ४३ १९२ 'इसिक' (मोमाता ने कम मे) १९६

इस्तम्बोस २ ५ इस्तोबार बासिएन बोरी बाँसाक १९३ इसाइल १९८

र्षेटी स्टब्सी ३६७ इतिस्टर इतित ७३ (गाटि) इति ७३ (गाटि)

हरात है है हैटन्द्र हैटन्ड हु तूचन १९५ हरानी है ४ है५१ है९१ है९८ बेच हैटन्ड मोधाक हैटन्ड बाह

वेश १८९ मोशाक १८२ वाद साही १८६ माशा १ ४ विचार मारा १ ५ र्या २८७

\$\frac{\partial \text{24} \\ \t

508 504-07 503 68 ml 50 540-38 503 50 51 510 550 530 50 51-0 50-5 5 5 5 50 51-0 50-5 50 51-0 50-5 50 51-0 50-5 50 51-0 50-5 50 51-0 50-5 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50 51-0 50

२८२, २८४-८८, २९३ १४ जन् मृति १३३ उपादान नारम ६८ त्यातना२३ उत्तरा गुल्यान २८१

त्तवा नाम-महत्व १३५ तथकी

बतुकम्या का आकार १९ उसकी करणता १३ एक पुत्त ११८ बीर बारमा ७९ सीर सीर सानव १२ और सीप ११

मानव १ २ और औष ११ और बहा ८३ और मिल मिय मतुष्कंप-परिणाम ११९ और वेदान्त का सिद्धान्त ६८ और गुमें ११९ इपा ११ चिन्तन २४६ पर्या २९ देशचारी २८ धारणा २८, ७६ निर्गृत बीकारा २८

२८, ७६ निर्मृत्व बोबात २८ निर्मृत-समुण ६१ ११८ महति का कारच-स्वरूम ६८ मार्गत २४२ श्रेम २७२ मन् की उपव ११५ बाद २८ वासी (सम्प) वर्म ६१ विस्व सुद्धि स्विति प्रक्रम का कारण ८९ म्युटि की

प्रसम्ब को कारण ८९ व्यास्ति की समाप्ति ८३ हुन्स-समूम में भी २७१ सवारी उपसम्ब १४ सर्वेकी बारमा ४४ ११६ सगुन ३८,४१ ४५ ६ ५७ सगुन समी सारमाजी का मीग १३२ स्वेस्म

८३ साम्रात्कार १३३ स्वव की परकाई ११३ देश्वरचन्त्र विभासायर २३३ देश्वरचन्त्र की बारणा ९२

हैसा ४३ १ ४ १२८, १९८ ९९ हैसा बनुसरण १७ हैसाई २५ ४३, ९६, २५२ विकित्सक

हैसाई २५, ४२, ५६, २५२ । बाकरसक १२३ वर्ग ५८, १३७ १८१ २५३ २८७ २८९ ९ मठ ८८, २९४ ईसाई बीमारी ३

र्षसाई बोमारी ६ दिसाई-फिन्नान ५९४ इसांक ६७४ इसांक्यांक ५८, ६९, १९८, २८२ इस्तांक्य १९७

च जमित्री १८२ उद्योश १५५-५६, २८ ३८६ जसरमामी १४९

उत्तरायन १४

उदयपुर ३८९ 'उद्बोघन' (पत्रिका) १४७ (पा० टि०), १५३, १७७, २८५ उपकोशल २१-२ उपनिषद् ४, १६, २७, ३७, २३३, उसका उपदेश २२, उसकी शिक्षा १३२, कठ ११२ (पा० टि०), काल २३, केन ७६ (पा० टि०); छान्दोग्य १९, ३७, ७२ (पा० टि०), बृहदारण्यक ६९,७२ (पा० टि०), मण्डक ६८ (पा० टि०), ११२-१३, श्वेताश्वतर ३४२ (पा॰ टि०), ३८७ उपयोगितावाद और कला २३५ उपहर (Lagoons) १९० उपासना विघि २९२

ऋषि १३५,२५५,२८८-८९, प्राचीन २६, प्राचीन भारतीय २८२

'एग्लिसाइज्ड' ३४० एकत्व का आदर्श १७ एकमेवाद्वितीयम् ३१७ एकेश्वरवाद ४०, वादी ३९ एगलँ (गरुड शावक) २११ एनेलॉदस २२१ एडम्स, श्रीमती ३११, ३३७, ३४१ एडविन अर्नाल्ड २९४ एडेन १४९, १७८-७९ एथे स २०५, २२१-२२, छोटा ३६४ एन० एन० घोष २५३ एनिसक्वाम २८६ एनी वेसेण्ट, श्रीमती २९२, ३८९ एफ० एच० लेगेट ३११-१२, ३३१ एम० एन० वनर्जी ३८३ एम० सी० एडम्स, श्रीमती ३३८ एमा एमम, मादाम २०२ एलनिवनन ३७६ एलोता ३८९, ३९२ एल्युनिन-यापा २२१

एशिया १३६, १७९, १९१, २०५, २१४-१५,२२१-२२,२२७,२३५, खण्ड १९५,मध्य २०९,२१५-१६, माइनर १९१, १९७, २१३,२१७ एशियायी कला २२२ एस० पानेल, श्रीमती ३४८ एस्तर स्ट्रीट ३३१

ऐम्पीनल, श्रीमती ३५५

अोबाइस ३५९
ओकलैंड ३०३, ३०५, ३१२, ३२१
ओकाकुरा, श्री ३७७, ३८९, ३९०
(पा० टि०) (देखिए अकूर चाचा)
ॐ तत् सत् ११४, ३३३
ॐ तमो नारायणाय १४७
'ॐ ही क्ली' १७६
ओरियेण्ट एक्सप्रेस ट्रेन २१३
'ओरी आँताल एक्सप्रेस ट्रेन' २०५
ओलम्पयन खेल २२१, जूपिटर २२१
ओलि बुल, श्रीमती ३०३, ३०५, ३१०, ३२२, ३२७, ३५५, ३६३, ३६७-६८, ३७० ७१, ३८८, ३९४
ओलिया ३२४
ओसमान (मुसलमान नेता) १९२

करजाक २२०
'कट्टमारण' १५६
कठोपनिषद ११२ (पा० टि०)
कथा, नाई की १३८, प्राचीन फारसी
३५, मिश्र देवता १९७, मुमलमान
और लोमडी ७७, मेडक २९६,
शिवू देवता, नुई देवी १९६, स्वेतकेतु २२-३, सत्यकाम १९, २३१,
सेव, माँप और नारी ७३
कनिष्क (तुरस्व मम्राट) २१६
फन्फसी मत २०५
कन्हाई ३६५, ३९३
कर्मार १६९
कर्मल की उपानना १३२

#### विवेकानम्ब साहित्य

कर्नन कार्ड २२९३ कर्नक ऑक्सट २९२ वर्गमसन् ५४ मीर प्रवृति २७४ और समापि २५ काच्ड २३, १५ वाक्ष ६१ सीवन ७९

कार समाप्त २५ काव्य २३, १५ वाक्ष ११ कीवन ७९ निष्काम योग २३९ फक्ष २४ ५४ ७८, ३४ योग २३९

योगी ३१ २३९ विश्वान ५४ धुमासुम २४ सकाम २५ धामना ११ ११४

सामना ११ ११४ कर्मगोर्ग ६१९

क्वनाप ११९ क्वकत्ता १४ (पा टि ) १४८ ४९ १५४-५५ १६३ १६६ १६८

१७३ अ४ २३२ २३७ २४७ २५०-५१ २६ २७१ २८२ ३२४ ३२७-२८, ३४७ ३५४

10€ 365 20€ 06 300 306 305-CA

क्छा और उपयोगिता २२७ सास्य

२२२ कव्याली २६

कामीय ६२ कडि उनका विचार ४९ और हर्वर्ट

स्पेन्तर ४९ काकेसस पर्वत २१७ कानस्टास्टिनोप्ड १९२, २ २३

२ ५, २ ८, २१६ २१५ १७ २१९ २२१ ६५८ ६६ ३६४ कानस्टान्सिउस (रीमन बादसाइ)

शनस्टान्।सबस (रामन नारसाह) १७९ हालरी (पार्केट्स गडर) १७५ जनक

कान्दी (पार्वत्य ग्रहर) १७५ उसका ्दत मदिर १७६

'कान्सिच्यन' (मनिवार्थ पंच्छी)

२१४ २२ काप्ट जसर १९६

कारुपै १८२ कॉफेला २११ काफी १९४

शाकी १९४ शाबा १८२

काबुल २१६

कामवेगी १९७ कामिनी काचन २७९ नायम्ब-नुसः १६१

कार्तिक (अकार का समतार) १७७ मार्नेसिया सोराव जी मुमारी १७१ कार्य-कारण नियस ८१ भाग ४५ निमान ११ मार्ग ८१ सम्बन्ध

कान-कारण नियम ८१ नाच - १ विज्ञान ११ वृत्त ८१ सम्बन्ध ५१ १११ १२२ सम्बन्ध और उसका वर्ष ५१ कार्य-कारणवाद २६

कास्त्रियास महाकवि १५२ (पा टि )

२३३ कासमे मापामीकार्यक २ १२ कासमे ३८०-४८ ३६ ३६४ ३५८

काळी १४७-४८ ३५ १५४ १५८ (देखिए अमेदानमा) काळी गरिष १६२ १६९ १६७

कालानारुव १६२ १६९ १६७ पुत्रा ११९४ माता १७ कासी १४८ उत्तर १४९

कासीपूर २५ ग५७ कास्मीर १४८, १५१ १५२ (पा

ि ) २१६१७ १७९ खम्म १५२ वेस १५२ झममे १५२ काहिरा ३६४

काहरा १९० क्पिसिम स्वमंद्र २९७-९९ किरोगिन १९५

किंधनगढ १५८ गीडी १७१

कीर्तम उसका वर्ष २८१ और मुपद २४६

जुमारत्वामी १७६-७७ जुमारीज्ञस्वर्धास्त्रासीय ३५७ ३५९

कार्नेकिया सीराव वी ३७१ केट वृहर् वसंबो ३ ३ ३२१ गोवस ३१३ ३३७ वक ३४५,३५५

वर्ष वर्ष वृक्ष वर्ष हर्षे स्थान मूक्तर वृक्ष वर्षा वटव सेटी क्षित्र वट्ट वर्ष वर्षे वृक्ष वट्ट वर्ष्ट वर्षा वर्षे

वेश वेदर, इंडर वेट रेक्ट केश्र, इंटर मैन्सिमॉड रेरे बर्व वेस्ट वेद (वेडिए

३२३ ३९८ ३६ (देखिए बोसेफिन सैनिकजॉड) नारंडो

३१८-१९, ३४५, ३५४, वेक्हम ३५५, वेल ३५५, सूटर ३१०, ३१५, स्पेन्सर ३११, ३३७ कुरान ४३, ५८ कुरुक्षंत्र ८, २३७ कुर्द पाशा और आरमेनियन हत्या २२० कुलगुरु की दशा २४९ कूना १९४ कृष्ण १३३, २३८, २६२, और बुद्ध १३६, गीता के मूर्त स्वरूप २३८, गीतागायक २३७, २३९ 'कृष्णसार मृग' ३८५ केट, कुमारी ३११, ३३७ केनोपनिषद् ७६ (पा० टि०) केम्ब्रिज ३०५, ३१० कैयोलिक २०४, क्रिविचयन १६५, ग्रीक पादरी २०३,बादशाह २१०, मत २९४, रोमन ४३, सघ २१०, सन्त १२७, समाज २०३, सम्प्र-दाय २०३, २०९ 'कैलिओपी' (ब्रिटिश जहाज) ५७ (पा० टि०) कैलिफोर्निया २९२, ३०६, ३२०, ३३०-३१, ३३४, ३३६, ३४८, ३६४ केस्पियन ह्रद २१३, २१७ कोकण ब्राह्मण १६९ कोन्नगर १५७ कोरियन १७६ कोल बुक, कप्तान १५४ कोलम्बस (किस्टोफोर कोलम्बस) १८९ कोलम्बो १५६, १६५, १७३, १७५, १७८, ३७१ कौण्टी ऑफ स्टार्रालग, जहाज १५५ कीन्टेस १७६ 'क्रम-विकास' ४६

क्रिमिया की लडाई ३२९

360

किविचन १७५, ३९३, भगिनी ३६०,

किस्तान धर्म १९२-९४, धर्मग्रथ

१९२, पादरी २०५, २२०, राजा २०८, रियाया १८२ कीट द्वीप २८३ क्लावे, मादाम ३६० 'क्लासिक' ग्रीक कला २२२-२३, उसके सप्रदाय २२३ क्लेरोइ ३५९ 'क्वोरनटीन' २२१ क्लात्रिय २४८, रुघिर ३३९ क्लात्रमाव २४४, २४९

खगेन ३४७ खगोल विघा ८७ खिलजी २१६ खुरासान १४८ खेतडी ३७४, ३८०, महाराज ३६८ खेदिब इस्माइल १९० ख्याल (गाना) २६०

गगा १०४, १५२-५५, १६८, १८७, २५०-५१, २९८, और गीता १४९, का किनारा १५१, जल ७९, १४९, २३३,३०६,३४८, तीर ७९, पार १६९, महिमा १४९, सागर १५७, १६८, १७१, सागरी डोगी १५७, सुरतरिंगनी १५०, स्नान २७१ गगाघर ३५० गगोत्री १४९ गणेश जी १४९ गया ३८७ गयाशीर्ष पर्वत ३८७ गयासुर ३८७ 'गाघाडा' १८४ गाघार २१६ गावारी २१६ गिरीशचन्द्र घोप २४५ (देखिए गिरीश वावू) गिरीश वावू २४५, २५७ गोता ४, १०६ (पा० टि०), १०९, रर. १५२ व ८ (गा० टि )
१५३ १९५ (गा० टि ) उसका
मूल तर १९५ और गगा बक्त
१४५ और वैरान्त २४ वर्ग का
मूल तर १५५ और वैरान्त २४ वर्ग का
मूलरात १४८ (१५४ ६७५
मूलरात १४८ १५५ ६७५
मूलरात १४८ २५५ ६५० १५

गुक्त महेन्द्रमान २७१ सुरेन्द्रनाथ २८३ गुनीको १४९ नुस्तेत ७९ २६९ ३ ६ ३१३

वेथ महाराज वेथ (वेखिए एमक्टन) पूत गृह-गांव २२९ पूत गृतक और रामक्टन १२९ पूताई वी १४८ (वेखिए तुक्तवीवाव) मेज भी वे६२

भ र १६९ १ २ १ वेडिस सम्पारक ११५ पी ४४ पीसाकेस १६८ गोपाल सामा १६२ वोपाल साम विस्ता १८७-८८ १९०-९२ पोकक्रसा सम्बाद १६३-१४

गोर्बिषकास १४९ पासाई १७१ पोस्मामी पुरुषीयास १४८ (पा हि.) गौरुमा २२ वृद्ध ५७

बीठ नमा २२३ और जलन वित बाध २२२-१३ और ज्यागे तीन बरसाएँ २२२ और विकास २२६ क्सासिक २२२ २६ जाति १९१ को २२६ पामा २२ पेट्टायान २२ प्राचीन १९२ माणा १९२ १९६ बाणी ११२ विधा २१२ एकाह २१९

दीनेक्ट १४३ वर्ष ग्रीस १८९९ २ १५ विजय म्बालियर १८९९१ भीप एन एन २५१

षक्रवर्षी अमीर २४८ घटमानी मौती १५७ षष्ट्रोपाध्याय हरियास २६ २६२

्रव २६७ चन्द्रम मगर १५४ चन्द्र २०-२, ३४ ३७ ७ मध्यस

१४१ क्षेक्र २४ पन्त्रागिर १६८ पन्त्रपुष्ठ १९२, १९५ पन्तराष्ट्र १९० १५६-५७ पन्तराष्ट्र १७२ पन्तराष्ट्र १४ ११२, १४१ २ ७

बाह्यमा २३ हे ४ ११० १४१ २ ४ बाह्य-सूर्य २६ बाह्य-सूर्य २६ बाह्य-सूर्य २५ बाह्य-१८० बाह्य-१८० बाह्य-१८० बाह्य-१८० बाह्य-१८० बाह्य-१८० बाह्य-१८० बाह्य-१८०

विसीय १८६ वितन्त्रका १४ २४६ तार २६ गृह २१२ लिपि १९६ ग्रामा १६७

चिवाकास (विद्युद्ध कृद्धि) २१ चित्तापट्टम् १६८ चित्तिया धाम् सैयव जहर १५ (शा टि)

बील १६३ १७४ १७० २८९ भरत २६ बीली १६३ १७६ १ ४-९५ २ ९ २८-८८ वर्ती बहुत्त १८६ बुस्बबीय रीग-मिकाण्क (magnetic healer) ३ ६ ३२१

भूषशा १५४ बिही १७२ बैताय वैव १३३ १७५ बैताय महामम् २७६ २८१

348

चैतन्यवान पुरुष ६८ चैतन्य सम्प्रदाय १६९, २७९ चोरवागान २६६-६७

'छठवी इन्द्रिय' २९२ छान्दोग्य उपनिषद् १९, ३७, ७२ (पा० टि०) छुआछूत १७१, १८३, १८५

जगज्जननी ३८१ जगदम्बा १९९, ३०८ जगदीशचन्द्र वसु (डॉ०) २०५ (देखिए जगदीश बसु) जगदीश बसु २०६ जगन्नाय का मदिर ३००, घाट १६८ जगन्नाथपुरी १५५ जगन्माता ३१२, ३२६, ३३५, ३४३, ३४५, ३६१, ३७०, आदि शक्ति २४२ जड पदार्थ और मन १२१, और मन का प्रश्न १२२ जड विज्ञान २५७ जनक १४३ जनरल असेम्बली २६३, कॉलेज २५८ जनरल स्ट्राग (अग्रेज मित्र) १६६ जप-ध्यान २५८ जबाला १९ जयपूर ३८९ जरुसलेम १९८, २००, २०५ जर्मन, आस्टेन्ड कम्पनी १५४, कम्पनी १६३, डॉक्टर ३२३, पडित बर्गस १९४, भाषी २१२, मनुष्या २०८-९, लॉयह १६१, सम्यत २०७, सेनापति २०८ जर्मनी १६३-६४, २०७-८, २१० जलनोया, मोशियो ३६० जलागी नदी १५४ जहाज १६०-६१ जहाजी गोले १६० जाजीवार १४९

जाति, आसूरी और दैवी सपदावाली १०६, आस्ट्रिय २०९, और देश १९५, तमिल १७५, त्रस्क २१६, तुर्क २१६, दोरियन २२२, वालिब १९७, यहदी १९७, विद्या १९४, हिन्दू २१७ जॉन फाक्स ३४८ जान्स्टन, श्री ३६६, श्रीमती ३३५, ३६८ जापान १७४, २२७, २३४, २३६, २४७, ३७२-७३, ३७५-७६, ३७९, ३९३, ९४ जापानी १७६, १९४, चित्रकला २३४, मित्र ३७८, ३८६, ललित कला ३७५, सज्जन ३९३ जाफना १७५ जार्ज, श्री ३५५ जावा १४९, १६८ जिनेवा १८९-९० जिहोवा की उत्पत्ति ३४९ जीव और ईश्वर ८३, ११० जीवन और मन का नियमन १२१ जीवन्मुक्त और उसका अर्थ ७१ जीवाणुं-कोष ४७ जीवाणु विज्ञान शास्त्री २९६ जीवात्मा ५२, ५४-५, ९१, १००, १०६, ११०, ११३, और शरीर का सबघ ११०, कोष ४७, निगुण, सगुण ४१ 'जीवित ईश्वर' २९ जीविसार (protoplasm) ८० जीसस ३१७ जुल बोझा २०१-२, २१९, ३६६, ३७६ (देखिए बोया) ज्डास इस्केरियट ३१७ जे० एच० राइट २८६ जेम्स और मेरी (चोर बालू) १४९, जेम्स, हाँ० ३५५-५६ जेहोवा १०३

भीत पर्य १३३ जो १ ५ ३१२ ३१५ ३१८ ३२०-२३ ३२८ २९ ३४२ ४४ ३४५ ३५५५७ ३१२ ३६५ ६६ ३६८ ३९३ ९४ (बैचिए जोलेपिन मेरिक-क्षार्थ)

सींक) जोग्या स्ट्रीन के के के प जोग्यापन १९८ ९९ जागेप्लिन मैक्सिमोंक के पु, क्हेट किट, कहर केक्ष्र कथ्य पर

वर १०५ १०० वर्ष १८५ १५५ १६२६३ १६५ १०० ११५५ १६२६३

१८६ १९१-९४ पोसकिन रानी २१

बावाधन राना रहे ब्रान्ड ६ ६५ ६५, १३५, ३४६ ब्रान्ड ब्रान्ड १३६ उसनी निय्यति ८४ उद्यक्ते मुख्य शुव १८ और मनित २०५ काण्य २३ पुरुष्ट १५४ द्वाच्य २३ पुरुष्ट १५४ द्वाच्य २३ मनुष्य के मीसर ४७ योग ११४ २७२ मोनी ७८ वृक्त ७६

स्रौदी की रानी २७७

भावा ८५

रणा २४६४७ २६ रुषे स्ट्रीट ३ ८ ३१ ३१११५

३१८ ३२ ३२२, ३२५, ३२७-२८ टकेमी बारचाह १८१

टकमा बावधाइ १८१ टाय भी १७१ टॉमस-मा नेम्पिस १७ 'टानिस नामा' १५१ ट्रंटन १७८ टेरा कोटा १८९ 'ट्रंटरानिस' बहाब ११५ 'ट्रंटरानिस' बहाब ११५ ट्राईत थी ११ ट्राम्पशंक १२ टिक्स ११७

ठाहुर २५५, २५८ (देडिए राम इच्न) देवता १७

अब १७५, १९४ विश्वार २१२ सम्प्रदाय २१२

को बिम्म १६५-५६ बोछ १६७ कॉमन १६५ हीमर ११११२ १२२२१ काममण्ड हारकर १४९, १५१ कामानिविषय २२१

बागानिवस्य २२१ बार्यवन २१ हिट्ठाएट १२७ १४४ बिट्ठाएट ट्रिच्यून २९७ बिनाएट, की प्रेस २९१ बेसकर १२८ वेसिक (बीनान) १ ४

कप २६ काका २७१-७२ कोय और जात्म प्रवचना २४१

तियाँ २५९६ तत्त्वज्ञान १५ वर्षी १९ नार १९

'तस्वति' १ ४६ ७८ १ १ तमिक १६६ माननाइ १७ ट्रॅन १७५ बाति १७५ रेस १६९ मापा १७५ तमोगुन २४८, २५५-५६

तमोगुण २४८, २५५-५६ तर्यवास्त्र ७३४ वात्रिक प्रवृति १४१ पूबाप्रणाणी २४१ वाद्य २३७ साचना २४२ तावमहृष्ट २९

नासार-बून २१३ वदी २१२ वादारी १९५ तारादेवी १७६ तिव्वती १७६, २१३ तीर्ययात्रा ३६९ तु-भाई साहव १४८, १५०, १५३, १७२, १७७ (देखिए तुरीयानन्द स्वामी) 'त्रम' ६८-९ तुरस्क २०८, मम्राट् २१६ तुरीयानन्द, स्वामी २७१, ३०४, ३१२, ३१८-१९, ३२५, ३४४, ३४६, ३४८-४९, ३५३, ३५८ तुर्के १८९, १९५, २१३, २१९, २२१, और मुगल २१६, जाति २१५-१६, वश २१५ तुकिस्तान २१५, २८३ तुर्किस्तानी १५१ तुर्की १७९, २००, २०८-९, २१२-१४, जाति २१६, सुलतान १९० तूरान १९५ तूरानी १९५ तेलुगु (बोली) १६९ तोडादार 'जजल' १६० त्रिगुणातीत, स्वामी १४७ (पा० टि०) त्रिवेणी १५३, घाट १५३ 'र्नेजासिएन, त्रेसविलिजे' २०१ 'त्व' ११३

थर्सबी, कुमारी ३०३, ३२१ थियोसॉफी ३२३ थेरापिउट १८१ थेरापुत्तस २८२

दक्षिण देश १७०, मुल्क १६९ दक्षिणी बाह्मण १६९ दक्षिणोश्वर २३२, २६२, ३३० दहम ९४ 'दमूजी' १९७ दिरयाई जग १६० दर्शनशास्त्र २०२, २७५, २८३ दौत (बुद्ध भगवान का) १७६

दादू १६९ दामोदर नद १५५ दामोदर-रूपनारायण (नद) १५५ दार्जिलिंग ३२०, ३७२, ३७५ दार्शनिक सिद्धान्त ४४ दाशर्थि, सान्याल २६०-६१, ३६७ दाह पद्धति, उसके कारण ९४ दिनेमार १८९-९० दिल्ली २१५, ३८९ 'दी अपील-अभालास' २८९ दीन ३४७ दुर्गा प्रसन्न ३०९ 'देव' १०४ देव-दूत ३९४, पूजा १३९ देवयान ४, २४ देव वर्ग १३० देश, काल ९६, ११९, और निमित्त ६९, ७४-६, २७५ देशी सिपाही १६६ 'दैवी सारा' २०१ द्वैत ९०, १७०, २७३, और ईश्वर ६८, की मावना २४१, की भाषा ११३, माव ५१, ५८, २४१, २७२, ३१७, भावात्मक घारणा ५२, मत ५३, वाद ३१, ५३-४, ५८, ६०, ८९-९०, वादी ४८, ५२-५५, वादी और उनके विभिन्न मत ५६

धर्म ३, १४, २१, ४०, ४२-३, ८९९०, १०८, १६१-६२, १७६, १८०,
१९१, १९६, १९९, २०५, २१३,
२३०, २५२, २९०, २९४-९५,
३३९, आधुनिक बौद्ध ३९४,
ईसाई ५८, १३७, १८१, २५३,
२८७, २८९-९०, उसका अग२९३,
उसका निम्नतम रूप १०३, उसका
प्रयोग २९१, उसका लक्ष्य २९१,
उसकी हानिकारक प्रवृत्ति ५३,

भीर जावर्ष १ और उपयोगिता का प्रक्त १२ और वैकाशिक पञ्चति ३८ और सप्रवाय २९३ भीर सान्त्वना ४५ क्याएँ १७ क्सिसान १९२९४ १९८ वह २४९ २५६ २७७ ग्रंप १०७ २४१ ३४ प्रीक २२१ जीवग २५५ जीन १३३ भीया ३ नव हिन्दू १८८ विपासा २५४ पुस्तक १११ पौराणिक २५६ प्रवार १७४-७५ १८१ २९४ प्रचारक २९४ वे प्रोटेस्टस्ट १७८ बोदा ४ १३ ₹₹€ २४१ ३८७-८८ भौद्र बीर क्षिम्ब में भेद १३८ भारतीय १३३ मार्ग १६ मुसलमान १७९, २१६ मुस्लमानी १८९ २१८ यहरी १९८ निवि १३९ निवक सम्मद (स्थानहारिक) १ ५ वेदान्त ५८ वेदनंत १३ १७ न्यावहारिक विज्ञान २६ द्यासन २२१ धिका २२१ सम्बो विचार ४३ सस्कार १९४९५ **धगन स्विरमारी ३९** सनातन २५४ समातनी हिम्बू १२७ मामन २४९ सामना २४९ **हिन्द्र १६२, २९१०**२ २९४ क्रिय बीट सबबी विचार 22

वर्गीपदेप्टा २५५ ध्यानयाय २४२ मुपर २६ मुक्पव २४७

मबतराव कॉ १७१ नकरत १४ न्दी (Prophet) १ ८ सन्प्रदाम 225 'नमा नारायचाय १५ 'नमी शहाने' १५

मरक २६-८ ५९ १११ १७४ ३४३ मुब्ह हुह मर्श्सिष्ठाचार्य १७१ मरेन २६ २६७ (देखिए नरेन्द्र) मरेम्द्र २५८६२ १६१-६८ १५ (बेसिए गरेनानाम)

नरेणांनाम २५८ २६५, २६७ (बेसिए विवेकानन्त्रः स्थामी) नवशीप १५४ (पा टि) नवनिवि ११४ भव व्यवस्थान (New Testament) १ ६ १९में १९८ ९६ नाय-पूजा २१८ 'नाव-यवव' ३५८

नानक १६९ नाम-कीर्यन २७६ रूप २५ १२३ रम माया १४२ मारव वेवर्षि ३७ शारवीय सुक्त' १६७ मारायण उसका क्लेपार्थ १५५ नारी सिक्षा का क्य २७७-७८

मार्चे १७६ 'नियम' १८ नियार्कस (सेनापति) १८९ निरमन १८९ १९१ नियमागा ९४ मिर्गुभ पुरुष ४२ भाष २८ मत ११

बाब २९ ४५ निर्माण २९६ निर्वाचपद्देश ७२ (पा टि) निविक्ता समावि २६१ निवेदिताक कथ देश देश देश

SAR SEPRE BE ALE W \$4 \$42 \$44 \$46 37 78 204 YOU TO TE निष्णाम कर्मधीय २३२

मीपो १९४ मौतिकार २ ६ मीतिमारम १२ १६, १८ ४३ ६

68

'नील' नद १९६ नीलाम्बर वाब् २४५, ३८३ नई देवी १९६ न्त्य-कीर्नन १७५ नेप्रिटो (छोटा नीग्रो) १९४ 'नेटिव' १६१-६२, १८९ नेटिवी पैरपोशी १६६ नेपल्म १८३, १९९ नेपाल ३७०, ३७६, ३८१, ३९२ नेपाली १७६, १९४, सज्जन ३९२ नेपोलियन २१०-१२ नेप्चून का मदिर २२१ नैदा ३९० नैनीताल ३७३ नोबल, कुमारी ३१३, ३३७ ग्यायशास्त्र ७४ न्यास-सलेख ३४९, ३५४ न्यूयार्क १५०, ३०५-७, ३१८-१९, ३२१, ३२७-२९, ३३४-३६, ३३८, ३४२-४३, ३४५-४८, ३५४, ३६६

पचवटी ३३२ पजाव १९५ (पा० टि०) पजाबी जाट १७५ पद्म-पत्र ७१ पद्मा १५३ 'पन्ट' १९६ परम तत्व ११३ परम सिद्धावस्था २७३ परमात्मा १०६, ११०, ११३, १५१, २४१, शाश्वत १०८ परमानद १४२ परमेश्वर ११२, २४१, २७२-७३, 'प्रेममय' २७२ परशुराम २४९ पराभिक्त २७३ परिणामशील ४९ परिणामी जगत् ५० 'पवित्र गऊ' ३४५ पाचाल ३

पाचाल राज २२ पाइरिजसटि वन्दर २२१ पाइलट फिश १८५-८६ पाईन स्ट्रीट ३१२ पाचियाप्पा कॉलेज २२१ पाटलिपुत्र १८२ पाप १८, ३१, ६१, १०४, १०९, १७३, २३२, २६९, २७३-७४, ३०४, और उसका रूप या अर्थ ११, और पृष्य १०, और भ्रम ७. और वेदान्त ११ पारयेनन २२१ पारमाथिक सत्ता ४१, ४६, ५० पारसी ९४, दूकानदार १७९, मत १९७, बादशाह १९७ पार्वती १७५ पाल-जहाज १५८ पॉलीक्लेट २२३ पॉलीक्लेटस २२१

पाश्चात्य आदर्श ७९, २३६, और प्राच्य सगीत २४५, और भारतीय कला (स्थित और अतर) २३५, केन्द्र १८९, जनस्रोत १५०, जाति २३७-३८, ज्ञान २५४, दर्शन २७५, देश ७९, १४७, (पा० हि०) २०१, २२८, २३५-३६, २३८, २४९, २५८, पिडत २७५, प्रणाली २३९, बुध मण्डली १९९, लोग ११०, विजेता २३९, विज्ञान २२७, २३०, वेदान्तयुक्त विज्ञान २२९, शिक्षा २३५, सगीत २४६-४७, सम्यता २२९, ३५४

पिरामिड ९३-४, १८१ पिलोपनेश २२२ पिलोपेनेसियन २२३ पी० एण्ड बो० कम्पनी १६१, १६५ पुराण-सम्रह १७० पुरी १७३ पुरोहित-सम्प्रवाम ४३ पुस्ट देख १८ पूजा-यह १३९ पुत्रा-पाठ १ २ पुत्रा ३७१ ३७५ र्पेयर हियासान्ये २ ३४ २१९२ पेरा २१९ वेरिस १५ २ २ ३-% २७ २१३ ३ ६ ३१६ ३२१ ३२१ २५ ११४ १४८-५ १५२-५५ 745 ER 348 385 EG 809 नगरी २११ प्रदर्शनी २ ६,२१७ वाछे २ ६ पेरोस गइसी ३५९ पीन्ट २१९ पोप २१ पोर्ट टिवफिक २६२ पोर्ट सर्वेच बन्दरगाह ३६२ पोर्तुगास १८९ ९ पोर्त्तीच १५४ १७५ जाकु १६८ वेनापति १७९ पोस्ट बॉफिस दे फारेस्ट ३५३ **पौराणिक कवा** २३८ प्यारी मोइन १९२ मक्कि के ८ ९ ९२ ११३ १२ १४४ बनावि बनना ८९ बारना ने किए १२७ मान्धरिक भीर बाह्य १२०-२१ जसका बाधव १२१ उधका उपगीणी बद्य १ ७ उसका निरास ना सिकान्त ९८ और व्यक्तिका सम्बन्ध १२३ पटनामी की समर्थिट १२१ बासी १२४ पुस्तक ९८ विमेदपुक्त **१**२ प्रतिक्य बेह ९३ ४ 'प्रनीक' रामकृष्य मिश्रन का ३४६ प्रतीकवाद १३५ प्रत्मक्ष सनुस्ति ७१ ११५ बोब १३५ भाषा २९ ४१ ४९ 'प्रत्यपात्मा' ८६

प्रत्यवारमक बादर्श १२८ प्रपन्नगौता १११ (पा टि) प्रमुख मारल' ११८ १९, १२४ प्रमु १२८, २३९ २४५ अन्तर्मांनी २४ व्यासन्तमय ३४ ७ सर्वे मनर १६ अमवानास मित्र ३५ (मा टि) प्रयाम १५२ प्रवाहन वैवकि राजा १ प्रधान्त महासाभर ५७ ३१ प्रधिया २ ९ प्लेटो उनका सिद्धान्त १२८ प्लेस व एताच् मृति ३४७-५ ३५% 144, 140 146 4 प्रापैतिहासिक पूर्व १ २ प्राचीन ऋषि २६ पैगम्बर ५७ फारती ३५ ११६ बीज जनका मत ५ प्राचीन व्यवस्थान (Old Testament) २ ७६ (पांटि) १६ भाग' ८५ प्राच जीवन का मूल तरन ३७ प्राणायाम २५७-५८ प्रि**म्स बॉफ बेस्स** २ १ प्रियमाय मुखोपाच्याय २५७ सिन्हा 220 मेम १७ ६ १११ २७९-८ २८८ अवृगुत १२९ अपाणिय स्वरीय २३८ अधीय और समीम ६ जागम्द की अभिन्यस्ति १४ **उसकी महत्ता व्यापकता १५ परि** पालक समित ६ पसुप्राभी छे १३ प्रतियोषिता भागक ६ मार्ग २८ मुख ६ सुक्रमें क्य २७४ समर्थीय २३८ प्रेमानच स्वामी २७१ ३५१ त्रिस पैय' १५९ प्रैनिसटेक २२३ प्रो विक्रियम भेम्स १५५ (देखिए वॉ

थेग्स) ब्रोटेस्टेन्ट वर्ग १७८ 'प्रोटेस्टेन्ट-प्रबल' २१०

फक, श्रीमती ३६१ फरात १०४ फान माल्तके २०९ फारस १९४, २१३, २१५, २१६-१७, जाति २१६ फारसी २१७, प्राचीन ३५, ११६ फाइिनेण्डलेसेप्स १८८ फिडियस (कलाकार) २२१, २२३ फिनीशियन १९१ फिलिस्तीन १९१ 'फिलो' १९८ फेटिश, उसका अर्थ १३४ (पा० टि०), पूजा १३४-३५ फेरिस-चक २९१ फेरो (मिस्र का वादशाह) १८०, १९० फेरो-वश १८१ फास १६४, १८०, २०१, २०७, २१०-११, २२०, २४७, ३०३, ३२०, ३२६, ३४४, ३४९, ३५७, ३५९, और जर्मनी में अतर २०७ फासिस लेगेट ३५५ फासीसी १५४, १७९, १९०-९१, २००-१, २०४-५, २०९, २१४, पुरुष २०१, भाषा १९४, विद्वान् २२२-२३ फिस्को ३०८, ३१३, ३२१ फेच चाल २०९, जहाज ३४६, जाति २१२, डिक्शनरी ३१६, भाषा २००, २०३, २१९, ३२५, ३५३-५५, लेखक ३६०, सम्यता २०७, स्त्री-पुरुष २११

वग देश १५३, १६५, १६८, १७१, १७५, पूर्व १६५, भाषा २०२, भूमि २०५, २७०-७१, भूमि और उमका रूप १५१, सागर १५७

पलोरेंस ३७४

वगला १६६, १७६, १७८, भाषा १९७, १९९ बगाल १६८, १७६, २०१, २४३, २७५-७६, २८०, २९०, ३६३, ३६८-७०, ३७२, ३७८, ३८१, आचुनिक १३६, देश १७६, १५६, पूर्वी ३७३-७५, ३७९, प्रदेश १८२, मे कुल गुरु प्रथा २४७ बगाली १४८, १६८, नौकर १६५, भाषा १७६ (पा० टि०), मकान ३८८, राजा विजय सिंह १७६, लडकी २०२, साहित्य २८० बगोपसागर १६८ बकासूर १५७ बगदाद १९० बडौदा ३७१, ३७३ 'बदफरिंगम' ३०० बनर्जी, एम० एन० ३८३, श्रीमती ३१८, ३७२ बनारस ३८९ बन्धन ३०, ४७, ७८, ११०, १२४, १४०, ३३२, ३४२-४३ वम्बई १६३, १६५, ३७१, ३७५-७६, प्रेसीडेन्सी ३७८ बरखजाई १६०, २१६ वरमी १७६, १९४ वर्गस (जर्मन पडित) १९४ वर्गेन शहर १६३ वर्दमान नगर १४९ विलिन १५० 'घल का आदर्श' १३२ वलगेरिया २१३-१४, २१८ वलगम वसु २४७ वलराम वावू २३७, २६९, २६९ (देखिए बेंगु, वलराम) वलिराज १४८ वसु, जगदीश चन्द्र (डॉ०)२०५, वल-राम २४७, रामतन् २५८ 'वहुजनहिताय वहुजनमुखाय' ५८ वह विवाह १६१

(पा टि ) १७ १९१ १९३ 194-96 बागबाबार २३७ २४८, २५७

बान्ताम राहर (बाधियम केन्न) १६८

बार्वाकन १९३ बाबिक १९ १९३ २२२ चाति

१९७ प्राचीन १९५ साहसी १९१ वाविकी १९७

वाबिलोमिया १९५ गांगीमी प्राचीन १९४

बाबराम ३५ ३९२ (बेलिए स्वामी प्रेमानन्व)

वानंबार्ड २ २ २११ १२ बाछ १९७

बाक गयाबर तिकक १९६ बास ब्रह्मचारी १५ विवाह २७५-७६ बास्य विवाह १६१

विजीविरी १७१ विस्मार्क २ ९ वी बाई एस एन कम्पनी १६१

कुक कुमारी ३४४ ३५५ सीमती ३४७ बुक्तराज १७ महापेस्त २१४ बंद १८, १२७ १४३ २९४ और महिंसा १६२ और उनका देवत्व

**१४२ और उनका महाप्रदाय** २९६ और इब्ल १३६ और घर भाहा १३७ भगवान १७६ (वेकिए दबरेन) नुबर्दन ३१

वृद्धि ४६ ८४ असका बनुसरम ४४ और मामना १७ और हृदय १८ बुबों वस २११ वंडगेरिया २१४

वृष्ण भीमती ३ % ११% ११% १२८ 11114 14 146 146 45 446 462 466 488 84 ब्रेडेबर हैन्स धुवन १४८

ਟਿ ) वेंबमिन मिस्स ३ ३ बेट्स बीमती ३३४ बंदी सीमती ३९३ विवाहन सरव १८२ वंबीसोन १८९

वेबीकोनियन उनकी भारमा ९३ वेलक वाँग ३८३ मठ २२७ २३७ २४५ २६३ २६५ २६८-७१ 708-44 BUBBG 160-61

161-64 14Y बेसनाई मादास ३५९ बौबा मस्य २ ६ (देखिए भूक दोगा) बीयरा १७७-७८, १८ बोषगया १८७ बोनापार्ट २१ वस २११ छमानी ₹₹ बोपा की १५९, १६१, ३७ - १८१

(देलिए जुछ बोमा) बीच कॉ १५७ बोस परिवार ३४ शोस्टन ३५६ बीक ४ ९२ अनुशासन १६८ वत्तर प्रान्दीन ३८९ उनका मद और दिन्द १७५ और हिम्बू वर्गमें भेद १३८ १७४ स्थायी २१७ वर्ग ४

२४१ मचारक १७४ प्राचीत ४८ मिला १७४ मरा५ ५३, १३८ ३८७ मूग २३८ सबको १७६ साहित्य ६८७ सीकोनी fw? ब्रह्म इ. २२, २७ ४५ इ. ७७ ८३ १ ६ १११ ११ २९२ ३८७ अनुजय २५ अनुमृति २४ चिम्तन २३९ ज्ञान २१ २६१

तत्व ८६ देख १७६ निर्मुण २६

११८ पुरुष ४६ पूर्व २६६ एक

१४८, लोक २४, १४१, विद्या ४, सर्वव्यापी २३, साक्षात्कार २१, सूत्र ३८७ ब्रह्मचर्य ३६६, अखड २५०, २५५, और उसकी महत्ता २५६, जीवन का गौरव ३९५, पालन २३२, माव ३९४, व्रत २४२ ब्रह्मचारिणी और उसकी आवश्यकता ब्रह्मचारी २०, २७२, २९०, ३४७, ३६५, और उसकी आवश्यकता २७८, पुरुष ३९४, शिष्य १९ ब्रह्मपुत्र ३७९, नदी ३७२ ब्रह्मभावापन २२ 'ब्रह्मवादिन्' १७२ ब्रह्मा ७६, ३४२ ब्रह्माण्ड ६, २३, २६,३०-१, ३३,६८, ७०-१, ७६, ७९, २८४, ३१८, जगत् ६९, ७३, स्वरूप ७३ ब्रह्मानन्दं, स्वामी २५७, ३०३, ३०६, ३०९, ३५१, ३६४, ३८३, ३८८, ३९२ त्राउनिंग १३७ न्नाह्मण १९, उडिया १६९, कुल २४८, कोकण १६९, गुजराती १६९, २२०, २४८, दक्षिणी १६९ ब्रिटिश कौन्सिल ऑफिस ३५० ब्रिटिश जहाज ५७, म्युजियम १९३

भक्ति, और त्याग १४२, और हैत २७२, और श्रद्धा २३२, के पाँच प्रकार २७२, ज्ञान मिश्रित २८१, परा २७३, मार्गी २७३, योग २७१-७२ भगवत्प्राप्ति २८० भगवद्गीता ४ (देविए गीता) ८-२७

बीटानी ३५९

ब्रेस कम्पेन ३५९

व्लाजेट, श्रीमती ३१२, ३३७

ब्लावट्स्की, मैडम २९२

भगवान् २२, ५९, ७१, २३०, २४१, २४४, २४९, २७२, ३३६, और उच्चतर भाव ३५, हृदय-स्थित ६२ भगिनी किश्चिन ३६०, ३८०, निवे-दिता ३०४, ३१४, ३२४, ३८-३९, ३४२-४४, ३५०, ३५५, ३६४, ३८४, ३९० भागीरथ १८७

भागीरथी १५४

भारत २९, ४०, ४९,९७,१०४-५, ११६, १४०,१४४,१६४,१६७-६८, १७३, १७५, १७७, १७९, १८२-८३, १८८-८९, १९१-९६, २०१, २१५-१६, २२९-३०,२३२, २३४, २४२, २४६, २४८, २५४, २५७, २७५, २८५-८७, २९२, २९५, २९७, २९९, ३०५, ३२०, ३२४, ३३१, ३३३, ३३९, ३४१-४२, ३४४, ३४७, ३५०-५१, ३५५, ३६१, ३६३, ३६६, ३७३-७४, ३७८-७९, आघुनिक १५३, उत्तरी १६९, उसका उच्च भाव २५४, उसका सदेश १२७, उसका हित २३३, उसके निवासी १०६, उसके श्रमजीवी १९०, और आत्मा विषयक घारणा ९५, और उच्च वर्णवाले १६७, और उमकी सहिष्णुता १६७, और कृष्ण १३३, और जन समाज २५४, और जीवन शक्ति १६७, और दुर्भिक्षो की समस्या २५०, और पहिचमी देश मे अन्तर १२७-२८, और प्राचीनतम दर्शन-पद्धति १२१, और 'महान् त्याग' १३७, और वैष्णव धर्म १३०, और सामाजिक नाम्यवाद १३४, की लक्ष्मी १८९, घारणा ९५, पश्चिमी २४३, प्राचीन १९, १०८, भक्त २०५, भूमि ३८८, भ्रमण २०२, महा-सागर १७२, १७९, माता ३४५,

मे स्त्री-शिक्षा १३९ सालिशिय २९६ अजा मक्तिका ह्यास २६९ भारतीय उसकी बारमा विभवक बारमा १ ७ उसकी विद्येषता १२१ कसा ३८९ जाति ३४ अक-विमाग ३७९ तत्विंचतक (प्राचीम) मीर धरीर सबबी बारमा १ ६ मर्ग और उसका बोप १३३ नारी २७७-७८ प्रयोग १३४ १२१ महिका २७८ वाणिज्य १८९ विचारवारा १२१ विहोड २९८ बेस-मूपा २३६ समाव २९८ साम ३५६ समी २९८ भावता उसकी महत्ता और व्यापकता 26 माववादी ४९ मापा अमेजी २१ २४ २१३ ईरानी १ ४ श्रीक १९२ १९६ समिक १७५ मासीसी १९४ क्रिंग २ २१९ २५३-५५ ३२५ वग २ २ अनला १९७ १९९ यहरी १९८ सम्बद्ध १ ४ \$ 5 883 माध्यकार २२ मिश्-सन्यासी ३६३ भूवन मोहन सरकार मृदानी १७६ मृटिया १९४ भंगच्य सागर १८३ १८८, १९१ ें १९६२ के विक् पेटर भीका १५६ भैरव-संपताल २६६ भैरषी-एरनाका २६१ सँगनास २६७ मीनिय तत्त्व ८९ भाग १२२ २९२ बादी २९ जिज्ञान १४ बास्य

31

बन-रीवा २४९

मयोल १९५ जाति १९५ मरोसाईंब (क्षेत्रे मंगील) १९५

मबो-बबो १४ मासीमियन २२२ आका २२२ गठ, बेक्स ३६३ ३६५, ३६९-७१ \$30-04, 700-00 \$Co-CE 729-64 75X मठनाव १३८ भवर ६८ ३१७ महासार्थ १६८ १७१ १७७ २२१ ३६५, ३६९ ३७५ और तमिछ चार्ति १७ जनेस ३८८ महासप्टम् १६८ मजासी १६९, १७०-७१ जमावार १७ तिसक १६९ मिन १७१ ममुर भाव २७९-८१ सच्ये वेशा १५६ गच्च गति १६९ सम्प्रदाय १६९ मन १८ (पा टि) सनुष्य ४४ २७ जसका प्र**हत** स्वक्षप ६२ मतोमय कौस १४१ मनोविक्रान १४ २५४ २५७ मकाबार १७ 255 मसायखम (मखाबार) १५१ सकायी १९४ मसीहा ३४ महाशाली पाठमाला १४ महो निर्णाण मृति १७४ महो प्रवाग और नक २९६ महामारत २३३ महामाया २४२ ३६६ महायान १७६ २१६ मत ३८७ महाराष्ट्र १६४ महाविषवत् रैसा १५७ गहांचीर १४७-४८, १७५ महिम १४८ बहेक्जोदारी १९५ (पा टि) बहेण्डनाच गुप्त २७१ नों १३ १५ ३ ७३ %,३१६ वर व दश्य वर १५९ भी पुलपुणालिमी २६१

मागवी भाषा १७६ माता जी (महाकाली पाठशाला की सस्यापिका) १४० मात्ममि २७८ मादमोबाजेल २०१, ३६३, उसका अर्थ २०१ मव्करी ३९० मानच् १९५ मानव-आत्मा २९ मानवतावादी १४० मानमिक विद्या २९२ मानिकी १८१ माया ३१, ७५, ७६, ९२, १०९, ११३, १३६, १३८, १६७, २७१, २७३-७४, ३८५, अमरावती २०६, उसका अर्थ १२३, उसकी परि-भाषा १४२, उसकी व्यापकता २७५, जाल ७५, नामरूप १४२, पाश २७३, मोह ७०-१ मायातीत अवस्या ७५ मायामय ६८ मायावती ३४७, ३६६-६८, ३९३ मायावरण २७ मारमोरा २२१ मारवाड १८२ मारवाडी २३० मार्गट ३१४, ३२४, ३३५-३७, ३४३, ३४५, ३५५-५६, ३६९-७०, ३७२, ३९३ (देखिए निवेदिता, भगिनी) मार्गरेट ३०५ मार्टिन लूथर २०३ मासिं १८३, १९९ मालद्वीप १५७, १८४ मालाबार १८० 'मालिम' १६५ माल्टा १४९ मासपेरो १९३-९४ मास्टर महाशय २७१-७२ (देखिए महेन्द्रनाथ गुप्त) माहिन्दो १७४

मि० श्यामीएर १७१ मित्र, प्रमदादास ३५० मिल २७५, २९० मिल्टन १३७, श्रीमती ३२२, ३२७, मिल्वार्ड एडम्स, श्रीमती ३३७ मिस्र १८०-८१, १९१, १९८, २०२, २०५, २२१, ३६०, जाति २२२, देश १०६ १९३, देशवामी १०३, पूरातत्त्व १९३, प्राचीन १९०, १९५-९६ मिस्री ९३-४, आदमी १८३, उसका प्राचीन मत १८१, सम्यता १७० मुकुन्दमाला १११ (पा० टि०) मुक्ति ३४, ५५, ६७, ७५-६, ९७, १२३-२४, २७२, ३१७, ३४१-४२, अमरता से अविच्छिन्न सबघ ११७, उसका अर्थ ११६, उसका सरलार्थ ११०, उसका सिद्धान्त ११०, मे अनुकम्पा की आवश्यकता ११२, सन्यास १३३ मुखोपाघ्याय, प्रियनाथ २५७ प्रतिनिधि १६८, १६८, वादशाह २१६ मुण्डकोपनिषद् ६८(पा०टि०),११२-१३ मुराद, सुल्तान २२० मुर्शीदाबाद १५४ 'मुल्लक' १९७ मुसलमान २५, २९, ४३, ५९, ७७, १६५, २००, २०३, २०८, २१३, २४७, २५२, धर्म २१६, नेता ओसमान १९२, नौकर १६५, हिन्दी माषी २२० मुसलमानी घर्म १८९, २१८, बगदाद १८९ मुहम्मद १४३, १८२ 'मुमिया' १८१ मूर्ति-पूजन १६१ मूर्ति-पूजा १९८, २९२, उसका उद्गम २३७

मूकर, कुमारी ३२ १४४ ३८६ मूसा महूनी नेता १८ मृत्यु का निरस्तर किसान २८४ मेक्सिकॉक जिस २ १ २१९ (तीर

मेर्निसर्वोड मिस २ १ २१९ (देखिए आसेपित्र मैनिसऑड)

मेमबूत २३३ मेटारनिक २११ १२

मैटारिंग २११ १ः मैगाबिन्ट ३४३

भिनुस' १९६ मेनेसिक (हम्बी बादबाह) १८

मैगफिन प्रवास २८९ मैदौन २२१

मेरी १.८ ३१६ १२५ १३६३७ १३९ १४२ ३७१-७४ १७९

२८१-८२ (वेशिए नेरी हेल हुमारी)

भरी नई (बास्ट्रियन चवडुमारी) २१ ११

रहे हर मेरी हेल कुमारी ६८ ३१६-१४ ३६६३७ ३३९ ४४२ ३४४

६७३ ६७९ ६८१ मेळकाचि सादमोलाकोक २२१ मेळका सादास २ २

मिल्टन सीमवी वेश्शेश १२ ३१% ३२% ३५५-५६

मेंसाबरी मारीवीम (कासीसी) १६१ मिं ३०-१ ४९ ५८% ६२, ८४-५, १२३ उससी पहुंचान ६२

१२३ व्यक्त पहुंचान ६२ मैकरिकमी परिचार ३१६ बहुने ३३७ मैक्सिकोड कुमारी ३१३, ३२३ ३२८

त्रकत्राच कुमारा ११६ १२६ १२८ १७१ २७९ (देनिए गैनिसजॉड जोसेफिन)

मैरिकमॉड बीकेफिल ३ ५, ११८, १२८ १११ १३४ १४५४६, १५५ १६२६३ ११७, १७ ७१ १७७, १७७-७८, १८१

मैक्षीय परिकार १८२ मैक्स वेजित ११५

मैक्सिम २ ४-५ सीप २ ५

भैक्सिम यन २०४ मैक्सिम धीमती ३७६ मैडामास्कर १४९ मैसर १७२ १७८ ३७५

मैसूर १७२, १७८, १७५ मैसूरी रामानुवा रसम् १७२ मोस १११ ११४ १४ बीर काविनास मुक्ति १२८ निर्वाण

१२४ सिद्धि ११ मोणी १८४ मोनचे एण्ड कम्मनी ३७४ मोकक्ष ११७-९८ मोकक्ष १३५

यमराज १५९ यवन् १५२ १५६ आसीत १९१

यसन १९२ १९६ आसीन १९१ सोग १८१ यस सीमनी १३७

बहुवी १.४ १ ६ १९१ १९६ ९७ २९९ उनकी छैतान की कस्पना १४ जाति १९७ वेबता १ है कर्म १९८ वाजा १९८

वर्ग १९८ माया १९८ यारकची १५१ मावे देवता १८ १९८

माच चचता १० १९० नची १९३ मुक्केटिस १७ १९७ नची १९३ मुक्क (तुरस्क-सम्राट्) २१६ मुचीय या अपनीकी देवता १ ३

मूबाय मा कबीका बंबता १ २ मूनाय १८२, २६८, ६६ मूनानी बेबता १६५ हकीनी १८१ मृरोप ४६ ४८,१६३ ६४ १४७ १६६ १६५,१७८-७९,१८३,१८८,१९६

१९५२ ०-१ २ वे २ ७ २ ६ १ २१व १४ २१८, २२१ २८ २२७ २४७ २७४ २७६ २८७ वट यथ्ड ११२ पूर्वी १९२ सम्बन्धतीन ४ याना १४५

सम्बन्धानीत ४ साना १४५ बाती ११४१६ २६४ २६६ ब्रूटोपिश १६५ रोडाला १६२ राज्यसम् २११ नेग १८२ ब्रह्में १६७ सम्बत्त १९२ १९६

श्चर्याच्याच्या १९७ सम्बद्धाः १९५ १९९

•

१३२, १३६, २२७, २३२, २३४,

रगून १४९

यूरोपीय कमीज २३६, कोट-कमीज
२३६, विद्या ३५४, वेशभूषा
२२८, सम्यता १७७
यूसफजाई २१६
यूसुफ १९८
योग, उसका अर्थ २४२, ज्ञान २७१७२, घ्यान २४२, मिक्त २७१७२, माया १०९
योगानन्द, स्वामी २५७
योगिक सिद्धि और सीमा के प्रक्न १४१

रघुवश १४७ (पा० टि०), १५२

(पा० टि०) रजोगुण १५०, २४८, २५६ रजोगुणी २५३ रब्बी (उपदेशक) १९९ रमते योगी १४३ राइट, श्रीमती २८६ राक्सी चाची ३३७ (देखिए ब्लाजेट, श्रीमती) राखाल ३५०, ३९२ (देखिए ब्रह्मानन्द, स्वामी) राजकुमार (एक वृद्ध क्लर्क) २६३-६६ राजकुमारी हेमी डॉफ ३५७ राजदरवार, उसका महत्त्व २४३, सम्यता और सस्कृति का केन्द्र 583 राजपूताना १७८, १८२ 'राजयोग' (पुस्तक) २५७-५८ राजस्थान २३८, २४३ राजेन्द्रलाल, डॉ० ३८७ राचाकान्त देव, राजा २५० रावा प्रेम २८० राम १४७ रामकृष्ण देव २६०, २६२, २७१-७२, ३०५, ३१५-१६, ३२६, ३५१, ३९१ (देखिए रामकृष्ण परमहम) रामकृष्ण परनहम १२७, १२९-३०,

२४१, २४४-४५, २५१, २५४, २६०-६२, २७३, ३०७, ३३२, उनका श्रेष्ठत्व २५२, विवेकानन्द १४१, जन्मोत्सव ३०९, भगवान् रूप २४२ रामकृष्ण मठ ३४६, मठ एव मिशन २८५ (पा० टि०), मिशन ३४६, ३५१ रामकृष्णानन्द, स्वामी ३६५, ३६९, ३७४ (देखिए शशि) रामगढ ३२० रामतन् बसु २५८ राम बाबू ३९१ रामलाल २६० रामसनेही १६९ रामानन्दी तिलक १६९ रामानुज १६९ रामानुजी तिलक १६९ रामायण २३३ रामेश्वर १४९ रामेश्वरम् ३६९ रावण-कुम्भकर्ण १७३ रावण, राजा १७३ राष्ट्र, उसके इतिहास का महत्त्व २२८ रुडयर्ड किपलिंग २९७-९८ रुवाटिनो कम्पनी (इटैलियन) १६१ रूपनारायण (नद) १५५ रूमानिया २१८ 'रूल ब्रिटानिया, रूल दी वेव्स' १५३ रूस १६४, १८०, २०८, ३६५, युद्ध २१४ रूसी भावना ३६५ रूसकाइव ३७४ रेड-वुड वृक्ष ३३६ रेजा २११ 'रोजेट्टा स्टोन' १९६ रोम १५०, १८९-९०, १९२, १९९, २०९, उसके वादशाह १९३, राज २१२, राज्य २१०,

सामान्य १८९ रोमन १३७ १८१-८२ १९६ १९९ भैमोसिक ४३ २१८, ३९४ वर्ष २ ३ निवासी जनकी वर्गरता १६७ बादघाह (कानस्टान्सिउस) १७९ वाले २ ३ PO-FUS OXS THE किविन्दर के बाप (बगाली नदानी में एक पान) १५% करत र १६ ३७ ४८ १५ १९९

१ % १ ७ ११ वश्र १२ FRY SU BUS **'डाइ**ट कॉफ एविया' २९४ काइट विमेड का आतमन बेरर

नाइपवित २११ कायन की ३५५ कायकन मस्ये २ है साँवे पर्जन ३८६ का मार्टिन २ २ सामवेग १५

कालगायर १७१-८१, १८३ १८९ कामून २९७ २९९ कॉर्म एजिलिस ३ ५ %, ३१२, ३२० ~ 21 11V 110 110, 1XC 149 की मैपन' ३४६ साझीर १७६ किन्बरी १७१ सिसिव २९७

सिमिप्म २२६ किहेंचय ३७६ नौरासक ७८ सदर परिवार १२१ १४५ मिस्टर 9 4 स्तोट, जी दश्य, दश्य दश्य, दश्य,

10 114 14 140 115 उद्द सीमनी वर वर्ष वर्ष 121 171 174 174-74 \$35 \$3X \$5 \$05 क्रिये प्राप्तेनर २२१

सेप्बा १९४ कोशिव सागर १८८ बट-बस ४७ ३३ वनियमवादी ३६५

नराष्ट्र १९७ मरुग ६३ १५३ 'बर्तमान मारल' १५३ षसीयतनामा ३ ७ ३९४ ३३५ वस्तु १३५ जपादान नाम-स्म नी योग १२३ बाईकाफ, बीमगी ३४७ बाटरक २११

बाय-पोत १६६ बारनेला १५४ बाराणसी ३८९ छात्रमी ३८७-८८ ३९०-९२ वासी १५ (पा ਇ ) बास्कर्म धीमती १५४ बारको कुमारी ३१८ १९, ३४५ ४६ 848 बास्मीकि १४८ बाव्य पोत १६३ ६४ १६६

बास्तु धिस्प ६८ नास्प्रोर २१९ र 'निकास' ८७ विकासनाय ३९, ५२३ भागी ८८ 328 विषटर आगी २ २ महाकवि २ व विजय सिर्व १७३ विजया गां मदिर २२१ विज्ञान आयनित ३९ वादी (Ideallit) Ye Yo

विद्यानगर १७ विधारक मृति १७ विद्यानाचर इंस्वरचन्त्र २३३ विषया-विषाद १३१ वियमा २ % २११ १६२ नवरी २८ कारर १, रहर विसर्देश्य गया २

विलायत १५८, १६३, १६५-६६, १७१, २५२, २५४-५५ विवाह २७५, अन्तर्जातीय २७१, और भावात्मक शिक्षा २७७, विघवा २७१

विवेकचूडामणि ७३ (पा० टि०) विवेकानन्द, स्वामी ८३, १२७, २५०, २५५, २५८, २८६, २९०, २९२-९३, २९८-९९, ३००, ३०४-५, ३०८-१२, ३१४-२०, ३२४-२५, ३२८-३१, ३३३-३९, ३४१-४९, ३५२-५३, ३५७-६०, ३६२-६५, ३६७-७४, ३७७, ३७९-८२, ३८४-८६, ३९०-९३, ३९५, निश्चिन्तता २६६-६८, उनके विवाह सबघी विचार २७६, और अद्वैत १४१, और उनकी सहदयता २६२-६६, और चित्रकला २३८, और चैतन्य २७९, और घर्म तथा सम्प्रदाय २९३, और निर्वाण ३३२, और बुद्ध १४२, और यौगिक सिद्धियाँ १४१, और राम-कृष्ण परमहस १४१, और व्यक्तित्व का प्रश्न १४३, और शकराचार्य १४३, और संगीत कला २४६, और सत्य दर्शन २७४, और हिन्दू

विशिष्टाद्वैत और ईश्वर ६८ 'विशिष्टाद्वैतवाद' ९० विश्व-श्रह्माड १४ विश्वामित्र २४९ विष्णु, उनकी उपासना १३३, प्रतिमा २३२

घर्म २९४

विष्णु मोहिनी ३९१ वीर रस २४७, २८० वीर-वैष्णव सम्प्रदाय १७० वीर-शैव १७०, शैववाद १७५ वील माट, श्रीमती ३५८ वुड्न पामा २१९-२० वृप और सत्यकाम २० वेक्हम, कुमारी ३५५
वेद २८, ३०, ४४, ४८, ८८, १०५
११२, १३२, १३५, १३९, १८९,
१९६, २४२, उसका सहिता भाग
२५, उसकी आवश्यकता २४२,
उसके भाग २३, पाठ ३६५, भाष्यकार सायण १७० (पा० टि०),
वाक्य २७४

वेदान्त ७, १६, २९, ३२, ५३-४, ५६, ६०, १३२, १४४, १७०, २२७ २४१, ३३४, उसका आदर्श ३४, उसका उपदेश ३३, उसका मत ३३, उसका मूलतत्त्व २५, उसका मूल सिद्धान्त (एकत्व भाव) ८, उसका वैशिष्ट्य २२, उसका व्या-वहारिक पक्ष २१, उसका श्रेष्ठत्व ११२, उसका सरलीकरण १२, उसका सिद्धान्त २२९, उसकी साधना ३५, और अद्वैत ५२, और अद्वैतवाद ४०, और ईश्वर ६८, और उसका कथन ६१, और उसकी उपयोगिता ३, और गीता २४०, और घर्म ३, और प्रणेता ३, और सभव आदर्श ६, और सिद्धान्त ३, दर्शन ४, ८४, दर्शन में ईश्वर का स्थान ८३, धर्म ५८, भाव २०२, मत २७, ३१७, युक्त पाश्चात्य विज्ञान २२९, वादी ६७, समिति ३२४, सोसायटी ३१२, ३२९, ३३५, ३४२

वेदान्ती, प्राचीन ४८ वेनिस १९०, ३६०, ३८० वेल, कुमारी ३५५ वैटिकन २१० वैदिक अग्नि १३९, घर्म त्यागी २१७, यज २३९, यजानुष्ठान २४१, वेदी

१३९ वैष्णव १७०, २४१, २८१, घमं १३०, १३३ १७०, सम्प्रदाय ३०० वैदेय २४८-४९

## विवेकत्सम्य साहित्य ४१४३४५६,४८

Y? Y?? ?4 विवेक्चवामणि ९१ ३४१ (पा० टि ) विशिष्टे' उसका अर्थ ६७ विक्षिप्टाईसमान ३१ विधिप्टादैतवाद ४६-७ ६७ वादी 42 विस्वविद्यास्य १ २ विष्णु इ४ ३७-८ ४७ ५७ १७५ १७६,३५७ उपासना बीर शाम १७४ प्रमु १७३ रूप १७५ विष्पुराव १७६ (पा टि ) २१५ बीबाँ १२७ वीर ९२ बुढ साइब्स ३७१ बन्दाचन १९६ बेंद्र ११ ४३४ ४६-७ ५१ ५७ \$5 \$X #\$ C\$ \$ X-1 7 6 758 755 765 763-64 २८९, २९२ ६३ ३१५ और विकार९८ ऋग२८३ वेषव्यास ३१४ बेवान्त ४७ ५२ ६१२ ७४ ८८, ११११४ २८६ ३१४ महेत ६८ और माना ११७ वर्धन ९५ ४७ १८७ २८ अमे ५५ सम ५६-७ ११५ विदान्त नेसरी ४६ वेदाच्यमन ४७ बैद्योकत तरम ६२ बेरस ३७३ र्वेश्ख १४४ **वैदिक भाषा २८४ यूग ३ साहित्य** विद्वी १४२ (वेलिए सीवा) वैद्यताम १५७ १६१ १६५

नैचम ७८

व्यक्तिबाद ३५७

वैदय ४७ वैदनव सम्प्रदाय ३७

marier x.5. x.e.-0 \$64. दश्४ सूत्र ४६,५६ व्यक्त-रचना १६२ शकर ४२, ४९, ५०-१, ५९, ६२, ६४ ८ ७१ ११२ (बेसिए शकरानार्ग) **शकरावार्य ६८, ३१४१५ ३४**२ YY खड १७३ १७५ राकुमि १५३ घर्ग्तका १४८ धक्ति ३६ शतपथ बाह्यस ३१६ ঘদিম্বর ৩৩ 'जम्ब' ७ २९ और इक्का <del>७</del> शक्त १७५ १९१ शक्तर ९ १२ २६ २८ १२ SE E EX EF OX AN 20 25 50 54 54 १ ९ १ ११४ १२१ २२ १४७ १46 १41 7 4 775 78¥ ₹₹८ २५१ २५६ २६५ ६६ २९३ ६ ६ ३ ७ ६ ९१ १२२ १२९ शाकर-माध्य ४२, ५६ सामत ३५ शापेनहाबर ६२ द्यानियाग-चिन्हा ३४ धास्ता २१२ २९३ धास्त्र २८ १ ५ उसका कार्य ६५ शिकागो ८३ ३६६ **३७७** ३८३ \$4\$ X 5-\$ X5\$ X54 धिक्ता और सहानुमृति ११६ दान १४३ स्त्रीतक १४४ सिम ३२ ३४ ३७ ४७ ५ ५७ १२९ यमु १३६ सिवजी का जूत ११६ १७ शिवसङ्क्रिय स्तोत्रम् २६३ (पाटि) शिवस्वरूप ४२

सुभक्त समयम्बर १५ (वा टि)

'शुभ' ८ शुभ-अशुभ १३० शून्यवाद ५३, वादी ५४, ३७१ शूर्पणला १३७ 'शेक्सपियर क्लव' १३२, १७७ 'शेवसपियर समा' १४८ शैव ३७ श्याम २०० श्यामा माँ ११२ श्रवण १२६ श्राद्ध-सस्कार २४३ श्री कली ३६७, बुली ३७६, लेगेट ३९३, ३९६, ४०० श्री कृष्ण २१, २७, ३१, १५२-५३, १६८, १८६-९०, २२९, २३५, २४०, ३०१, ३०६, ३१९ श्री चैतन्यचरितामत ३९ श्री चैतन्यदेव ३९ (पा० टि०) श्रीनगर ३५३-५४ श्री भाष्य ३१५ श्रीमद्भागवत् १३ (पा० टि०) श्री रामकृष्ण २४, २९, ३२-४, ३६, ७०, १००, २४१, २५६, और उनके विचार २६९-७०, परमहस २६७, २६९, २७१, राष्ट्र के आदर्श २७१ श्री रामकृष्ण देव ३१, ४०५ (देखिए श्रीरामकृष्ण) श्रुतिशास्त्र २०८ श्वेतकेतु ७८ क्वेताक्वतर उप० २१ (पा० टि०)

सजय ३१८, ३१९
सगीत ४१
सदेहवादी २५९
सन्यास-मार्ग २५३
सन्यासिनी ३२
'सन्यासी' ३९०, धर्म ३९०
सस्कृत, प्राचीन २८३, भाषा १३२, २८४
सत् ८, ७०

सत्यकाम ९३ सत्यवान १५५-५८ सत्त्व (गुण) १९-२०, २२ सत्त्वगुण ५७, ६८, ९६, सनक २५ (पा० टि०) सनत्कुमार २५ (पा० टि०) सनन्दन २५ (पा० टि०) सनातन २५ (पा० टि०) सनातन तत्त्व ७४ सनातनी दर्शन ४६ सन्त पॉल ३३, ७८, जॉन ७ सन्त-समागम १५५ सन्देहवादी २१८ (पा० टि०) समत्वभाव ४१, १०१ समाजवाद ३५७ समाधि ५२, अवस्था ७०, ७२, और अर्थ ४१, घर्ममेघ ७९, निर्विकल्प १०३, सविकल्प १०३ 'समारिया' वासियो २२८ सर एडविन आर्नल्ड २०५ (पा० टि०) सरयू १४४ सरला घोषाल, श्रीमती ३६८ सविकल्प (समाघि) १०३, सहदेव १५९, १६१, १६६ सहस्रद्वीपोद्यान, १२२ सास्य १६५, दर्शन ६८, ३०१ साख्यवादी ६८ साउटर, कुमारी ३७३ साकार उपासना १८२ साघन पथ १४६, भजन ७५ साम्यवाद ३४ साम्यावस्था ३२६ मादृश्यमूलक ज्ञान ४० सारदा ३७४ मारदानन्द ३५४-५५, ३७१,३८०, ३९७, ४००, ४०३-५, ४०७ सावित्री १५४-५८ 'साहित्यकल्पद्रुम' ३३८ मिकन्दर २०० मिण्डरेला नृत्य ३७७

X13

सीकर ३५६ सीठा १३६४५ १४७ उसका मर्व १३५ पृथिबीमुता १३५

सिदिसाम ७५

१३५ पृथियोसुता १३५ सीरिया ५ (या टि) सुपीय १३९

सुपीन १३९ मुपेद पर्वत १६६ सुरराज १६७ (देखिए दन्त्र) सटर कमारी ३९७

सूटर, कुमारी ३९७ सूकी ५ सप्रवाम ५ (पा टि ) सूरभ ३३५

सूर्य केरें सूर्य ८ ११ १५ ६५ ८६९ ११२ ११८ ११८ २ २ ४

११२ ११८ १व१ २ २ ७ २२५ २६७ ३ ३ ६३३ किला ८ स्वक्त ८४

मूर्योगसमा २७६ एटिट उसका अर्थ १९ सुच्टि-रबनाबाद ७ सेट बार्व सेट ३८७

सेन केशवसम्ब २४ सेमेटिक (वार्ति) ३३४-३५ माव ११७ सेवियर सीमती ३३८,४७४९ सेव्यूपी २१८

सैनेफ प्रसिद्ध (स्वान) २८ २८६ २९४ ६ १ ६९७ ४ ३ ४ ७-८ ४१६ सैन क्रांग्लिन्डों वे २३१ सैनिक प्रस्ति ३८

सीम रेशक कोज्ह साज्ह ४८, १ ६, १ ८ स्टब्री रेशरे रेश्वरे रेश्वर रेटर, ४ स्वर रेरर

'स्व १२६ 'स्वपवर' १६५ स्वपवर प्रवा १५ स्वपं ४४ ८४ ६१ ९९ १ ॥१५८, १८९ १६७ १७६ १ ८ २ ४

स्वर्ग-तरक ९५ स्वर्ग राज्य २३ स्वाधीन ६ स्वाधीन इच्छा ५९

स्वामात उच्छा ५९ स्वामी जवस्थानत्व ४१ वयातत्व ११९ बह्यातत्व ३७४ १९१९२ राज्यातत्व १९४ (पा टि) विवेकातत्व ७ ८९, ३१४ १२९

हक्सी नुष्णम १९२ हतुमान १५, १३९ ४ हरि १२५ हरिएक मिन ३५३ ३५५ हरिष्कर १७ हक्सा (पा टि ) २२

इसा पंत्र 'एकामप्ती' १३ इतिमानकु ४ ३ इतिमा १५४५-६ १६५ ६६ शिक्षाधितु ५ १८, ९० ११ १४ १४ १५ ६६ ६६ १६१ १४० २ ७ २१२ २११ मार्क १८० वर्षन ४६ वार्तिक २८१ घर्म ५ २०५ वर्षाम्य

२५६ पुराणस्यो २४६ पूर्वत ७७ प्राथीनस्यो २४२ नास्त २४७ स्वत २८१ स्थानती १९२ २८४ स्यान ३१ १९४ हिमाला १६५ ६६ १८८, ३६८ १९६ हिस्स्यनियु १७३-७६ ह्योच्या २७ १० सीमरी ४ ६

हेंस बीमनी ४ ६ हेरियट १६७ - १७६ - १७८, ४ ८ ४ इोसर १८८ झीसर बीमनी १८६

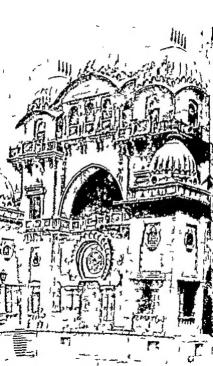

स्वामी विवेकानन्द की यही अनुभूति है, जिसने उन्हें कर्मयोग का महान प्रचारक सिद्ध किया, जो ज्ञान-भक्ति से अलग नहीं वरन् उन्हें अभिव्यक्त करने-वाला है। उनके लिए कारखाना, अध्ययन-कक्ष, मैदान, खेत आदि भगवान् के साक्षात्कार के वैसे ही उत्तम और योग्य क्षेत्र हैं जैसे साधु की गुफा या मन्दिर का महाद्वार। उनके लिए मानव की सेवा और ईश्वर की पूजा, पौरुष तथा श्रद्धा, सच्चे नैतिक वल और आध्यात्मिकता में कोई अन्तर नहीं है।

अपने गुरुदेव के जीवन और व्यक्तित्व में सिक्षत किन्तु सशक्त प्रतीक के समान जिस परिपूर्णता के दर्शन हुए थे उसकी व्याप्ति का अनुभव पाने के लिए कन्या-कुमारी से हिमालय तक समग्र भारत का भ्रमण करना, सर्वत्र साधु-सत, विद्वान् और साधारण लोगों से सम भाव से मिलना, सबसे शिक्षा ग्रहण करना और सबको उपदेश देना, सबके साथ जीवन विताना और भारत के अतीत और वर्तमान का यथार्थ परिवय प्राप्त करना अनिवार्य था।

इस प्रकार विवेकानन्द की कृतियों का सगीत शास्त्र, गुरु तथा मातृभूमि-इन तीन स्वर-रुहरियों से निर्मित हुआ है। उनके पास देने योग्य यही निधि यी। इन्हीं से उन्हें वे उपकरण मिले जिनसे विश्व-विकार को दूर करनेवाली आध्यात्मिक सम्पत्ति का परिपाक उन्होंने प्रस्तुत किया। १९ सितम्बर, १८९३ ई॰ से ४ जुलाई, १९०२ ई॰ तक कार्य की अल्पावधि में भारत ने अपनी तथा विश्व की संतति के पथ-प्रदर्शन के लिए उनके हाथों से जो एक दीप प्रज्वलित एव प्रतिष्ठित कराया उसके भीतर ये ही तीन दीपशिखाएँ प्रोज्ज्वल हैं। इसमें से अनेक इसी प्रकाश और अपने पीछे छोड़ी गयी उनकी कृतियों के लिए उनकी जन्म देनेवाली पुण्यभूमि को, तथा जिन अह्रय शक्तियों ने उन्हें विश्व में भेजा, उनको धन्य कहते हैं और विश्वास करते हैं कि उनके महान् संदेश की व्यापकता एव सार्थकता का सर्म जानने में इस असमर्थ रहे हैं।